| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

धी सारणैश्वरजी सहाय है.

# समर्पण.

नंदिगिरी नरेश, कटार बंध चौहान; दताणी खेतरा, जेत जुहार. गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, धर्मधुरंधुर, अखंड प्रौढ प्रताप, चौहान कुछ भूषण अर्बुदाधिपती राज राजेश्वर महाराजाधिराज महारावजी श्री श्री १०८ श्री श्री सर स्वरूपरामसिंहजी साहेब बहादुर

रियासत सिरोही ( राजपूताना ).

मान्यवर महारावजी साहब,

यह सामान्य स्वीकार हुआ है कि श्रीजी हुजूर अपने सेवकों में से जो साहित्य की उन्नित्त के वास्ते मिहनत करतें है उसके पोषक व आश्रयदाता है, जिससे इस ग्रंथ का लेखक जो सिरोही रियासत का पुराना सेवक और पेन्सनर्र है वह परमक्रपालु परमात्मा की कृपा से यह ' चौहान कुल कल्पद्रूम ' नामक ग्रंथ हुजूर के चरणार्विद में समर्पण करनेको शक्तिवान होने पाया है. इस ग्रंथ के लेखक की खास मान्यता है कि चौहान कुल के राजपूत इतने मशहूर है कि जिनकी तारिफ से भारतभूमि एक समय गर्जित थी. ऐसे चौहानों की अमरकीर्ति का खयाल इस ग्रंथ से होगा. जीस कुल की कीर्ति के आप श्रीजी भी एक नमूने हैं.

इस यंथ के लेखक को जहां तक मालूम है, आप श्रीमान् लोककल्याण के हरएक कार्यों में फैयाज दिल वाले और अपने सरदारों व प्रजाजनों में संप और सुलह शान्ति हमेशा बनी रहे तथा उनकी बहतरी होया करे उनके वास्ते सदा तत्पर रहते हैं, जिससे आप हुजूर ने परोपकारी राजाओं की पंक्ति में चिरस्थायी पद प्राप्त किया है. ये सर्व सद्गुणों के स्मर्णार्थ यह यंथ एक यादगार भेट स्वीकार होगी ऐसी नम्न याचना के साथ समर्पण किया जाता है.

आग्रुरोड, अक्षय तृतिया. ता. ४ मेई सन १९२७ ई. ही श्रोजी हुजूर का निमकहलाल व फरमाबरदार ताबेदार सेवक स्ट्रह्माई बी. देसाई.



# " Nand Giri Naresh, Katar Bundh Chouhan Datani Khetra, Jeyt Juhar. "

His Highness Maharaja Dhiraj Maharao Shree Sir Sarup Ram Sinhji Saheb Bahadur, K. C. S. I.

#### SIROHI STATE.

Rajputana.

Your Highness,

"Nand (
Da

To.

His High 
Sir

It is supporter of le of those who I, an old and been enabled t appropriately s of whose fame is a worthy up Highness hold cause of every Sardars and B of the sons of permanent ran prove a worth

Sirohi. It is generally acknowledged that Your Highness is a reputed supporter of learning in general and in particular of learning on the part". of those who are labouring under your care By the grace of the Almighty; I, an old and humble servant and pensioner of Your Highness have. been enabled to submit to-day for your perusal, a work, which, I believe, appropriately signalises the name of the illustrious Chouhans with the ring of whose fame India once rang In my own estimation Your Highness is a worthy upholder of the glory of the same Chouhans. Further, Your Highness holds himself in perpetual readiness with your generosity in the cause of everything good, with your solicitude for the welfare of the Sardars and Ryots of the State and with your enthusiasum for the uplift of the sons of Rajputs. These virtues have earned for Your Highness a permanent rank in the galaxy of benevolent kings. May these volumes prove a worthy tribute to the memory of all these.

I beg to remain, Your Highness, Your most obedient and faithful servant, Lallubhai B. Desai.

#### **OPINION OF**

Hon'ble Mr. M. Keane, c. I. E., I. c. s.,

(Late Settlement Officer, SIROHI & TONK.)

President Legislative Council, U. P.

&

Commissioner Jhansi Division,

ON

#### Chouhan Kul-Kalpdrum.

Commissioner's Office, Jhansi.

Dated the 28th July 1927.

It is now many years ago since I first listened to the Author, of this invaluable work narrate the beginnings of this History as we moved along in Camp through the mornings of the pleasant cold weather of Rajputana. It is a great pleasure to see these stories now enshrined in History.

Mr. Lallubhai himself has taken me through the History and I am impressed with the system and method with which he has carried out the work. It is a complete record of the whole Chauhan Clan and the different branches are set out so clearly that there is no difficulty in reference. In so technical obscure and complicated a subject this is a considerable achievment. Mr. Lallubhai shows in every page the great pains he has taken in collecting and comparing his authorities. For the whole Chauhan Clan, the work will be most useful while for Sirohi itself in particular it will be the treasury of their History and the test for the Settlement of disputed points in futures. Not only it is invaluable to the State but it should commend itself to all the Jagirdars. Their family History is faithfully given — a record for ever — and not only that but there is a trustworthy account at last of their rights, privileges and obligations. The origins of the States of Sirohi and Barya are interesting and their rise to independance worth study. The Student can follow them here. The State undoubtedly owes Mr. Lallubhai a deep debt of gratitude ( and more ) for this painstaking work.

**Sd. M. KEANE.** 28-7-27.

### OPINION OF

Hon'ble Mr. M. Keane, c. i. E., i. c. s.,

(Late Settlement Officer, SIROHI & TONK.)

President Legislative Council. U. P.

&

Commissioner Jhansi Division,

ON

#### Chouhan Kul-Kalpdrum.

Commissioner's Office, Jhansi.

Dated the 28th July 1927.

It is now many years ago since I first listened to the Author, of this invaluable work narrate the beginnings of this History as we moved along in Camp through the mornings of the pleasant cold weather of Rajputana. It is a great pleasure to see these stories now enshrined in History.

Mr. Lallubhai himself has taken me through the History and I am impressed with the system and method with which he has carried out the work. It is a complete record of the whole Chauhan Clan and the different branches are set out so clearly that there is no difficulty in reference. In so technical obscure and complicated a subject this is a considerable achievment. Mr. Lallubhai shows in every page the great pains he has taken in collecting and comparing his authorities. For the whole Chauhan Clan, the work will be most useful while for Sirohi itself in particular it will be the treasury of their History and the test for the Settlement of disputed points in futures. Not only it is invaluable to the State but it should commend itself to all the Jagirdars. Their family History is faithfully given — a record for ever — and not only that but there is a trustworthy account at last of their rights, privileges and obligations. The origins of the States of Sirohi and Barya are interesting and their rise to independance worth study. The Student can follow them here. The State undoubtedly owes Mr. Lallubhai a deep debt of gratitude ( and more ) for this painstaking work.

**Sd. M. KEANE.** 28-7-27.

#### Review (Note) of Rajya Ratna

# MEHTA SADASHIVRAM, Chief Minister. SIROHI STATE. (RAJBUTANA)

ON

#### CHOUHAN KUL-KALPADRUM.

Notes by the Chief Minister

The geneological Tree, with a history of the Chouhan Family, which Nyay Ratna-Lallubhai intended preparing, has come to my hands in a bigger volume, full of more valuable information than was ever expected and in quite a different form.

The first volume begins from the very root of the Chouhan Family. Had the parent tree been shorn of its several branches, it would have been of very little use to readers but the Author seems to have understood the importance of incorporating the parent with its branches and successfully done the right things, which adds to the importance of the whole. The whole piece is brought to a finis, quoting the several authorities on which he relies, which adds to his honest efforts throughout. It is the first attempt in which the geneology and history of the whole Chouhan Family has successfully been tried and published. It bears a peculiar name in being termed "Chouhan Kul-Kalpadrum", which name it fully deserves.

The Choulans are ever proud of the valour and independence of their forefathers, but this has never been put before the public in a consolidated volume. This want has been filled by these volumes & the reader can form an idea of the author's honest but authentic efforts for his collections. Not only has he brought to prominance the Marwari Poets of the day but he has brought the heroes, for whom the poems were prepared, into lime-light.

The unpublished history, of how the Chonhaus could keep their independence during the Moghul Empire, which tried to crush the self respect and independent spirit of the Rajput pure-hlood Rulers of this country and how they could hold Abu, considered a holy place by the Hindus of whatever faith, as well as, a heaven in the arid plains of Rajputana, has been narrated in the volumes. This attempt will ever stand as a laud-mark to the main Chouhan Family and its branches.

In the second part, mention has been made in detail of the geneology and a short history of the Chouhan Sirdars of Sirchi, on perusal whereof the reader can form an idea of how yeat an area of territory Sirchi held a century before, the living proof where of are the coveral Sirdars under Marwar and Palanpore, enjoying the same Jagirs given them ones by Sirchi Darbar. It has to be noted here that it is the Chohan Sirdars, who worked hand in hand with the Maharno in times when Sirchi was attacked & eacked by the Moghals and by its neighbouring States, while the same Sirdars or their descendents did not hesitate in bringing about the disruption of its Parent State by joining hands with the neighbouring States and accepting their suzerainty.

In the latter part of the nineteenth century, when the whole of India was passing through the days of chaos, Sirohi suffered as well. To avoid the complete disraption of his State, the then Maha Rao Sheosingji invoked the aid of the British and to be free from further complications with his remaining Sirdars, passed clear orders defining the rights and liabilities of each of them. But as in the Chouhan motto "might and stubbornness" reign supreme in their disposition from their birth, they continued to act in their former attitude and have thus proved

# ' चौहान कुछ करपंद्रुश ' के रचिता.



न्यायरत देसाई लहुभाई भीमभाई.

المرا يشهر

• ;

•

॥ श्री सारणेश्वरजी॥ श्री गणेशायनमः

# चौहान कुछ कल्पद्रुम.

# भूमिका.

राजपुत्रों के छत्तीस राज कुलों में चौहान वंश के राजपूतों ने वीरता, स्वाभिमान और नेक टेक का सम्पूर्ण रक्षण करके भारतभूमि के इतिहास में अग्रस्थान प्राप्त करने में वड़ी नामवरी पाई है ऐसा सर्वानुमते स्वीकार हुआ है, और यह प्राचीन व गौरवशाली वंश के नामांकित राजपुत्रों की प्रशंसा के वास्ते हरएक भाषा में पूर्व काल से ही अनेक काव्य ग्रंथ रचे हुऐ हैं; वैसे विद्वान किवयों ने भी अनेक गीत किवत रचकर इस कुल के इतिहास का रक्षण करने में अपना हिस्सा दिया है. ऐसे निष्कलंक व प्रभावशाली राजकुल की सची और सप्रमाण ख्यात हरएक शाखा के सिलिसलेवार वंशवृक्ष के साथ प्रसिद्ध करने की गरज से इस ग्रंथ के लेखक ने प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, अप्रसिद्ध हस्तिलिखत काव्य और ख्यातें, विद्वान किवयों ने रचे हुए ऐतिहासिक गीत किवत, तथा प्रसिद्ध में आये हुए हस्तिलिखत व छपी हुई ऐतिहासिक पुस्तकों में से चौहान राजपूतों से ताल्लक रखने वाली ख्यात को एकत्र करके इस कुल के राजपूतों के वहुए, कुलग्ररू, राणीमगा व पुरोहित आदि की पुरानी वहीओं से जरूरी सहायता लेकर यह "चौहान कुल कल्पहुम " नामक ग्रंथ रचा है, जिसमें मूल पुरुष 'चाहमान ' से ग्रुरूआत करके वर्तमान समय तक का इतिहास अंकित है.

वस्तुतः 'चाहमान ' नामक वडा प्रतापी पुरूष के नाम से 'चौहान वंश ' कहलाया है, परन्तु पीछे से इस वंश की २४ चौवीस शाखा होना कहावत से व प्राचीन हस्तिलिखत पुस्तकों से भी प्रसिद्ध हैं. जो शाखाएं चौहानों का सांभर में राजस्थान होने वाद विभक्त हुई हैं, जिनमें कितनीक शाखाएं सांभर से व कितनीक शाखा विक्रम संबत् की ग्यारहवीं सदी में नाडोल से नीकलो है, लेकिन उनमें कौन २ शाखा सांभर से व नाडोल से विभक्त हुई वह विवाद प्रस्त होने से. चौहानों की प्राचीन शाखा के विषय में एक स्वतंत्र प्रकरण (तीसरा प्रकरण) लिखा गया है, उससे मालूम होगा कि अलग २ शाखा की ख्यातों में अंकित हुई प्राचीन चौबीस शाखाओं को एकत्र करके जांच करने से उनमें बहुतसी उपशाखाएं शामिल हो चूको है, जिससे चौहानों की चौबीस कहलाती शाखा की संख्या सैंकडों के अंक पर जा पहूंची है. जो कि चौहान कुल के

इतिहास वेताओं ने मान्य रखे हुए, ऐतिहासिक साहित्यों के उपरांत प्राचीन कंठस्थ ऐतिहासिक साहित्य और बहुओं आदि की बहीओं से प्राप्त हुई ऐतिहासिक सामग्री के प्रमाण भी जगह २ अंकित किये है.

चौहान राजपूतों की ख्यात का सारांश यह है कि इस कुछ के छोटे र सरदारों से लगाकर वहे र राजा महाराजाओं तक के पुरुषों ने स्वतंत्रता व खाभिमान का संरक्षण करने में ही अपनी जिन्दगी का सार्थक होना समझ कर इसी उद्योगमें अपने प्राण और सर्वख समर्पण करने में यत्किंचित परवाह न की. यानी किसी कविने कहा है कि.

" घन गया फिर आ मिले, त्रिया गई मिल जाय, भोम गई फिर से मिले, गेंह पत कवहु न आय. "

इसी सूत्र का चौहानों ने दृढता से पालन करके अपने कुछ के गौरव को कायम रखने में सफलता प्राप्त की है.

इस यंथ में अंकित हुए प्राचीन इतिहास से मालूम होगा कि पूर्व काल में भारत भूमि के हरएक विभाग (काहिमर, उत्तराखंड, पंजाव, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रान्त, गुजरात, दक्षिण महाराष्ट, पूर्व और वंगाल आदि देशों ) में चौहानों के राज्य विद्यमान थे और विक्रम संवत् की तेरहवी सदी की ग्रुहआत में चौहान राजवंश हिन्दुस्तान के सम्राट पद पर नियुक्त था, परन्तु परदेशी व परधर्मी के हिन्दुस्थान पर बार २ आक्रमण होने से जगह २ चौहान राजपूतों ने स्वदेश रक्षार्थे और स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करने के वास्ते अपनी जान कुर्वान करने से, उनके वंशजों के तरफ वर्तमान समय में सिर्फ गिन्ती की रियासतें (राजपूताना में १ बुन्दी, २ कोटा, व ३ सिरोही. मालवा में थ खिलचीपुर, गुजरात में ५ छोटाउदयपुर व ६ देवगढ वारिया. ) तोपों को सलामी वाली रहने पाई है, और दूसरी रियासतें छिन्न भिन्न होकर उनके वंशज हरएक प्रांतो में छोटे-वडे चीफ (ताङ्ककदार) जमीनदार, जागीरदार या भोमियों की पंक्ति पर जा पहूंचे ह. यदि मुगल बादशाहों के जमाने में जब कि वहुत से राजपूत राजाओं ने देशकाल के अनुसार स्वतंत्रता और स्वाभिमान को तिलांजली देकर वादशाहों की इच्छा के अनुकूल बनकर अपना स्वार्थ साधने का प्रयत्न किया था, वैसा चौहान राजपूतों ने भी किया होता तो वर्तमान समय में हिन्दुस्तान के हरएक प्रांतों में चौहानों की कईएक बडी २ रियासतें विद्यमान रह जाती, परन्तु स्वतंत्रता, स्वाभिमान और नेकटेक की धुन में ही मचेपचे हठीले चौहानों ने वैभव-सत्ता व राज्य का लोभ नहीं रखते कीर्ति का लोभ रखने के कारण वह लाभ ग्रमा दिये, ऐसा इस अंध के पढने वाले को उस समय की अंकित हुई ख्यात से मालूम होगा.

चौहान राजपूर्तों वीरता व गौरव में श्रेष्ट होने से इस कुछ की प्रशंसा में

है, क्यों कि उसके इतिहास से चौहानों की तवारिख के वास्ते एक नया सफा खुलता है, इसके विषय में मेवाड के कवि दधवाडिया खेमराज ने कहा है कि—

" एकावन बरस जिच्यो अनाड; जीतो निज बावन महाराड."

यानी अकबर बादशाह के सम्पूर्ण तपते हुए राज्य अमल में यह महाराव विद्यमान था और इसने अपनी स्वतंत्रता व स्वमान का रक्षण करते हुए, वादशाह के विरुद्ध पक्ष वाले राजाओं को आश्रय देकर एकावन वर्ष की जिन्दगी में वावन दफे युद्ध में विजय प्राप्त किया था, विल्क इस महाराव के इतिहास की मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह के इतिहास के साथ निष्पक्षपात से समालोचना करने से यह दोनों राजाओं की हरएक बातों में समानता नजर आवेगी, तदुपरांत महाराव सूरताणित्तह के विषय में, ये विशेषता दृष्टिगोचर होगी कि मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को जब अपनी जन्म भूमि त्याज करना आवश्यक हुआ, तव महाराव सूरताणिसिंह ने अपने राज्य की सीमा में रह कर अकवर बादशाह के दुश्मनों (राठौरों व सिसोदियों) को अपने आश्रय में रख कर शाही फीज को सफलता प्राप्त होने न दी. कियों ने इन दोनों स्वाभिमानी राजाओं की स्वतंत्रता कायम रहने के विषय में समानता दर्शाने के वास्ते कहा है कि—

" अवर नृष पतशाह अगे, होई भ्रत जोडे हाय; नाय उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाय. "

यह कथन अकबर वादशाह के समय में किन ने कहा है. इस विषय में खुलासे वार अहवाल इस प्रंथ के प्रथम विभाग के एष्ट २५४ से २५६ तक में अंकित है.

चौहान राजपूतों की पूर्ववत् नेकटेक मुगल वादशाहों के समय में कहां तक कायम रही है, उनके वास्ते ' वूंदी के हाडा चौहान व सिरोही के देवडा चौहान की अंकित हुई ख्यात से इतिहास रसिक पाठकों कों चौहान कुल के राजपूतों के वास्ते जरूर बहुमान उत्पन्न होगा, क्यों कि मुगलों के समय में कलंकित कही जाती ' 'डौला व 'नोरोज ' की प्रथा से चौहान राजपूत वेदाग रहने से उनकी उज्वल कीर्ति के यशोगान कि लोगों ने अनेक प्रकार से किये हैं, यानी किव ने कहा है कि—

" वूंदी हाटा भोजगल, सिरोही स्रताण; अकवर सुं उभा अणी, छावा दोऊ चहुआण. "

यदि बूंदी के हाडा राव सूर्जन व उसके कुमार हाडा भोजमल ने अकबर बादशाह की सेवा स्वीकार ली थी, परन्तु अपना स्वमान और कुल मर्याद निभाने के वास्ते प्रथम खास शर्तें वादशाह से मंजूर कराने बाद शाही सेवा में वे उपस्थित हुए थे; ( देखो इस ग्रंथ के पहिला विभाग के पृष्ट ७२ की टिप्पनो.) जिससे हाडा चौहान की मानप्रतिष्ठा जैसी की वैसी कायम रहने पाई है, और जब र मुगलों ने वे शर्तें तोडने के वास्ते प्रयस्न किया तब र उनको निष्फलता मिली है, इसी कारण से किव ने कहा है कि—

१ अवनी राजकुमारी का शाही खानदान वालों के माय विवाह करना. २ नोरोज की गुजरी के बजार में अपनी स्त्रीओं को शामिल रहने को मेजना.

होने पर भविष्य में दूसरी आवृति छपेगी उसमें उनका इतिहास इसी मुआफिक विस्तार से अंकित होगा, वैसे इस ग्रंथ में अंकित हुई ख्यात में अपूर्णता या गल्ति रह जाने के विषय में सूचना होने पर उनके वास्ते भी उसमें दूरस्ती की जायगी.

इस प्रंथ का लेखक विद्वान किंवा इतिहास का अभ्यासी नहीं है, वैसे इतिहास की पुस्तक लिखने की उसकी योग्यता भी नहीं है, परन्तु राजपूताना की गौरवशाली भूमि में उसका अन्नोदक निर्माण होने से, सिरोही रियासत में जिन्दगी व्यतित होने के कारण यह ऐतिहासिक घटना से भरी हुई भूमि के प्राचीन जाहोजलाली के स्मारक स्थल, दंतकथा और वीर पुरुषों की वीरता के गीत कवित्तों का परिचय होनेका मौका हाथ लगने से हृदय में उद्भव हुई प्रेम उर्मि का पोषण करने के वास्ते, ऐतिहासिक साहित्यों की खोज में लगकर, प्राचीन साहित्यों को एकत्र करने का प्रयत्न किया गया, और संग्रह हुई सामग्री से अपने दिल में सन्तोष मनाने के वास्ते गुजराती भाषा में १ - 'राजयोगी परमार धारावर्षादेव, २ देवी खड्ग अने चितोडनी पुनः प्राप्ति 'व '३वलहठ बंका देवडा ', नामक तीन ऐतिहासिक उपन्यास रचकर प्रसिद्ध किये, लेकिन उससे चाहिये वैसा समाधान नहीं होने के कारण जिस चौहान वंश (देवडा चौहान) के अन्नजल से लेखक व उसके बाल बचों का पालन पोषण हो रहा है और भविष्य में होने की उम्मेद की जाती है, उस चौहान कुल की कुछ यादगार सेवा लेखक के हाथ से हो सके वैसी तीत्र अभिलाषा होनेसे, प्रथम 'देवडे चौहानों ' के वास्ते एक पुश्तनामा अंकित करके इस्वी सन् १९१२ में मरहम सिरोही महाराव साहेब सर कैसरीसिंह वहादुर जी. सी. आई. ई., के सी. एस. आई. की हजुर में वास्ते मुलाहिजा के पेश किया गया, जिसपर उन नामदार ने पसंदगी बताकर समस्त चौहान राजपूतों के वास्ते यह 'चौहान कुल करुपढ़ूम ' की रचना करने में सहायता मिले वैसी सामग्री अपने पुस्तक भंडार से देने की क्रुपा की, और बहुआ आदि राजकुल के इतिहास की नुंद रखने वालों की बहीओं से मिलान करने का इन्तजाम कर दिया, जिससे ही ऐसा महद् प्रंथ रचने की लेखक की महत्कांक्षा फलिभूत हुई है.

इस प्रंथ के रचना की सब सामग्री कई वरसों से इक्टी हो चुकी थी, परन्तु ऐसा बड़ा ग्रंथ बगैर आश्रय के छप सके वैसा न होने से वे सामग्री बस्ते में ही पड़ी रही थी, दरिमयान सिरोही रियासत के देवडे सरदारों की जागीर के हक इक्रक के सेटलमेंट करते वक्त इस सामग्री की सहायता छेने में आई, तब से देवडे सरदारों का लक्ष इसकी तरफ हुआ, और उन्होंने इस ग्रंथ को प्रसिद्ध कराने की गरज से ता. २७-१-२५ ई. के दिन मौजूदा महाराव साहेब सर स्वरूपरामसिंह साहेब के आगे कुछ सहायता देने का प्रस्ताव किया, जिस पर से 'सिरोही स्टेट प्रेस' में यह ग्रंथ छाप देने का स्वीकार हुआ परन्तु उसमें भी बाधा आगई, यानी सरदारों ने सहायता के विषय में अपनी तरफ से जो योजना करना चाही थी वह पूर्ण न होने पाई, और स्टेट प्रेसमें चाहिये वैसा छपाई का

काम होने की मृत नहीं पाई गई, जिससे पुस्तक की रचना के वास्ते जो श्रम उठाया था यह गृथा हो गया, लेकिन सिरोही रियासत के मौजूदा चीफ मिनिस्टर माहेब गागरलं महेना सदाशीवराम ने लेखक की नाउम्मेदी देख कर नामदार महाराव साहय के हुन् में इस ग्रंथ के विषय और जरूरत पर खयाल फुरमाने की अर्ज करने से महाराय साहय ने लेखक का मंद उरसाह को सजिवन करने के वास्ते आश्वासन देकर अपनी सहानुम्नि प्रकट की, तथा दूसरे किसी प्रेस में छपवाने की ज्यवस्था करने के वास्ते कामगलाऊ सहायता देकर इस ग्रंथ की ८० प्रति रियासत में लेना मंजूर फरमाया, जिनमे यह ग्रंथ प्रमिद्ध करने का सुयोग प्राप्त हुआ है.

इस प्रंथ को दो विभाग में प्रसिद्ध करने का खास कारण यह है कि होनों विभाग के निषय में क्षक है, यानी प्रथम विभाग में समस्त चौहान कृष्ट के इनिहास में तालुक है, नव हितीय विभाग में सिर्फ 'देवडा चौहान ' सादागें का वंशायक्ष और इतिहास अंकिन हुआ है, जिसका खास तालुक देवडा, योटा, वालोनर, चीवा व अवसी शाखा के चौहानों से ही है, वसे उन सरदारों का इतिहास इनना वारिक संशोधन करके अंकित हुआ है कि सिरोही रियासत के कुल चौहान सरदारों के वंशायक्ष में उनके खानदान में जनम लिये हुए एक भी पुरुष इस वंशायक्ष में याकी नहीं रहा होगा, क्यों कि यह दूसरे विभाग की पुस्तक सिरोही रियासत के सारदारों के वास्ते जितनी इतिहास के लिये जरूरी है, उससे ज्यादह जरूरत हरएक जागीर के वारिसान के हक हक्क के निसवत होने के कारण हरएक वंशायक्ष के वास्ते मरदारों मे जाच कराकर यह मही होने के विषय में बहुआ आदि से तहरीरी प्रमाण पत्र लेने याद उनके वंशायक्ष अंकित हुए है.

पस्तुनः इस प्रंथ की रचना के वास्ते साहित्य इकट्टा करने का काम वि. सं. १९६० में शुरू हुआ था और वि. मं. १९७२ तक में जरूरी मसाला जमा हुआ, परन्तु ऐसा काम मन्त्रूण होना न होना यह बात कुदरन के उपर होने से अनेक प्रकार के विभ आगे ही रहे, धन्कि जय कि पुस्तक छपने का काम शुरू हुआ और प्रेस में छपने के वास्ते कमें लिए कर भेगे जाने थे, तब दरमियान में पुस्तक की रचना में अपरिमित अम उठाने में लेए क समन धिमार हो गया, और ऐसी विभारी हुई कि यह काम पूर्ण होने की ममापना कम हो गई, पान्तु ऐसे निगशा के समय में चीक मिनिस्टर साहब मिरोही ने बार २ आसामन देका उनेजिन करने से और कमें की नकल करने के वास्ते व प्रेस में यह कर प्रकार वे लिये एक अहलकार (पुरोहित चीमनीराम स्वास्तराहा वाला) की महापता देने में ही लेकक यह काम सम्पूर्ण करने के वास्ते आप्यशाली हुआ है, जिनके छिये सक्तर महेना सदाधिवराम का लेकक बहुन शुक्रर गुजार है.

इस स्थान पर यह बात स्पष्ट लफर्जों में स्वीकारना जरुरी है कि इस मेथ का लेखक

सिरोही रियासत कें चौहान सरदारों ने नामदार सिरोही दरबार साहब को सहायतां के वास्ते गुजराहें हुई अर्ज और उसपर रियासत सिरोही की तरफसे हुकम हुआ वह.

### मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब सिरोही स्टेट.



राजरल सहेता सदाशिवराम चाफ मिनिस्टर साहब.

[ विमांग पहिला पृष्ट ३४४ ]

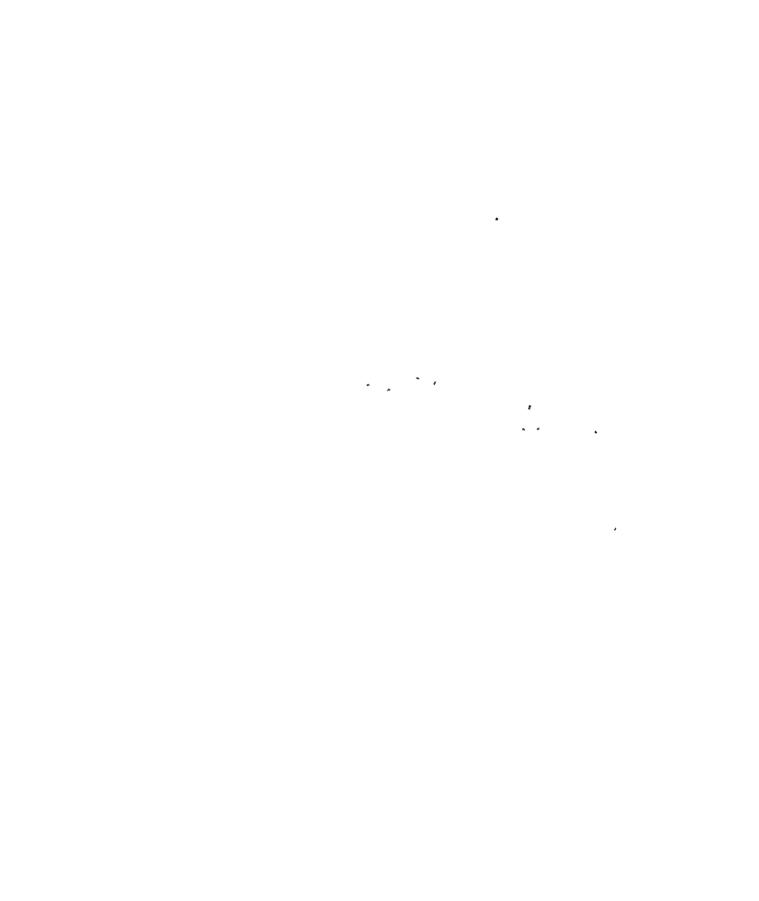

विद्यान किया हिन्दी भाषा का ज्ञाता नहीं है, उसकी मातृभाषा गुजराती है, जिससे इस हिन्दी भाषा के ग्रंथ में भाषा, व्याकरण व वाक्य रचना के अनेक दोष रहने पाये हैं, वैसे तिवयत नादुरूस्त होने से ऐसी वातों पर कम ध्यान रहा है. जो कि प्रथम के कितनेक प्रकरणों में छेखक के मित्र मा. गणेश सदाशित्र आपटे M. A. L. L. B. (प्रा. से. महाराव साहेत्र सिरोही) की सहायता छी गई थी, छेकिन पीछेसे पुस्तक जल्दी छपवाने के वास्ते प्रेस में आदमी रखने की आवश्यकतां होने से प्रुफ देखने का मौका नहीं मिछा, जिससे ज्यादह गछती रहने पाई है सो उसके वास्ते सुज्ञ पाठक क्षमा करेगें, और पुस्तक के विषय व उनकी जहरियात पर ध्यान फुरमानेंगे. यदि इस ग्रंथ से छेखक की अभिलापानुसार चौहान छुछ के राजपूतों की छेखक के हाथसे छुछ भी सेना हुई है वैसा मान्य किया जायगा तो छेखक उठाये हुए श्रम का सार्थक होना मानकर संदाष्ट होगा.

इस ग्रंथ की साहित्य सामगी में जो २ प्रसिद्ध व अप्रसिद्ध पुस्तकें, ख्वात आदि की सहायता ली गई है, उनका उछेख योग्य स्थल पर उस पुस्तक के कर्ता व साहित्य देने वाले सद्गृहस्थों के नाम के साथ किया गया है, वैसे प्राचीन गीत कितों के विषय में जिन २ ×किव के नाम प्राप्त हुए वह अंकित किये हे, जिनके वास्ते इस स्थान पर वे विद्वान लेखकों व किवयों का इस ग्रंथ का लेखक शुकरीआ अदा करता है, क्यों कि उनकी सहायता से ही यह ग्रंथ रचने पाया है, उनमें खास करके मग्हृम मूता नेणशी, और मौजूदा इनिहासकार रा. वा. पंडित गौरीशंकर औद्या व देवडा चोहान का बहुआ लक्ष्मणित्रह, जिनके पुस्तकों से इस ग्रंथ में जगह २ सहायता ली गई है, उनका जितना अहसान माना जाय वह कम है. इसी मुआफिक चडोदे के लुहाणामित्र स्टोम प्रिन्टींग प्रेस के मालिक ने इस पुस्तक को कम समय में छाप देने के वास्ते जो तकलिफ उठाई है वह तारिंफ के काबील है.

अखिर यह भूमिका समाप्त करने के पहिले लेखक को दूबारा जाहिर करना जरुरों है कि, इस ग्रंथ की रचना के वास्ते साहित्य सामग्रो एकत्र करने का मौका प्राप्त करा देने का बहुमान मरहूम महारात्र साहेत्र सर कैसरीसिंह बहादुर को, व पुस्तक छपनाने

<sup>×</sup> ईन ग्रंप में जाहिर में आये हुए कियों के नाम १ किन चंद चारहर, २ किये अहु, ६ किन पद्मनाम, ४ किन धामा, ९ किन हरएर चारहर, ६ किन आभिया माछा, ७ किन आदा दूररा', ८ किन आदा किना, ९ किन आदा द्यालदास, १० किन आदा महेशदास, ११ किन मंद्यापच प्रना, १२ किन आसिया दूरा, १६ किन द्वारा खेमराम, १८ किन आदा ओपा, २० किन आदा खोटीदान, २१ किन आदा अनमी, २२ किन आदा सामग्रान, १२ किन आदा नम्भात हुए है वह मण्ह २ अंकिन किये है, वैसे जिनकं नाम नहीं मीछ वहां पर किन के नाम दर्ग मुने किये है, वैसे जिनकं नाम नहीं मीछ वहां पर किन के नाम दर्ग मुने हुए है.

# चौहान कुल कल्प द्रुम.

विभाग १ ला.

प्रकरण १ लाः

# ' कीहानों की उत्पत्ति व गोश्र.'

चौहान राजपूतों की उत्पत्ति आबू राजमें श्री अचलेश्वरजी महादेव के मन्दिर पास 'अनल कुंड 'से होना दंतकथा, व प्राचीन कान्यों से जाहिर है, वैसे चौहान कुल के बहुए, कुलगुरु, राणीमगा—आदि आश्रितों की पुस्तकों में भी चौहान राजपूतों को अनल वंशी होने का उल्लेख पर्याप्त है, परन्तु चौहानों के बारे में प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें, शिलालेख, ताम्रपत्रादि साहित्य अब और जाहिर होने के बाद चौहानों की उत्पत्ति के विषय में कितनीक शंकाएँ उपस्थित होने लगी हैं.

राजपूतों का प्राचीन इतिहास सिल सिले वार नहीं होने से ऐसी बातों का स्पष्ट निर्णय नहीं होते तर्क से अनुमान किया जाता है, और वैसा अनुमान दूसरी नई हकी-कत प्रसिद्ध होने पर तवदील होता है; इसी कारण से कौन २ राजपूत कुल किस २ वंश के हैं और उनके गोत्रादि क्या २ हैं, ऐसी महत्व की वातों का अभी तक निर्णय नहीं हो सका है, उसी तरह 'सिरोही राज्य का इतिहास 'नाम की पुस्तक में चौहानों को अग्नि (अनल) वंश का होना मानने में कितनीक इंकाएँ वताई गई हैं.

राजपूत लोग अपने कुल, वंश और गोत्रोचार आदि के वास्ते अपने कुलके वहुओं की पुस्तकों में लिखी हुई वातों पर ज्यादह एतवार रखते हैं. देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक में चौहान राजपूतों का यजुर्वेद, माध्यंदिनी शाखा, पंच प्रवर, अग्नवर्ण, ब्रह्म गायत्री, अनल वंश, वत्सगोत्र, आशापुरी अन्विका देवी, वगैरह होना लिखा है. इसी मुआफिक राज पुरोहित व कुल ग्रुक्त की पुस्तकों में भी नूँद हैं. ' पृथ्वीराज रासा ' नाम की पुस्तक में चौहानों की उत्पत्ति अनल कुंद में से होने का लिखा गया है, परन्तु ' पृथ्वीराज रासा ' नामक पुस्तक चंद किन के नाम से वि. सं. १६०० के वाद किसी किवने रची हैं, ऐसा इतिहास वेताओं का अनुमान है, और साथ यह भी अनुमान किया

<sup>\*</sup> ईस दोका के कारण के वास्ते ' सिरोही राज्य का इतिहास ' नामक हिन्दी प्रश्तक नो रा. व पंडित गौरीशंकर स्त्रीया ने रची है उसका १९ १९८ से १६१ तक बेखो.

- २. आबू पर वि. सं. १३७७ का शिला लेख जो सिरोही राज्य स्थापन करने वाले महा-राव लूंभा के समय का है उसमें लिखा है कि—" पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र वंश अस्त हो गये तो वत्स ऋषि ने दोष के भय से ध्यान किया. वत्स के ध्यान से चंद्रमा के योग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने चौतरफा दैत्यों को देखा और उनको अपने शस्त्र से मार कर वत्स को संतुष्ठ किया." यह पुरुष चंद्र के योग से उन्पन्न होने के कारण 'चंद्रवंशी ' कहलाया.
- ३. चौहानों के वास्ते प्राचीन साहित्य में सब से प्राचीन ग्रंथ 'पृथ्वीराज विजय' नामक है. जो 'पृथ्वीराज चौहान ' के राज्य काल में लिखा जाना स्वीकार किया जाता है. उस ग्रंथ में चौहान राजपूतों को 'सूर्यवंशी 'होनेका स्पष्ट उल्लेख है.
- थ. उपर्युक्त प्रंथ होने के पेश्तर विजोिलयां का शिलालेखं वि. संवत १२२६ में लिखा गया है, उसमें चौहानों के वंश के वास्ते उल्लेख नहों है, परन्तु 'वत्सगोत्र' होना लिखा है.
- ५. वाद में वि. संवत् १३२६ में सुंधा पहाड का शिलालेख लिखा गया जिसमें भी वंश के लिये जिकर् नहीं है मगर 'वत्स गोत्र' होना लिखा है.
- ६. उपर्युक्त शिलालेख के वाद 'हमीर महा काव्य' नामक ग्रंथ लिखा गया. जो वि. सं. १४६० के आसपास में लिखा जाने का अनुमान किया जाता है. उसमें चौहानों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि ब्रह्माजी यज्ञ करने के वास्ते पवित्र भूमि की शोध कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से कमल गिर गया. वह पवित्र भूमि 'पुष्कर' तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई. उसी स्थान पर यज्ञ करना प्रारंभ किया परन्तु देत्यों के भय से यज्ञ रक्षा के वास्ते उन्होंने सूर्य का ध्यान किया, जिस पर सूर्यमंडल से दिव्य पुरुष उत्तर आया उसने यज्ञ की रक्षा को वह पुरुष चाहमान कहलाया. और ब्रह्माजो की कृषः से महाराजा वन कर राजाओं पर राज करने लगा."
- ७. 'क न्हडदे प्रवंध' नामकी पुस्तक जो वि सं. १५३५ में हिखी गई है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी होना लिखा गया है.
- ८. 'वंशभास्कर' नामक पुस्तक जो विक्रम संवत् की १९ वीं सदी में हाडा चौहानों के यश गान के वास्ते वनाई है, उससें चोहान राजपूतोंका सूर्यवंशी होना साफ जाहिर है.

उपरोक्त साधनोंसे पाया जाता है कि आहूराज का शिलालेख जो वि. सं १३७७ में लिखा गया है, उसमें चौहानों को चंद्रवंशी होना वगैर आधार के लिखा गया है और उसी पर से टॉड राजस्थान में चौहानों को सोमवंशी होनेका उछेख किया गया है.



#### प्रकरण २ रा.

# ' वीहांनों के प्राचीन राजस्थान,

चौहान राजपूतों का मूल पुरुष 'चाहमान ' होना इतिहास वेचाओं ने भी स्वीकार किया है, परन्तु उनका राज्य कहां था और जब से सांभर में राज्य कायम हुआ उसके पहिले कहां २ राज्य किया उसका किसी इतिहास में वर्णन नहीं है. जो जो शिलालेख व ताम्रपत्र प्रसिद्ध हैं, उन्हों में सांभर राजस्थान होने वाद का हाल लिखा हुआ है. 'हर्ष' का लेख जो सब से प्राचीन (वि. सं. १०२६ का ) है, उसमें शुरुमें सांभर के 'गूवक' नामके पुरुष का नाम अंकित हुआ है. वाद में विज्ञोलिया के वि. सं. १२२६ के शिलालेख में 'सामन्त 'नामक पुरुष से हाल शुरू होता है, उससे सातवीं पुरुत पर 'गूवक' का नाम आता है. नाडोल के वि. सं. १२१८ के ताम्रपत्र व सुंधा पहाड के वि. सं. १३१६ के शिलालेख में नाडोल के 'लाखणसी ' से इतिहास शुरू होता है.

ŧ

उपर्युक्त शिलालेखादि साहित्यों के सिवाय जो प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, उन्हों में—

- १. 'पृथ्वीराज विजय' जो वि. सं. १२२४ से १२५६ के दरिमयान में लिखा जाना अनुमान सिख है, उस पुस्तक में 'वाहमान' को मूल पुरुष बता कर उससे तीसरी पुरुत पर 'सामन्तराज' का नाम बताया है, जो विजोल्लिया के लेख में पहिला नाम है, इसी सामन्तराज ने सांभर में राज्य कायम किया वैसा उल्लेख करने में आया है.
- २. 'प्रवंधकोष ' नामक प्रंथ वि. सं. की पंदरहवीं सदी में छिखा जाना अनुमान प्रात है, उसमें 'वासुदेव ' के नाम से शुरूआत होती है, जिस्रको 'पृथ्वीराज विजय' में 'चाहमान' के वाद में होना छिखा है।
- ३. 'हमीर महा काव्य 'यह पुस्तक भी पंदरहवीं सदी का होना खीकार किया गया है, जिसमें मूल पुरुप 'चाहमान' से इतिहास लिखा ह, पन्रतु उनका राज्य कहां था उसका जिकर् नहीं है.
- थ. 'कान्हडदेव प्रवंध ' ति. सं. १५४५ में लिखा गया है, उसमें पहिले के राजाओं का इतिहास नहीं लिखा है.
- ५. 'सूर्जन चरित्र 'यह पुस्तक वि॰ सं॰ की सतरहवीं सदी में हाडा चाहानों के यश-गान में लिखी गई है, उसमें 'वामुदेव ' के नाम से शुरूआत होती है. इस

चाहमान से ३१ वीं पुरत पर 'सोनपाल' नामक राजा हुआ, उसने 'एडाणां गढ' जो पूर्व में है, वहां अपना राज्य स्थापन किया. सोनपाल राजा महान् वीर पुरूष था. उसका प्रताप अचल था. कहा जाता है कि उसके समय में मृगों के कानों में सुवर्ण कुंडल पहिनोए गये थे, उनके हाथ लगाने की भी किसी की शक्ति न थी. जिसके वास्ते किन निशाणी कही है कि:—

" सोनपाल गतिया पूरक कनक वाडला कुरग, एडाणे चहुआणिये करी अडगल वात अडग."

चाहमान से ६१ वीं पुरत पर 'यज्ञ पाछ 'राजा एडाणा गढ में हुआ, जिसने सात यज्ञ किए. उसके वाद वीस पुरत ग्रजरने पर ८१ वां राजा अजयपाछ हुआ, जिसने अजमेर वसाया. यह चक्रवर्ती होना गिना गया है. इसके समय में छंका में रावण राजा था. रावण के साथ कई वार युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करने से यह चक्रवर्ती राजाओं की पंक्ति में दाखिछ हुआ, छेकिन इसकी चृद्धावस्था में रावण ने इस पर विजय प्राप्त की थी. इनको चक्रवर्ती राजाओं की पंक्ति में रखने के विषय में निशाणी है कि:—

"वडो वेन पिंडहार जण कर काहुपर नहीं लियो, वल वेहरी चकवे वसो वामन को दियों" "धंधुमार चकवे हुओ रघुवंश नरंदा, ' अजेपाल ' चकवे तास मुंगो समुंदो." "परु पवार चकवे तण सूरज संकवे, एते उगे आथमें कियो राज मान्धाता चकवे."

अजमेर वसाने वाद चाहमान से १२० वीं पुरत पर 'वनेपाल' राजा अजमेर में हुआ, उस समय 'त्रेतायुग' का अंतिम् काल था. उनका पुत्र 'योगराज ' गद्दी नशीन होते ही 'हापरयुग ' ग्रुरू हुआ था. योगराज से वारहवीं पुरत पर 'वत्राजा ' हुआ, जिसकी गिनती वारहों वाणावलो की पंक्ति में हुई थी. जिसके विषय में निशाणी है कि:—

"वाणास्र, दशरथ भडां सुख राम भिणजे; टपरा तुर दासने करण भरत गणिजे." "लग्रमन त्व ने कुश वडा धनु पित बखाणा; 'चत्' अर्जुन ने घटु जग में एचा जाणा." "वचन ज्ञान कथीओ वलेअभंगज्योत अवला वली;नारायणने बंदिया वारे राजा वाणावली."

चाहमान से २०७ वीं पुरतपर में 'वसुदेव' हुआ. उसका राज्य कहां था यह नूंद नहीं है. यह राजा द्वापर युग के अन्त समय में हुआ. वंशभास्कर के यंथ में यह श्रीकृष्ण भगवान् से मोक्ष गित हुआ ऐसा लिखा गया है. इनके वाद 'नरदेव' हुआ और उससे के सोलहबीं पुरत वाद (चाहमान से २२४ वीं पुरतपर) पंड राजा हुआ. पंड राजा की

<sup>+</sup> देवटा चीहानों के बहुआ की पुस्तक में चाहमान से ८६ वीं पुश्तपर 'सहरेव' नामक राजा होना लिखा है, जो येदामाहहर के ग्रंथ में ६८ वीं पुश्तपर बताया है. इस 'सहरेव' का राज्य 'इन्द्रपरय' में या. जब कि 'भिन्मितामह' के पिता द्यान्तनु राजा ने दिग्यिनय किया तब सहदेव से इन्द्रप्रथ छे लिया, जिससे सहदेव के वंदानोंने 'पोण्ड' व कर्णीटक में अपना राज्य न्यापन किया.

दः सोउह पूरत होना ठीक पाया नहीं भाता, वयों कि हापर युग समाप्त होने बाद विक्रमादित्य के सभय तक में करीब तीन हमार परत का अन्तर है.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |

### े । व परे पर १५ वटन सामग्रीमह ए उसके के पुत्र,



ेहता हामगमित र उसके हो पुत्र.

[ for 19- 1- ]

#### प्रकरण ३ रा.

# . चौहानों की माचीन शाखाएँ.

चौहान राजपूतों की दश शाखाए साँभर से और चौबीस शाखाएँ नाडोल से इलाहिदी होना दंतकथा व भाटों के पुस्तक से पाया जाता है. राजपूतों में मुख्यतः गाम के नाम से अथवा अपने खानदान के नामी पुरुष के नाम से शाखाएँ प्रसिद्ध होने का प्रचार है. आज कल चौहानादि राजपूर्तों में इतनी शाखाएँ विद्यमान हो गई हैं कि उनकी प्राचीन शाखाएँ कौनसी थीं यह मालूम हाना मुक्किल है. ऐसी शासाएँ प्रायः अपने खानदान में बुजर्ग पुरुष के नाम से कही जाती हैं, जिसके नाम के पीछे 'ओत' या 'वत' ( यानी अमुक पुरुप की ओलाद. ) लगाया जाता है.

चौहान व दूसरे सव राजपूतों में एक कुल के वंशज हों, वे सव 'भाई वन्धु' गिने जाते हैं. जिससे एक ही कुल में परस्पर लग्न होने का निपेध है. कौन २ अपने भाई वन्धु हैं यह अपने २ भाटों के चौपडे से मालूम हो सकता है. शाखाओं के बास्ते सिवाय बहुओं की पुस्तक के अन्य साधन कहीं भी प्राप्त होना मुक्किल है. अगर बहुओं से अपना कुल का व शाखाओं का हाल अंकित कराने का प्रचार न होता तो गोत्रादिक की तसदीक होने में जरूर झगडा रहता. ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करने वालों को बहुओं के चीपडे की कदर नहीं है, लेकिन समाज अपने २ वहुओं की तरफ वहुमान की दृष्टि से देख रही है. वह अपने खानदान का सम्पूर्ण ओर सचा इतिहास उनके चौपडे में होना स्वीकृत करती है, विक न्याय व हकदारी के कार्य में उन पर विश्वास रखने का प्रचार है.

चोहानों की दश शाखाएँ सांभर से अलग होने का कहा जाता है, वे दश शाखाएँ दर असल कोन २ हैं ? यह विवाद यस्त वात है. इनके विषय में जो इतिहास प्राप्त हुआ है उसमें सांभर से निकली हुई शाखाओं में १ सांभरिया चोहान, २ माहील चौहान, ३ पूर्विया चोहान, ४ भदोरिया चोहान, ५ पंजाबी चोहान, ६ मामा चोहान, ७ चांदाणा चौहान, ८ वगडावत व ९ नाडोल के चौहान होना पाया जाता है.

सांभर से अलग हुई दश शाखाओं की वंशभास्कर, वहुआ की पुस्तक व सिरोही के राज पुरोहित की पुस्तक में नुंद है, परन्तु इन पुस्तकों से उपलब्ध होतीशाखाओं के नामों में तफावत है. उनमें +मुळ पुरुष का नाम 'माणकराज 'होना अंकित हुआ है. लेकिन जो इतिहास प्रसिद्ध है उसमें सांभर में 'माणेकराज' नाम का राजा होने का दाखला ही नहीं है. माणकराज का समय त्रि. सं. की आठवीं सदी का होना देवडा चौहानों के

<sup>+</sup> पृथिया नीहानी के इतिहास में ' छालणती ' से नौबीस ज्ञालाएं होने का छिला गया ह.

रण्थंभोर का 'हमीर हठीला 'हुआ, और उनकी ओलाद वाले वर्तमान समय में मेवाड के प्रदेश में 'वेदला, कोठारिया व पारसोली 'के सांभिरये चौहान है. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज का एक माई 'काकस कुमार ' युद्ध में कैंद हो गया था, जिसके साथ महमुदगोरीने अपनी बेटी बिहा कर उनको मुसलमान किया. उनकी ओलाद वाले 'कायमखानी ' कहलाये. उन लोगों की जागीरें वर्तमान समय में फतहपुर, फतियावाद व जुजाणा म है.

- ३ पूर्विये चौहान-पृथ्वीराज का काका कान्ह की ओलाद वाले हैं, जिसके वंशज इटावा, मकराणा, नीमराणां ओदि स्थान म है, वैसे मालवे में भी कडोदिया, नामली व पंचड आदि जगह पूर्विये चौहान विद्यमान है.
- थ वगडावत चौहान—चांदराव से पांचवीं पुरुत पर 'वागराव 'हुआ, उसके नामसे मशहूर हुए. देवडा चौहान के वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि वागराव से चौबीस 'वगडावत 'हुए थे. उनका स्थान राणभणाई (अजमेर के पास) था. वे सब 'गोथा 'नामक गांव में आपस में लडकर मारे गये. वर्तमान समय में मालवे में 'सैंधिये' नामक लडायक जात मशहूर है, वे वगडावत चौहानों की ओलाद वाले हैं.
- प भदोरिया चौहानों के वास्ते एक मत ऐसा है कि वह पूर्विया चौहानों में से निकले हुए हैं, लेकिन वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि माणकराव का पुत्र 'मदोराय' ने अपने नाम से 'भदोर' वसाया, जिससे 'भदोरिया चौहान' कहलाये. वर्तमान समय में 'मेनपुरी' (महदपुरी) के चौहान उनमें मुख्य है. मैनपुरी के चौहानों का वंशज पूर्व में व मालवे में जगह र विखरे हुए हैं, जो खुद को 'पूर्विये चौहान' होना वतातें हैं. मालवे में लालगढ़, रामगढ़ व वरडा आदि स्थान में मेनपुरी की शाखा के चौहान है. पूर्विया चौहानों को ख्यात से 'भदोरिया' शाखा भिन्न होना पागा गया है. पाया जाता है कि वे पूर्व से आने के कारण पूर्विये चौहान कहलाते हैं.
- ६ चाहिलया, धुंधेडिया व बगसिया चौहान कहां है उसका पत्ता निह चला है. ७ चांदाणा चौहानों के विषय में इतना ही मालून हुआ है कि मेवाड मे गुडा (भूतेला) नामक गाँव में भीमजी चांदाणा नामक चौहान था. जिसकी पुत्री को विवाह महा-

राणा रुक्ष्मणसिंह का पाटवी कुमार अरिसिंह के साथ हुआ जिससे महाराणा

हमीर का जन्म हुआ था.

द मोहील चोहानों के विषय में उनकी ओलाद न होना उपर्युक्त प्रमाणों में लिखा है, परन्तु 'मृतानेणसी की ख्यात' व 'कान्हडदे प्रबंध' के पुस्तक से व दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से पाया जाता है कि मोहील चौहानों का १४०० गाँवों का राज्य 'छापर— द्रोणपुर' व वाहडमेर में था. जिनका प्रदेश राठौड जोधा (जोधपुर वाला) ने छीन लिया. वर्तमान समय म मोहील चौहानों की जागीरें कहां है वह मालूम नहि हुआ है.

उपर्युक्त चौनीस शालाओं के सिनाय टॉड राजस्थान, मूता नेणसी की ल्यात व बहुआ की पुस्तक में दूसरी कितनोक शालाओं के नाम उपलब्ध होतें हैं, वे यह हैं कि—

- १ टॉड राजस्थान में १ कायमखानी, २ सुरवानी, ३ छोहानी, ४ कुरुवानी व ५ वेदवान ये शाखाएं मुसलमान हुए चौहानों की है.
- २ मूता नेणसी की रूयात में १ वागडिया, २ साँचौरा, ३ कापिळया, ४ वाव के चौहान व मुसलमान हुए चौहानों में ५ कायमखानी होने का उल्लेख किया गया है.
- ३ सिरोही के बहुआ की पुस्तक में १ मुडेचा, २ हुरहा, ३ बागरेचा, ४ मुलेबा, ५ हुग, ६ सेबटा, ७ गलेचा, ८ गल व एक भाई भंडारी महाजन हुआ जिसकी आधी शाख बताई है.

उपर लिखी हुई शाखाओं के निषय में वंश भास्कर व पूर्विया चौहानों की ख्यात की पुस्तक से कितनीक शाखाओं के नाम उपलब्ध होते हैं. जो कि वे शाखाएं सांभर से ही विभक्त होने का उन पुस्तकों में उल्लेख कियाहै, और वैसा होना दूसरे इतिहास से विरूद्ध है, तब भी शाखाओं की नामावली के वासते चौहानों की हरएक शाखाओं के नाम अंकित करना आक्वयक होने से उक्त पुस्तकों से उपलब्ध होती शाखाओं के नाम लिखे जाते हैं.

१ वंश भास्कर की पुस्तक मुताबिक मूहकर्मा के पहिले निकली हुई वारह शाखाओं के नाम सांभर से निकली हुई शाखाओं में अंकित हो चूके हैं. उसके वाद दूसरी १३ शाखाएं होना उक्त पुस्तक सें पाया जाता है, जो नीचे मुआफिक है.



नीमराणा की ख्यात पर से 'छाखणसी' के चौनीस पुत्रों की शाखाएं.

| नाम         | नाम शाखा        | स्थान                    | नाम         | नाम शाला    | स्यान                  |
|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| १ विजयराज   | सांभरिया        | सांभर                    | १३ नरसिंह   | नार         | गढ नरघर (पूर्व में)    |
| २ वाहर      | ( यह देवता      | कदलाया गया )             | १४ बलराव    | वालीसा      | गढ चोढाला              |
| ३ कलयंब     | दाडा            | ब्दी '''                 | १५ वेगराज   | वाघोडा      | गढ तालपछाइ             |
| ध भी राज    | खीची            | गागरून ( मालृवां )       | १६ गंगदेव   | ,गोलबाल     | गढ पछाह                |
| ५ राजा भद   | भदोरिया         | गढ भदावर (प्वे में)      | १७ गिरराज   | गिल         | गिलां कोहर (पूर्व में) |
| ६ रबी दत्त  | आनद्रेचा        | <b>रयामचक</b>            | १८ शिवराज   | वोडा        | ब्रह्मपुर (पूर्व में)  |
| ७ खुमागराच  | खीवर            | खीबाणा (पूर्व में )      | १९ जीवराज   | जलापा       | गढ जलांगा              |
| ८ भोजराज    | भवर             | भीषीतरा (उत्तरा खंद में) | २० पदमसेन   | पविद्या     | षावागढ (ग्रजरात)       |
| ९ महाराणाः  | माद्रेचा        | गढ मृर ( पूर्व में )     | २१ अलदेव    | <b>बी</b> ल | जगपुर (माळवा)          |
| १० जंबैद    | घीवा            | गढ चोचारा (पूर्व मं)     | २२ द्विजराज | धधेग        | गढ धघेड (७६० गाँव)     |
| ११ खियराव   | <b>डेड</b> रिया | गद डेहरा                 | २३ देवराज   | देवडा       | सिरोही                 |
| १२ फलयतसिंह | कापहिया         | गढ कापल (पूर्व में)      | २४ सोनंग    | सोनगरा      | गढ सोनंग जालोर         |

वस्तुतः चौहान राजपूतों की चौबीस शाखाएं होनेका आम तोर पर कहा जाता है, उस मुताबिक टॉड राजस्थान में, मूता नेणसी की ख्यात में, व पूर्विया चौहानों की ख्यात की पुस्तकमें भी चौबीस शाखाएं अंकित करने का प्रयत्न हुआ है, बिक जो जो शाखाओं के नाम अपने आसपास के प्रदेश में जाहिर में आये उसको लिख कर चौबीस शाखाओं का मेल बेटाया गया है वंश भास्कर के लेखक ने वंश भास्कर रचने के समय में अपना विशाल ज्ञान, अनुभव व हाडा चौहानों के बडुआ के पुस्तक की सहायता सें करीब ५५ शाखाओं के नाम ढुंड कर अपने पुस्तक में अंकित किये हैं. देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में दश शाखा सांभरकी और साडा चौबीस नाडोल की बताकर ४४ शाखाओं के नाम अपनी पुस्तक सें प्रसिद्ध किये हैं. इसी मुआिक टॉड राजस्थान में सें २९ व नेणसी की ख्यात से २८ नाम प्राप्त हुए हैं.

शाखाओं की उत्पत्ति के विषय में जब तक प्रमाण पात्र इतिहास नहीं प्राप्त हो, तब तक वे शाखाएं कहांसे विभक्त हुई इस प्रश्न पर जोर देना योग्य नहीं है. लेकिन जो जो शाखाओं के नाम जाहिर हुए हैं वे शाखाएं विद्यमान है, और उन शाखाओं के चोहान वर्तमान समयमें उसी शाखा के नामसे मशहूर है, जिससे चौहान राजपूतों के वास्त उनकी सब प्राचीन शाखाएं (वि. सं. की चौदहवीं सदी तक की ) एक जगह अंकित हो जानेसे यह प्रकरण लिखने का हेतु फलीभूत होगा, जिससे वे अंकित की गई है.

#### प्रकरण ४ चौथा.

# सांमर के चीहानों का ऐतिहासिक साहित्य.

सांभिरया चौहानों के लिये प्रकरण २ में बताने मुताबिक १ हर्ष का शिलालेख, २ विजोलिया का लेख, ३ पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक, ४ प्रबंध कोश, ५ हमीर महाकाव्य, ६ सूर्जन चिरत्र, ७ वंश भास्कर, ८ सिरोही राज्य का इतिहास, आदि प्रसिद्ध ग्रंथ व उनके सिवाय समयानुसार ऐतिहासिक शोध करने वालों की जो जो राय जाहिर है वे मुख्य प्रमाण हैं. इन प्रमाणों के सिवाय बहुओं के व कुल ग्रुरु आदि की पुस्तकों में कितनाक हाल अंकित हुआ है, वसे ही पुराने जमाने में इतिहास की नुंद रखने वाले राज्य कर्मचारियों के वहां से भी हस्त लिखित पुस्तकों प्राप्त इर्ष है उन सब साहित्यों से जो जो इतिहास उपलब्ध हुआ है, तदनुसार हरएक प्रमाण हारा अलग अलग वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये जाते है.

वस्तुतः इतिहास वेत्ताओं को तरफ से कोंने में पड़ी हुई और जिनको दीमक खा रही हैं वैसी प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकें जो कितनेक गृहस्थों के वहां से मिल सकती हैं, उनको प्राप्त करने का भी प्रयास होना जरूरी है, तदुपरांत वहुओं आदि राज आश्रितों की पुस्तकें व गीत-किवित्त इत्यादि साहित्यों का भी संग्रह किया जाय तो उसमें से कुछ न कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने की उम्मेद रहती हैं. वहुओं की पुस्तक के विषयमें वर्तमान समय में जो जो राजस्थान है वे राजस्थान जब से स्थापन हुए हैं तब से उनका शृंखलावह इतिहास मिल सकता है, लेकिन उससे पहिले जमाने की नामावली उस समय में (राज स्थापन होने के समय पर) याद-दाइती पर से किंवा प्राचीन दंतकथा, गीत-किवत्त आदि जो कुछ मालूम हुआ है उस पर से उन्होंने लिख ली है. इस कारण से वर्तमान राजाओं के वंश की नामावली राज स्थापन होने याद की उनकी पुस्तक से ठीक २ मिलती है और पूर्वकाल की नामावली अपूर्ण, संदिग्ध, और संशय युक्त है. यही धोरण प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों के लिये भी लागु होता है.

जैन पुस्तक भंडार से कितनेक ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं. उनमें वहुत से ग्रंथ इति-हास के रूप में नहीं हैं, लेकिन प्रशंसा युक्त काव्यों मे व गयों मे रचे हुए हैं. वैसी हरएक पुस्तक को प्रसिद्ध करने को तजनोज होने से प्राचीन इतिहास के साहित्य में वहुत हो सहायता मिलने की सम्भावना है.

जो जो ऐतिहासिक साहित्य से सांभर के चौद्दानों की नामावली मालूम हुई हैं, उस परसे उपलब्ध होतें वंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये हैं.

|                        | सामस्य चाइाना व        | ा पातहासिक साहित्यः             | [ 88 ]                                                   |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ४⁻मबंध कोज से.         | ५ इपीर महाकाच्य से     | 1.                              | 1 -                                                      |
| १ वासुदेव              | १ चाहमान               | ६ सर्जन चरित्र से.              | ७ वंश भास्कर से                                          |
| २ सामन्त               | <br>२ वासुदेव          | १ बासुदेव (बन्दावती)            | १ चाहामान                                                |
| ३ नरदेव                | ।<br>३ नादेव           | २ नरदेव                         | २ वासुदेव                                                |
| ४ अजयराज               | ।<br>४ चन्द्रराज       | ३ अजयपाळ                        | ३८ सहदेव                                                 |
| ६ विग्रहराज            | <br>५ जयपाळ            | ४ अलयराज                        | ५० अजयपाल                                                |
| ६ चन्द्रराज            | !<br>६ जयराक्ष         | ५ सामन्तसिंह                    | ६५ महानंद                                                |
| ७ गोविन्दराज           | ७ सामन्तसिंह           | ६ ग्रज्ञर                       |                                                          |
| ८ दुर्लभराज            | ८ ग्वक                 | ७ चंद्र                         | १११द्दुमान१ <u>१</u> १सुग्रीष (सांभर)<br> (पाटळीपुत्र) १ |
| ९ वत्सराज              | . ै <br>९ <b>चन्दन</b> | ८ वज                            | १३२ रघुराम                                               |
| १० सिंघराज             | ।<br>१० वमराज          | ९ विभ्यपति                      | १३४ माणकराय उर्फ नाहरराय                                 |
| ११ वूर्योधन            | <br>११ हरिराज          | १० हरिराज                       | १३५ सोमेश्वर                                             |
| १२ विजयराज             | ्रे<br>१२ सिंहराज      | ११ भीम                          | १४६ भरत(सांभर)१ उरथ                                      |
| १३ वप्ययराज            | ्र<br>१३ भीम           | १२ विग्रहदेव                    | (हाडा)<br>१५७ संप्रातीराज                                |
| १४ दुर्लभराज ( द्सरा ) | {<br>१४ विग्रहराज      | १३ गुंदसेष                      | १५८ नागहस्त                                              |
| १५ गन्दुराज            | १५ गंगदेव              | १४ वहाम                         | १५९ स्थुलानंद                                            |
| . १६ बालपदेव           | १६ वह्नमराज            | १५ रामनाथ                       | १६० क्रोहभार<br>१६१ धर्मसार                              |
| १७ विजयराज (दूसरा)     | १७ राम                 | १६ वामुण्ड                      | १६२ वेरीसिंह                                             |
| १८ चामुण्डराज          | (<br>१८ चामुण्डराज     | १७ दुर्कभराज                    | १६३ विविधसूर                                             |
| १९ दुशलदेव             | १९ दुर्दभराज           | १८ दुशस्टेष                     | १६४ योगसूर<br>१६५ संदर्गज (अजमेर)                        |
| २० विश्व देव           | २० विश्वल              | १९ विशंखदेव                     | १६६ कृष्णराज                                             |
| २१ पृथ्वीराज           | २१ पृथ्वीराज           | २० बह्मं (द्सरा)                | १६७ हरिहरराज<br>१६८ विल्रहेनरोज                          |
| २२ आहणदेय              | २२ आळणदे <del>ष</del>  | २१ अनलस्य                       |                                                          |
| २३ जगद्देव             | १<br>२३ अनलदेष         | २२ जगदेष                        | १६९   १६९<br>पृथ्वीराज(डीडुर)१ सरणाराज                   |
| २४ विश्लदेव (दूसरा)    | २४ जगदेश               | २३ विशंखदेव (द्सरा)             | १७० धर्माधीराज                                           |
| २५ अमरगंगेव            | २५ विश्लदेव (दूसरा)    | २४ अजयपाळ (द्सरा)               | १७१ विश्वल                                               |
| २६ पेथलदेव             | २६ जयपाछ               | २५ गांगदेव                      | १७२ सार्गदेष<br>१७३ अनलस्य स्फेंबिग्रंहराज               |
| २७ सोमेश्वर            | २७ संगपाळ              | २६ स्रोमेश्वर                   | १७४ लयसह                                                 |
| २८ पृथ्वीगुज (दूसरा)   | २८ सोमेश्वर            | २७ पृथ्वीराज <u>२</u> ७माणेकराव | १६५ आनंदमेच                                              |
| २९ हरिराज              |                        | (देहली). १                      | १७६  <br>१७६सोमे स्वर र कृष्णसफैकन्द                     |
| 13 minoral             | २६ पृथ्वीराज र दरिराज  |                                 | १७७ पृथ्वीराज (देहरी)                                    |
|                        | (दूबरा) १              | <u> </u>                        | 1                                                        |

```
· ११ सिरोही राज्य के इतिहास पर से.
                                                      १३ पूर्विया चौहानों की ख्यात पर से
                                                         १ चाहमान ( आबू )
       ?'वाहमान
                                                        ६१ काशिशिषी (अगनगर)
       २ वासुदेव (संभर)
                                                       १२४ जगधरपाछ ( सद्यकानगरी )
       ३ सामन्तराज
                                                       १७० हिगापाछ (अजमेर)
       ४ जयराज
                                                       १९२ टंकपाल
                                                                     ( टंकारी )
       ५ विग्रहराज
                                                       ३६१ बम्रदीत
                                                                     (गोदावरी)
            ६ गोपेन्द्रराज
६ वंद्रराज
                                                       ५५० मणीकदीत ( मंदनगर )
            ७ दुर्लभराज
                                                       ७९६ हरीचंद
                                                                     (गहगागरण)
                                                       ८८३ राममणी
                                                                     ( मंडलपुर )
            ८ गृथक
                                                       ९६४ अभैपति
                                                                     (अमरावती)
            ९ चंद्रराज ( दूसरा )
                                                      १०६५ पंचाणध्यज्ञ ( हरीगढ )
           १० गूबक (दूसरा)
                                                      ११२० माणेकराव ( सांभर वि. सं. ७०३ )
           ११ चंदनराज
                                               ..... चाळू पृविया चौहान सांभरसे.....
           १२ बाक्पति राज
                                                    १ माणेकराव सांभर वि. सं. ७०३
                                                    २ संघराय
  १३ सिंहराज १३ उक्षंमण १३ वत्सराज
             १ (नाडोल) २
                                                    ३ लाखणसी
                                                                          ७६७
 १४ विषदराज ( दूसरा )
                                                                         (संवत नही छीसा)
                                                    ४ विजयराज
     १२ देवडा चौहानों के वहुआ की प्रस्तक से.
                                                                          ७१८
                                                   ५ हरराज
                                                    ६ पत्रोमसिंह
         १ चाहमान
                                                   ७ सालभान (अज्ञमेर) " ८३५
        ३१ सोनंपाल
                                                    ८ अन्रयंपास "
        ६१ जगनपाल
                                                   ९ बीसंछदेव ९ आना (अजमेर. वि. सं. ९६२)
        ८१ अजयपाल
                                                      (अजमेर) १
        ८६ सहदेश
                                                      वि.सं.९२६
       ८७। घसुद्देश
                                                              १० पीथोरा (मुरादावाद हांसी)
                                                  10 ST
                                                                                  वि. सं. ९८४
       १२० वनेपाळ
                                                              ११ आल्हनसिंह (संमल मुराहाबाद)
                                                                                   वि. सं. ९९५
       १२१ जोगंगजा
                                                                                       १००४
                                                              १२ गद्राज
       १२ चत्राजा
                                                                                        १०१३
                                                              १३ कदुपाळ
      २०७ वासुव्य
                                                                                       १०४३
                                                              १४ असरगंगेव
      २०८ नरदंब
                                                                           १५ कान्द्रहरूप
                                               १५ सोप्रेश्वर (संधर)
      २२४ पंडराजा
                                                                           १ (संमल मुरादावाद)
                                                         यि सं.१०८६
      २२५ जा निभाग ( देखो पीछे प्रष्ट २२ पर ).
                                             । १६ पृथ्वाराज (दहरा)
```

#### प्रकरण ५ वाँ।

#### सांमरिया चीहान.

चाहमान से कितनीक पुरत पर समरसी उर्फ सामन्तसिंह हुआ, उसने वि. सं. ५६५ में सांभर में राज्य स्थापन करने का अहवाल प्रकरण तीसरा में आ चूका है. वैसे सांभर के चौहानों के वास्ते जो जो ऐतिहासिक साहित्यों से वंशावली उपलब्ध हुई है वे प्रकरण चौथे में अंकित की गई है. उन पर से तुलना करते व इतिहास वेताओं ने खीकार की है वैसी ख्यातों पर नजर दे सांभरिया चौहानों का वंशवृक्ष नीचे दिया जाता है.

१ वंशवृक्ष सांभर के चौहानों का—चौहानों का मूळ पुरुष १ चाहमान से फ्रमशः २ सोनपाल, ३ यज्ञपाल, ४ अजयपाल, ५ सहदेव, ६ चत्राजा, ७ वसुदेव, ८ नरदेव, ९ पंडराजा, १० जामनी भाण, ११ बाग राजा व उनके बाद सांभर में राज स्थापन करने वाला नं. १२ सामन्तसिंह उ समरसी हुआ उनके वंशज.



<sup>+</sup> नं. क्ष्म गोपेन्द्ररान का समय वि. सं. ७६८ का होना स्वीकार किया है. उससे एकाई प्रश्त पहिछे भाणकराज ? होना चाहिये. माणकरान से सांमर की दश शाखाएं होने का नगह जगह प्रमाण उपलब्ध होते है. इनका समय वि. सं. ७४९ का होना गीत कित्त से पाया जाता है. गोपेन्द्ररान का नाम ही भोगादेव ? हो ऐसा अनुमान होता है, क्यों कि बहुआ की प्रसक में भोगादेव ' को माणकराज का पौत्र होना लिखा है. उनको गही निश्ति वि. सं. ७९२ व देहान्त का समय वि. सं ७८२ होना बताया है. अगर यह अमुमान ठीक हो तो नं. १२ सामन्तिसह का नाम माणकराज होना चाहिये. नं. १७ गुनाक वि. सं. ८०० में होना स्वीकार हुआ है.

नं. १८ चन्द्रराज दूसरे का इतिहास नहीं मिला है. उनके पीछे नं. १९ दूसरे गूवाक सांभर की गद्दी पर आया. यह बडा पराक्रमी राजा था. इसने अपनो बहिन कलावती के छम्न के वास्ते स्वयंवर रचा था जिसमें बारह राजा आये थे, उनमें से कलावतीने कन्नोंजेश्वर को बरमाला अर्पण की. जिस पर दूसरे राजाओंने युद्ध किया, लेकिन गूवाकने सबको हराकर उनकी लक्ष्मी छीन कर अपनी बहिन को दी.

नं. २० चन्दनराज ने तंवर वंशी राजा 'हदेण 'को युद्ध में मारने का हर्ष के छेख में उछेख हुआ है. +तंवर वंश के इतिहास की हस्त छिखित प्रति में 'हदेण 'नाम नहीं है, परन्तु 'हारदेव 'नाम उपलभ्य होता है. पाया जाता है कि उसी नाम का उर्फ या अपभ्रंश हो. इसकी राणी 'हद्धाणी 'ने पुष्कर सरोवर के किनारे सहस्रिलंगों की प्रतिष्ठा कराई थी. रुद्राणी को 'आत्मप्रभाव 'व 'योगिनो 'भी कहो गई है, ऐसा पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में छिखा गया है.

नं. २१ वाक्पितराज के विषय में हुष के छेख में लिखा है कि इसपर तंत्रपाल तंवर ने चढाई की थी, परन्तु उसकी हारकर भागना पडा. तंवर राजधूतों को ख्यात में हारदेव का पौत्र 'तुगपाल' का नाम उपलब्ध होता है. सूर्जन चिरत्र की पुस्तक में वाक्पितराज ने कटक का किला तोडा. पारिन्द में युद्ध किया व शाकंभरी तक अपने राज्य का विस्तार वढाया वगैरह लिखा है. पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि इसने १८८ लडाइयों मे विजय प्राप्त किया और पुष्कर में बडा शिवालय बनया.

नं. २२ सिंहराज अपने पिता के पीछे सांभर में गद्दी पर बैठे. इसका नाम हरएक प्रमाणों में उपडब्ध होता है. प्रध्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि, उसने पुष्कर तीर्थ में शिवालय बंधाया और इनके पास अश्वों की बड़ी फौजथी. हर्ष के शिलालेख में उल्लेख किया है कि इस राजा पर राजा लवण की सहायतासें तंवर वंशी राजाने चढ़ाई की थी, परन्तु सफलता नहीं मिली. यह वड़ा बीर पुरुष हुआ. इसने हरएक दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त किया, और हाजि—उद—दिन का पराजय कियाथा, ऐसा प्रवंध कोश की पुस्तक से पाया जाता है. हमीर महाकाव्य में लिखा है कि इसने 'हातिम' नामका मुसलमान सरदार को मारा था.

मं. २१ ® लक्ष्मणसिंह उर्फ लाखणसी, वाक्पतिराज के दूसरा पुत्रथा, जिसने 'नाडोल' में + तंवर वंश का इतिहास में लिखा हैं कि ' गंगेव तंवर ' के हाथ से वि. सं. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विशल्हेव

<sup>+</sup> तंबर वंश का इतिहास में लिखा हैं कि 'गंगेव तंबर के हाथ से वि. सं. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विश्लक्षेव चौहान ने देहली ले ली. उक्त रूपात से पाया जाता है कि 'द्वारदेव ' तंबर वि सं ९९२ में गदी पर अत्या था और वि. सं. ९८२ में उसका देहान्त दुआ. तंबर वंशी राजाओं की नामावडी इस प्रकरण में आगे दी गई है.

<sup>\*</sup> पूर्विया चौहानों का इतिहास को नीमराणा के विषय में है, उसमें 'राव छालणसीं' को सिहरान का पुत्र होना अंकित किया है, बरिक छालणसी को सांभर के राना होने का जिल कर उसकी ओछाद में सोमेश्वर, पृथ्वीरान, आदि सांभरिये चौहान होने का उछिल हुआ है.

(जोपप् नहरं मोरवार पराने में है.) अपना राज्य कायम किया. इसी लाखणसी से नाराज के गौहान कहलाये गये, और यहां से चीहानों की चीबीस शाखाएं हुई, जिसका भहागत प्रकृत्य २ यां में लिखागया है.

- मं. '़ै पत्सगत को पूर्व में 'जयपुर' नामक परगने की जागीर दी गईथी. वर्तमान समय में इनकी ओलाद बाले कहां है वह मालूम नहीं है.
- नं. दें अहिराज के वास्ते 'सूर्जन चित्रं' की पुस्तक में लिखा है कि इसने हुणस को भगाया. महास, चीन, आदिके म्लेच्छों को हराया. मंडपपुर के पास जोधपुर नामक झहर आपाद किया. इसकी राणी 'मनोरमा' अवन्ती की राज कन्या थी. इसकी पुत्र न होनेले पुत्र व्राप्ति की आशा में इसने बाँद्ध धर्म स्त्रीकार किया था, परन्तु पुत्र न होनेसे हन हा भनीजा 'भीम' गरीपर बटा. भीम वडा चौर पुरूष हुआ, उसने मगध, बंग, गंद, कर्लिंग व कर्णाटक को विजय कर लिया, और पम्पा. गाँदा, तापती, ताझवर्णी, हारिका, कांयोज, झक, व कामक्य देश तक पहुंचा था.
- नं. २३ तिमह राज के विषय में हुष के शिलालेख में लिखा है कि इसने गुजरों को हगरा गहां के गजा भीमदेव को भगाया, जो कंथ कोट के किलेमें गुस गया था. इसी गजा के गमय में हुष का लेख लिखा गया है. पृथ्वराज विजय की पुस्तक में लिखा है कि इसने गुजरान के गजा मूलराज को हगकर नर्मदा नदी तक विजय प्राप्त किया था, और भर्टांचमें आगापुरी देवों का मन्दिर यंथाया. (जो वर्तमान समय में भर्टोंच में विश्वमान है.) हमीर महाकाव्य में इसके विषय में लिखा गया है कि-इसने गुजरात के गजा मृत्याज को माग था.
- नं, दें दर्लभगज अपने भाई विधारशज के पीछे गरी पर चेटा. जिसका प्रधान
- नं. ें गोपिन्डगन अपने भाई दुर्लभरान के पीछे गड़ी पर बदा. सूर्जन चरित्र में विगा है कि इसने पेड़ी राजा भोज के साथ सुद्ध कर के उसकी पराजय किया था, किंग उसका गड़व करने नहीं करने उनकी वादिस दिया. प्रवंध कोश की पुस्तक में इसने गुरुतान महमूर पर विजय प्राप्त की पूर्ता उद्देख किया है.

नं. २४ वाक्पति दूसरे ने मेवाड के राजा अंबाप्रसाद को कटार से मारा था, और यह वीर पुरुष गिना गया.

नं. २५ वीर्य राम उर्फ विजय राज ने मालवे के राजा भोज के साथ युद्ध किया जिसमें मारा गया.

नं. २५ चामुण्ड अपने भाई के पीछे सांभर की गद्दी पर बेठा. इसने नरवर में विष्णु भगवान का मन्दिर बनवाया.

नं. र्थ सिहन्ट उर्फ नानु राजा के विषयमें देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि उसने अजमेर में राज्य स्थापन किया.

नं. २६ दुर्लभ उर्फ दुशल के विषय में बिजोलिया के शिलालेख में इसको सिहन्ट का उत्तराधिकारी होना बताया है. देवडा चौहानों के बडुआ की पुस्तक में भी नानुराजा के बाद 'दुशलदेव ' का नाम अंकित है. राजपूताना गझेटियर में वीर्यराम का तीसरा पुत्र 'दुर्लभ ' होनेका उल्लेख है, परन्तु दूसरे भरोसा पात्र प्रमाणों से यह स्वीकार किया गया है कि यह चामुण्ड का पुत्र था, इसने गुजरात के राजा कर्ण को पराजित करने के कार्य में मालवा के राजा उदियादित्य की सहायता की थी. इनका देहान्त मुसलमानों के साथ युद्ध करने में हुआ.

नं. रह विग्रहराज उर्फ विशल ने मालवा के राजा उदयादित्य को 'सारंग' नामक अश्व दिया था, जिससे वह गुजरात के राजा कर्ण का पराजय कर सका था, ऐसा पृथ्वीराज विजय की पुस्तक में लिखा है. वंश भास्कर व बहुआ की पुस्तक में इसको धर्माधिराज उर्फ धर्माद का पुत्र होना बताया है. इसका राज्य अजमेर में था, जहा पर अकाल मोतसे मरने पर राक्षस योनि प्राप्त हुई. राक्षस होने से इसने अजमेर नगर को बरवाद किया, और अपना पुत्र सारंगदेव को भी मार खाया.

नं. २७ पृथ्वीराज ने अजमेर बरवाद होने से सांभर में राज्य स्थान किया. इनकी राणी 'रसछदेवी' ने रणथंभोर के जैन मन्दिर में (वि. सं. ११६१ में ) सुवर्ण कलश चढाया. इसके समय में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के वास्ते ७०० चालुक्य आये थे, उन सब को इसने मारा था. यह वडा दातार था. सोमनाथ के रास्ते में इसने सदबत जारी किया था.

नं. २८ अजयपाल ने पुनः अजमेर को आवाद कर वहां अपनी राजधानो की, और किला वंधाया. वि. सं. ११८६ में यह विद्यमान था. इनकी राणी 'सोमलदेवी' नामक थी. पृथ्वीराज विजय के पुस्तक में लिलाहै कि इसने मालवा के राजा 'सलहण' पर चढाई कर विजय प्राप्त किया. चाचिग, सिंधुल व यशोराज नामके तीन राजाओं का इसने वध किया.

के राजा के साथ भी इसने विग्रह मचाया. तंवरों के साथ सांभर के चौहानों का कई पुश्तों से विग्रह जारी था. विशलदेवने इस कारण से देहली के तंवर वंशी राजा गंगेव तंवर पर अपनी नजर डाली. +तंवर राजपूतों के इतिहास से मालूम होता है कि वि. सं. १२०९ चैत्र सुदी २ के दिन विशलदेवने गंगेव तंवर नामक राजा का पराजय करके देहली का कब्जा कर लिया, और वहां पर गही पर बैठा. वि. सं. १२२० तक यह जिन्दा था. इनका अंतकाल होने के समय में इसका पुत्र अमरगंगेव बालक होने से नं. ३१ पृथ्वीराज (जो इसका भतीजा था) गही पर आया ऐसा प्रतिद्धि में है, लेकिन देहली की गदी पर सात चौहान राजा होने का एक प्राचीन हस्त लिखित प्रति में उपलब्ध हुआ है, उसमें विशलदेव के पीछे 'गंगेव चौहान 'व उसके बाद 'प्रहाडमल चौहान 'होना लिखा है, यह पहाडमल नं. ३१ पृथ्वीमट होना अनुमान होता है, ढाई दिनकी झोंपडी के शिलालेख में विशलदेव के बाद अमरगंगेव गही पर आनेका उल्लेख हुआ है. (इस पुस्तक की पृष्ट २० पर नं. १० के वंशवृक्ष में उन राजाओं के समय के इस्वी सन अंकित हुए है उसमें भी विशलदेव का सन ११६३ और सोमेश्वर का १९६८ है.)

नं. ३१ अमरगंगेव वि. सं. १२२० में गद्दी पर आया हस्त लिखित प्रति मुआिक इसने देहली की गद्दी पर ५ वर्ष २ माहा ५ दिन राज्य किया. इसका देहान्त होनेपर पृथ्वीभट नं. ३१ वाला देहली की गद्दीपर वैठा, परन्तु नं. ३१ सोमेश्वर ने उसको हठाकर देहली का राज्य अपने स्वाधिन कर लिया.

नं. के सोमेश्वर ने वि. सं. १२२६ से १२३६ तक राज करना पाया जाता है. इसके ओर दा भाई सूरसेन व कान्हडदेव होना उपलब्ध होता है, परन्तु वंश भास्कर में सूरसेन

| नाम.                                  | वर्ष.     | मास | दिन.       |     | नाम.         | वर्ष.         | मात. | दिन.          |        |
|---------------------------------------|-----------|-----|------------|-----|--------------|---------------|------|---------------|--------|
| वसुंख तंबर.                           | १९        | 9   | 10         | 19  | ગામાર        | 11            | 8    | 12            |        |
| ् पृथ्वीमळ तंबर                       | 71        | ą   | ٩          | १३  | कुंबरपाल,    | 91            | Ą    | 18            |        |
| र रामा अयदेव.                         | 30        | 9   | 22         | \$8 | धनंगपाल.     | \$8           | *    | ६ +कुन्छ गर   | इती है |
| र राजा नरपाछ.                         | 4         | ą   | - (        | 89  | तेमपाल.      | 18            | 1    | 8             |        |
| स्ताना स्ताप्त<br>स्टब्स्यचंद्र तंतरः | <b>{8</b> | 8   | 8          | •   | में:हणपान्न. | 89            | - 1  | १७            |        |
| ्ष्यपार गाउँ<br>व्यानः                | 30        | 9   | 11         |     | तुगपाछ दूसरा | . 78          | 3    | 19            |        |
| ९ दारदेव.                             | 80        | 3   | 12         | -   | पृथ्वीराज.   | 42            | 4    | 4             |        |
| _                                     | 22        | ę   |            | •   | गंगेव तंबर.  | 18            | Ą    | 35            |        |
| ८ वरसेद्धापाछ.                        | 12        | į   | 9          | • • | एवं वर्ष ४२  | ० मास ४ राज   | कीधो | पेदी १९ लंगे. |        |
| ६ तुगपाछ.<br>• गोपाछ,                 | 20        | 8   | 8          |     | पछे सं, १२   | ०९ वैत्र प्रद | चहुअ | ाण पाट पया-   |        |
| १ पुरसण.                              | २५        | 10  | <b>Q</b> 0 |     |              |               |      |               |        |

या नाम नहीं है. सोमेखर की गणी 'किरपादेवी 'होनेका दिलालेख में उहेख है, जिमको मूर्जनविद्य की पुस्तक में 'कर्पूरादेवी 'अंकित की है, और उससे एप्वीराज व गायकराज ये हो पुत्र हुए थे ऐसा लिखा है, बहुआ की पुस्तक में सोमेखर की राणी 'प्राणकुंबर' तंपर अनंगपाल की पुत्री में महान् एप्वीराज का जन्म हुआ था ऐसा उहेख है, यिक पूर्वीराज सासा की पुस्तक व दंतकथा में तंबर अनंगपालने अपना दोहिश्र एप्वीराज को दनक पुत्र लेनेका प्रसिद्ध में है, परन्तु तंबर राजपूतों की एपात से भी यह यान विरुद्ध पाई जानी है, क्यों कि उसी स्थात में तंबर अनंगपाल कि. सं. ११०२ में १११६ नक होना पाया गया है. सोमेखरने एजरातका राजा भीमदेव सोलंकी के साथ गुर किया, जिसमें वह काम आया.

नं. 🖔 महान् प्रवीराज का अहवाल प्रकरण ६ में लिखा गया है.



है और दिवस जात कर छन् के काममुक्ति पूर्ण दिवसका महिक्यते पहिल्ल करणाह पहिल्ली प्रसिद्ध परिवार महिला

अनेक प्रकार के अनुमान कल्पना से किये जातें हैं, परन्तु ठीक संख्या क्या है, वह इन कविचों के रचने वाले को या ऐसे काव्यों के अभ्यासियों में मायना करने में निपूण और सम्पूर्ण अनुभवी होंगे वही इनका सचा मायना कर सकतें हैं, क्योंकि प्राचीन भाषा के अभ्यासियों कों प्राचीन भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते पुस्तकें रची गई हैं, परन्तु प्राचीन समय में गद्य पद्य में संख्या का कम अंकित करने का एक ही धोरण न होनेसे विद्यानों को भी श्रम होने की सूरतें पैदा होने का संभव रहता है. प्राचीन समय में संख्या के कम में भ्रम हो जाय, ऐसा एक शिलालेख आबु पहाड की तलेटी में 'श्री ऋषिकेश भगवान ' के मन्दिर का मठ वि. सं. १५९९ में बनाया गया, उस पर क्या खर्च पडा उस रकम के वास्ते उक्त शिलालेख में लिखा है कि "पीरोजी xxx अंके पंचनीसी सदी मठ करावता लागा. " यह संख्या कितनी हैं उस विषय में विद्वान स्वयं अनुमान कर सकते हैं. इस विषय में यह पुस्तक के लेखक अपनी अल्प बुद्धि अनुसार यही तर्क करते हैं कि इसकी संख्या 'पंच वीसी' वरावर 'पच स' या तो 'एक सो होगी, और 'सदी ' की संख्या शतक ( सी ) यानी २५०० या १०००० होना चाहिये, परन्तु यह तर्क भ्रम से हुआ है. ऐसा उस शिलालेख में अंक में लिखी हुई संख्या सें ही पात्रा जाता है, क्योंकि उसमें २०५०० ( बीस हजार पांचती ) की संख्या अंकित हुई है. ( यानी २०+५=२०५×१००=२०५०० ).

यह उदाहरण देने का कारण इतना ही है कि जब कि गय में लिखे हए प्राचीन रेख की संख्या शोधन में इतना भ्रम होता है, तब पद्य में लिखी गई संख्या के बास्ते वैसा भ्रम न हो, ऐसा मान छेना उचित नहीं है. पृथ्वीराज रासा की पुस्तक में उपर्युक्त संवतो की संख्या में किवने सदी की संख्या छोडकर, दशक के आंक सें ही संख्या अंकित की हैं. जेसेकि वि. सं. १९५६ को 'छपना ' के नाम से ही कहते है. इस रीत से पाया जाता है कि पृथ्वीराज का जन्मकाल का संवत पंदरा (वि. सं. १२१५) व अंतकाल का समय ३×३=९+४०=४९ (वि. सं. १२४९) होना कविने कहा है. वानवेध का प्रसंग के बास्ते वि. सं. ५० ( १२५० ) होना वताया है, परंन्त वानवेध की घटना वाके हो हुई है या नहीं यह एक शंका है क्यों कि पृथ्वीराज 'गग्गर नदी 'के किनारे पर युद्धम ही काम आनेका उल्लेख प्राचीन हस्त लिखित राजावली ऑमें, व 'कान्हडरेन प्रबंध ' नामकी पुस्तक सें भी उपलब्ध होता है, पाया जाता है कि यह प्रसंग किसी किने ' क्षेपक ' घुसेड दिया है, बल्कि ऐसा भी प्रतिद्धिमें है कि पृथ्वीराज रासा की पुस्तकमें किन चंदने वानवेध के समय पर शहाबुद्दीन गोरी कितने अन्तर पर बैठा था वह अन्तर पृथ्वीराज के लक्ष में ठाने के वास्ते कहा था कि-" चार वांस चोवीस गज अंगूल अष्ट प्रमाण, इत्ते पर सूळतान है मत चूके चौहान. " और हिन्दुस्थान में भिविष्य में होने-वाले राजवंश के वास्ते भी रासा के पुस्तक में उल्लेख किया है, लेकिन रासा में इन वातों

- ६ छड़ी राणी वह गुजर राजोळ के रात्र रामिसंग की बेटी नन्दनकुंवर-
- ७ सातवीं राणी जादन गढ समतशिखर के पदमसिंग की बेटी पद्मावती.
- < आठवीं राणी सिसोदणी राणा धनक की बेटी कुंवरदे जिसके कुंवर 'रेणसीजी' व सामन्तसिंह.
- . ९ नवमी राणी कच्छवाह पुजनराव गढ नरवर की वेटी जसकुंवर जिसके बेटे वलभद्र व भरत.
  - १० दशवी पिहहार मंडोवर के चंद्रसेन की वेटी चंद्रकुंवर.
  - ११ ग्यारहवी राठोर जेतसिंह गढहंसहंसावल ( पुरव में ) की शशीवृता.
  - १२ वारहवी सोलंकी सारंगदेव गढ देवास की चंदाकुंवर-
  - १३ तेरहवी राणी वेस इंडिया खेडा (पुरव में) के राजा उदियासिंग की बेटी रतनकुंवर.
  - १४ चउदवी सोलंकी मानसिंग अनहिलपुर पाटण की वेटी सूरजकुंवर.
  - १५ पंदरहवी सकवाणी करोटीगढ के राव कान्हडदेव की वेटी प्रतापकुंतर.
  - १६ सोलहवी राटोर राजा जयचंद कन्नोज की वेटी संयोगता.

उपर्युक्त नाम टाम देखते पाया जाता है कि यह नामावली सम्पूर्ण और विश्वास पात्र है क्यों कि उसके साथ पृथ्वीराज रासा में जो जो राणीयों के नाम उपरुच्ध होतें हैं वे नाम और उपरोक्त कवित्त में आये हुए नाम भी मिलतें हैं.

पृथ्वीराज की वहिन पृथादेवी का विवाह नितौड का राव समरिसह के साथ होने का जगह २ उल्लेख हुआ है, और उस प्रसंग को रासा में किवने विस्तार से लिखा है. परन्तु इतिहास वेचाओं का यह मत है कि उस समर्थेम (वि. सं. १२२६ से १२४९ तक में) चितौड में समरिसह नाम का राजा नहीं था, इसका प्रत्युत्तर दूसरे विद्वानों ने दिया है. जिससे इस पुस्तक में ज्यादह दलील करने की आवश्यकता नहीं है.

इस प्रकरण में लिखा हुआ किन्त से पाया जाता है कि पृथ्वीराज के नलभद्र न भरत नाम के दो पुत्र थे, और वहुआ की पुस्तक मुआफिक १ रयणसिंह २ सामन्तिसिंह ३ नलभद्र न १ भरत, यह च्यार पुत्र होना पाया जाता है. नंशभास्कर की पुस्तक में १ चंडासी उर्फ रत्निसिंह (रयणसिंह) न २ सामतिसिंह नाम के दो पुत्र होना लिखा है. सूर्जनचरित्र की पुस्तक में पृथ्वीराज के वाद 'प्रवहाद' होना अंकित हुआ है. पृथ्वीराज रासा की पुस्तक में कुमार रत्निसिंह (रयणसी) ने पृथ्वीराज का देहान्त होने पर नडी नोरता से शाखा करके क.म आने का उल्लेख हुआ है. उपर्युक्त नामों में प्रहलाद का नाम सूर्जनचरित्र की पुस्तक के सिशाय दूसरी किसी प्रति में उपलब्ध नहीं होता है. सूर्जनचरित्रसे माणकरात्र के पहिले का जो वंशनृक्ष उपलब्ध होता है वह निश्वास पात्र होना पाया

ने उसको वहां ही मार डाला. अन्य मत से शहाबुद्दीन व पृथ्वीराज दोनों उसी युद्ध में काम आनेका कहा जाता है.

संयोगिता के विषय में कहा जाता है कि उसने पित विरह होने से मर्दानी कपडे पिहन कर शक्त हाथ में धारण करके घोर युद्ध किया और रणक्षेत्र में ही काम आ गई. 'कान्हडदे प्रबंध ' नाम की पुस्तक में जालोर के वीरमदेव सोनगरा की पूर्व जन्म को कथा का वर्णन किया है उसमें लिखा है कि—वह अगले जन्म में पृथ्वीराज था, और अलाउद्दीन खिलजी की शाहजादी 'सिताई ' अगले जन्म में पृथ्वीराज की राणी 'पद्मावती ' नामक थी. पद्मावती ने पृथ्वीराज को मंत्र प्रयोग से कामण करके अपने प्रेमपाश में लुव्ध कर रक्खा, जिससे पृथ्वीराज के वहुत सामन्त मारे गये. इस विषय में किव पद्मानम कहता है कि.

" सोमेश्वर घर छही वार, छीत्रो पृथ्वीराज अवतार- पाल्हण ने घेर हुं पछी फरी, पद्मावती नामे अवतरी. "

" ते जन्मे दुण्कृत आवर्षु, गाय विणासी कामण कर्षुं. साध्यो यंत्र गर्भे गायने, विच विकार ययो रायने. "
" राय कर्या वक्ष डोपी लाज, इण्या प्रधान भोगवियु राज. बाहबुदीन मुलताने मुल्यो, पति घायरने तीरे हण्योः"

उप क किता से पाया जाता है कि राणी पद्मावतों के प्रेम पाश में पहिले से ही पृथ्वीराज मुग्ध होकर उसके वश हो चूका था और उस समय में पद्मावतों को खटपट से इनके वहुत सामन्त मारे गये. पीछे से संयोगिता का हरण होने वाद नये भोगविलास में राजा जक़ड़ गया. पाया जाता है कि हद से ज्यादह भोगविलास में पड़ जाने से ही दुश्मन को मौका प्राप्त हुआ और देहली के तक्त पर चौहान वंश का अस्त हुआ.

(नोट)—पृथ्वीराज का देहान्त वि. सं. १२४९ में होने का उल्लेख हुआ है, उस मुताबिक उन के राज्य अमल का समय १३ वर्ष का होना मालूम होता है, परन्तु एक +हस्त लिखित प्रति, जिसमें देहली की गद्दी पर जो जो चौहान वंशी राज हुए है उन के नाम व सज्य करने के वर्षों की संख्या दो है, उसमें पृथ्वीराज ने देहली की गद्दी पर १८ वर्ष २ मास १ दिन १३ घडी राज्य करने का उल्लेख किया े पाया जाता है कि वह गलत है या सोमेश्वर के समय में पृथ्वीराज देहली रहते थे उस समय को शामिल गिन कर यह वर्ष वतलाये हैं.

को जिन्दा कनरस्यान में छोड धाई जो एक मुसल्यान फकीर के हाथ घडा, उसने उस बालक की परवरस की लीर गोर में से प्राप्त होने के कारण उसका नाम शहा बूदीन गोरी स्वला. फकीर ने इस बालक के माता पिता का पत्ता लगावे वह रानकुमार होना पाया गया, जिससे देहली छोड कर वह लाहोर गया, जब कि शहा बुदीन बढा हुआ तब फकीर ने उस को पूर्व घटना से वाकिफ किया. शहा बुदीन ने अपने पराक्रम से भिमनी व पंचाव आदि नीत लिये और देहली की गदी अपनी होने से वह लेने के वास्ते आक्रमण चल्ल खले. पृथ्वीराज को यह परना मालूम थी जिससे उसका घात नहीं करते सात देशे पकड २ कर छोड दिया था.

<sup>+</sup> इस प्रति में देहरी की गड़ी पर चौहान वंशी रामाओं के नाम में १ विश्वरहेद चौहान, २ गंगेद, ३ पहाडमङ, ४ सोमती, ५ साहड, १ नागदेद ७ पृथ्वीराज चौहान. इस मुआफिक नाम अंकित हुए है.

वेहनी की गरी पर अंतिम हिन्दु राजा पृथ्वीराज चौहान होने का इतिहास में प्रिंग है. परन्यु प्राचीन सगय की उपटब्ध होती @राजायली की हस्त लिखित प्रतियाँ में ग गृता नेणती की प्यात में दो हुई राजावली से उपलब्ध होता है कि प्रश्वीराज के पार देहली की गरी पर च्यार या पांच हिन्दू राजा और भी हुए हैं.

परीगम मुंगी की राजावली से उपलब्ध होता है कि "देहली में जीवनसिंघ नाम का गजा था यह यहार मुमाफरी जाने से मेबात का राजा राई पीधोरा ने फाँज लाकर मुद्ध काफ देहली पर करता किया." तब मृंता नेणसी की रूपात से उपलब्ध होती राजा-पत्री में दिगा है "कि देहली की गढ़ी पर 'सक्तमाधी ' नामक राजा था उसकी मार कर हरिसिंहने राज के लिया, हरिसिंह के वेश में सानवीं पुरुत पर 'पीथोरा ' हुआ. " दोनों राजावली से देहली की गरी पर पीथोराव व उनके पीछे कॉन २ राजा हुए यह नीने अंदिल किया जाता है.

| ,  | मृत्री व | र्यासम्बद्धाः  | राजाः | री मृ      | मार् | ī. ī |      | ः ३ मृता नेपमी की य | प्यान में दी हुई राज | गावनी | मुनारिक- |
|----|----------|----------------|-------|------------|------|------|------|---------------------|----------------------|-------|----------|
| •  | •        | of fur.        |       |            |      |      | दिन. | शास                 | र. धर्षे.            |       | माम.     |
| ŧ  | TIME     | भीषात्राः      | ţo    | Mary and P | 2    |      | ٠.   | १२३ पीधीर           | तथ. १०               |       | 3        |
| 5  | rivi     | अंगच्यतः       | įv    | th-read    | 4    | _    | t/s  | १२४ भगेत            | न. १४                |       | فر       |
| 1  | FIRE     | गुरज्ञसम्बद्धः | ĄĄ    | -          | ¥    |      | ţv   | १२६ प्रेन           | प्रयः २५             | -     | ¥        |
| h  | राजा     | प्रदेशक.       | 1,3   |            | v    | *    | ţş   | १२७ विश्वव          | ामल. ३६              | pr-10 | U        |
| ž, | HE       | 対ななべ           | 15    | -          | v    | -    | 15   | १२८ रामा            | गुलतान सांगी ३२      | ****  | *        |

र्थांवित राक्षा क्षयमान को प्राथावृष्टीन मोरी में किये . . . इनके याद में. ११९ सुलतान चुनुयुद्दीन देशनी की श्रीनी है से पत्र है तथा और शाम धायर में मात्र दशा। गदी पर बैता. कीर बाद कमना भीत हैं कलन दे देता.

उपकी दोनों राजापनी में निषी हुई स्पात आज पहिलें प्रसिद्ध में आई रहें ग्यानों मे विरुद्ध पाई जाती है, पान्तु उसमें कुच्छ भी ऐतिहासिक रहस्य होनेका भंभा होने में भविष्य में नई बात जाहिर में आ जाय तो उससे मुकाबला करने का मीका रहे इस म्यालमे उनको न्द की गई है.



<sup>•</sup> धर शमकोशी में पूर्व है के पार वर मुक्तमान बादगाही तह का माम कीत बातन करने का वहीं की सीध्या ही है। है मिल्ले मुत्ती बलेलन की शताबती मुक्तिक मुस्तित से अनुहरण का के अन्य की ला बान्य कर पुरसी में बर्न रिण्येल व गुना नेगरी की महान की शकावती सुकारिक महाजान तह में पुत्रत हुंद्र करीर वर्ष पृष्ट्य साम हुंक दिन हुंद् \$ m }.

#### प्रकरण ७ वाँ.

# 'रणयंमीर के कीहान.'

महान् पृथ्वीराज के वंशजो ने बाद में 'रणधंभोर' में अपना राज स्थापन किया. उस विषय के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, लेकिन रणधंभोर के चौहान शाला की ओलाद वर्तमान समय में कहां है. इसका निर्णय अवतक नहीं किया गया. सुर्जनचित्र के प्रंथानुसार महान् पृथ्वीराज का भाई 'माणकराज' था, जिसकी ओलाद में रणथंभोर का 'हमीरहठीला' हुआ व उसके वंशजों में ही बूँदी का राज्य स्थापन करनेवाला 'वाघसिंह' हाला हुआ ऐसा उल्लेख किया है तथा छोटाउदयपुर व बारीया (जो रेवाकांटा में है.) के चौहान राजाओं के इतिहास में भी उनको रणथंभोर के 'हमीरहठीला' की ओलाद वालें होना बताये हैं.

वंशभास्कर ग्रंथ में रणथंभोर के चौहानों को महान् पृथ्वीराज के वंशज होने का स्वीकार किया गया है और हमीरहठीला का पुत्र रस्नसिंह या उसको चितौड भेज दिया ऐसा उल्लेख है. हमीर महाकाव्य में 'हमीरहठीला' पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होना अंकित हुआ है. सिरोही के चहुआ की पुस्तक में रणथंभोर के चौहानों को पृथ्वीराज के काका 'स्रसेन' की ओलाद वाले होना बतायें है. मेओ कॉलेज के (फेब्रुआरी सन् १९१३ इस्त्री) के मासिक में शिलालेख के आधार सें जो इतिहास प्रकट हुआ है उसमें लिखा है कि 'पृथ्वीराज के पुत्र गोविन्दराज ने महमूदगोरी की ताबेदारी स्वीकार किया जिससे इसके काका हरिराज जो अजमेर में था उसने गोविन्दराज पर चढाई की जिससे वह रणथंभोर भाग गया. गोविन्दराज की ओलाद में 'हमीर हठीला' हुआ जिसने ई. संन १३०१ में अलाउदीन खिळजी के साथ युद्ध किया. ' इससे पाया जाता है कि रणथंभोर के चौहान पृथ्वीराज के वंशज थे.

रणयंभीर के चौहानों का बाद में राज्य कहां २ रहा और वर्तमान समय में उनकी ओलाद कहां २ है, उसका निर्णय पीछेते होगा. क्यों कि 'हिन्द राजस्थांन' व रेवाकांठा हायरेक्टरी वगैरह छपी हुई पुस्तकों में पावागढ के चौहानों को रणथंभोर के 'हमीर-हठीला' को ओलाद वाले होने का जगह २ लिखा है, साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि वह 'खीची चौहान' थे, बल्कि पृथ्वीराज को भी 'खीची चौहान' होने का उक्त पुस्तकों में बताया गया है. पृथ्वीराज खीची शाखा के होना दूसरे किसी प्रंथों में या भाट चारणों की पुस्तकों से पाया नहीं जाता है.

५ सिरोहीके बहुआ की पुस्तकमें महान् पृथ्वीराज का काका सूरसेन होना व सूरसेन के बाद जेतराव व उसका पुत्र हमीरहठीला होना अंकित हुआ है.

उपर्युक्त अलग २ प्रमाणोंके ऐतिहासिक साहित्योंका मिश्रण करते रणधंभोरके चौहानों का वंश वृक्ष नीचे मुआफिक होना ठीक रहेगा. (जो कि यह लिखा हुआ वंश वृक्ष शंकास्पद और अपूर्ण है.)



## उपयुक्त बंशबृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. ३ गोविन्दराज के विषयमें (फ्रेब्रुआरो सन १९१३ के मेयोकॉलेज के मासिक के पृष्ट १४ से १७ तक में चौहानोंके विषयमें लेख छपा है उसमें.) लिखा है कि इसने महमूदगोरीकी आधिनताका स्वीकार करने से इसका काका हरिराज जो अजमेर था वह नाखुश हुआ और इस पर चढाई की, जिससे यह रणथंभोर भाग गया. पाया जाता है कि सामन्तसिंह का दूसरा नाम गोविन्दराज हो या गोविन्दराज सामन्त-सिंह का पुत्र हो. क्यों कि वंशभास्कर में सामन्तसिंह को ओलाद रणथंभोर में होनेका उल्लेख हुआ है-

नं. ४ वालहनदेवका नाम रणधंभोरमें वि. स. १२७२ के शिलालेखमें होना प्रसिद्धिमें आया है.

नं. ५ प्रव्हाददेव के वास्ते सूर्जनचिरित्र की पुस्तक में लिखा है कि यह गोविन्दराज का पिता था, लेकिन पावागढ के चौहानों के इतिहास के वास्ते एशिआटिक सोसायटी के लेखानुसार (बडोदे में छपे हुए 'साहित्य 'नामक मासिक में लेख प्रसिद्ध हुआ है उसमें ) यह गोविन्दराज का पुत्र होना माना गया है.

ुनं. ६ वीरनारायण का नाम 'नारायण 'होना भी उपलब्ध होता ह. इसके हाथ से



# मीज्दा सबजी महिद बेद्छा (सेवाड)



कार लाक कि का कार्य माला के किया कारण सा कियारण के कारण, कारण है.



- है कि 'मीरगाभर' व हमीर हठीलाने शाही फौज से बडी वीरता के साथ युद्ध किया जिसमें वे काम आये.

मूतानेणसी की ख्यात में रणथंभोर के चौहानों का इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु सोनगरा चौहानों के इतिहास में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दो मुसलमान सरदार ममुशाह व मीरगाभरु नामक थे, उन पर बादशाहने ईतराजी बता कर अपमान करने से वे नाखुश रहते थे. जब कि जालोर के राव कान्हडदेव सोनगराने सोमैया महादेव छोडाने के वास्ते 'सकराना' गांव के पास शाही फौज से मुकावला किया तब यह दोनों मुसलमान सरदार राव कान्हडदेव के पक्ष में रहे, परन्तु उनके पास 'धारु पातिरयां' थी जो सोनगर ने मांगी, जिससे वे दोनों हमीरहठीला को शरण आये. हमीर ने शाही बागी होना मालूम हो जाने पर भी उनको अपने पास रखे जिससे अलाउद्दीन ने रणथंभोरपर घेरा डाला. कई दिन तक घेरा रहा, पीछे वि. सं. १३५२ श्रावण वि ५ के दिन हमीर युद्ध में काम आया. लेकिन उक्त पुस्तकमें अलाउद्दीन ने कौन २ किले कव लिये उसकी तुंद में लिखा है कि "रणथंभोर का किला वि. सं. १३५८ में हमीरदेव चौहान के हाथ से लिया गया." यह १३५८ का संबत् विश्वासपात्र है, क्यों कि इस्वी सन १३०१ (वि. सं. १३५७-५८) में हमीरहठीलाने अलाउद्दीन खिलजीके साथ युद्ध करने का उल्लेख शिलालेख में भी हुआ है.

हमीरहठीलाकी प्रशंसामें हिन्दी व ग्रजराती भाषामें भी उपन्यास लिखे गये हैं. भाट चारणोंने उसकी नेक टेक व हठीलापन के अनेक गीत कवित्त रचकर उसका नाम अमर रखा है. इसकी हठ के विषय में कविने कहा है कि.

" कागन नाधन केल, फलंनी एक नार; त्रिया तेल हमीर हट चहे न दुनी नार." इसकी नीरता और दृढ प्रतिज्ञा के निषय में किन कहता है कि.

" सात समुद्र नवशें नदी, तिसमें मेरा शिर; इड चाह् वादशाह की, निरभय लडो हमीर "

इस छोटेसे दोहे में किन इसका आत्मज्ञान और दुनियादारी में आवश्यक क्षत्रीवट के नियम सम्मूर्ण निवेचन किया है. हमोरहठी छाने मुसलमान सरदार को शरणांगन रख़ कर अपना बचन पूर्ण करने के वास्ते बादशाह से शत्रुवट करके रणधंभीर के
किल के साथ अपनी जान गुमा दी लेकिन हठ न छोडी. इसी घटना का अनुकरण कर के
दश वर्ष के बाद जालोर के सोनगरे चेहान राव कान्हडदेव व वीरमदेवने चौहानों
को कीर्ति में और प्रकाश डाला, जिसका अहवाल 'सोनगरा चौहान ' के प्रकरणों में
लिखा गया है.

नं. ८ रत्नसिंह मेवाड भेजा गया था. उसने मेवाड के राणा की सेवा स्वीकार ली. जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में वेदला, कोठारिया व पारसोली ठिकाणे के 'राव ' है, जो मेवाड के प्रथम श्रेणी (सोले सामन्त) के सामन्त गिने जाते हैं.

#### प्रकरण ८ वा.

## पृर्वियं चौहानों का इतिहास.

गांभर के वंशवृक्ष में नं. " कान्हडदेव (जो काका कान्ह के नाम से मशहूर था.) उस में पूर्विया गौहानों की शासा अलग हुई हैं. वर्तमान समय में इस शासा का खास बड़ा गायग्यान नहीं हैं, परन्तु नीमराणा (अलवर रिवासत में पूर्विया चौहानों की एक बड़ी जागीर है जो 'राजा' कहलाते हैं.) के राजा की रयात से इनका इतिहास उपरुष्ध होता है. उक स्थानमें पूर्विये चौहानों का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक हैं.



पूर्विये चौहानों के संक्षित्त इतिहासमें नं. १ क्षकान्हडदेव वडा वीर पुरुष हुआ. उसने गगर के युद्ध में शहाबुद्दीन गोरी को पकड कर पृथ्वीराज के आगे खडा किया था, और दूसरी वहुतसी छडाईयों में प्रराक्तम दिखाने की प्रशंसायुक्त तवारिख पृथ्वीराज रासा नामक पुस्तकमें व दूसरे इतिहासों से भी पाई जाती है. महान् पृथ्वीराज का यह दाहिना हाथ गिना जाता था. इसकी तरफ 'संमल मुरादाबाद 'भी था, वहां पर इसने कई कोड रुपये छगाकर सारणेश्वर महादेव की स्थापना करने के वास्ते सुवर्ण मन्दिर बनाया, परन्तु उसमें प्रतिष्ठा होने न पाई, जो मन्दिर वर्तमान समय में भी वहां विद्यमान है. इसकी पुत्री 'बेलोन कुंवर' महासती हुई. जो 'बेला भवानी' के नामसे

नं. १० धीरदेव के दूसरे अठारह पूत्रों में १ खेतां है को १९ गांतों के साथ 'रताई ', २ जेतां से को 'कांखरी ', ३ अजेरान को 'भोरखेडा ', ४ जगज्ञाह को 'पूनरौढ ', ९ दर्शनह को 'भरीन ', ६ मोहनां सह को 'कूर ', ७ हाधीराम वो 'आंत्रेटा झाझरा ', ८ पांचा को 'पहाडी ', ९ महरमी को 'घपारी ', १० बायां सह को 'वसई ', ११ चंद्रां है व १२ भोजरान दोनों को 'महापुर ', १३ देवपाछ को 'बाणापुर ', १४ गिररान को 'गिररानपुर ' की जागीर ही. ( भो ' अजीगढ ' व ' गुरुंद्शहर ' के जिले में है.) १९ विजयसिंह १६ भररान, १७ कात उ व १८ यहपाण यह चाने नाओं छाद गुजर गये थे.

नं १४ हालादेव के समय में ' मडावर ' पर तैमूलींग बादशाहने हमला कर के महावर छीन लिया, की बाद में इनका 'पूत्र नं, १५ हां आ गुसलमान हुआ उसके तरक मडावर रहा. ईपा को 'राव ' की पदनी मिटी जीपने 'महावर के मुसलमान चौंहान कहलाये. नं 3 नहालसिंह भी गुसलमान हो गया, निपको ' सिल्मांव ' की जागीर मिली.

नं. 💝 राघोसिंह ने 'नीमराणा 'का राज्य संपादन किया. नं. 💝 कामप्रदेश को 'वडोद 'की जागीर व 'राणा' का पद प्राप्त हुआ. नं. 💝 तेजसिंह व नं. 💝 स्द्रसिंह को 'वडाद्री 'की जागीर व नं. 🤔 रा ः सर्'की जागीर मिली.

<sup>\*</sup> यह 'वडमुछा ' था निमसे इनके कामने दूपरा कोई आकी मूछों पर हाय डालने से यह बहुत गुरते होता था. इकी का ण इसने गुनरात के सोलंकी राजा मी.मोर के भनीने नों चैहानों के शरणे आये थे उनकी भार डाड़े थे, जिसते महान पृथ्वीराजने नासुश होकर इनको आनी आंखो पर पढ़ी बांबने का हुकम दिया था.



नं. ८ खड्गसिंह की एक राणी पुंगल के भारी राक्ल खेतसिंह की प्रत्री हमकुंबरी व दूसरी राणी विकानेर के प्रतापसिंह की प्रत्री बनेतुंबरी और तीसरी खुजणावर के राजा देवकरण की प्रत्री थी.

नं. १८ चतरसिंहने चतुर्धननी का मन्दिर बंधाया. नं. १५ टोटरमळने अपनी राणी 'नरू 'की कृष्णकुंवर की

यादगार में 'कृष्णकुंड' बनाया.

नं. १६ महासिंहने कालीया पर्वत पर काहेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा कराई, और ' तिद्धनाथ ' महादेव का मन्दिर बनाया. भीमराणा में वावडी बंधाई और ' बेलनी ' की धाटी बंधा कर ' मेरू ' की स्थापना की, जिन कार्यों में १६०००० एक लाख तीप हनार राये खर्न किये. इसकी बहिन अखेकुंबर का विवाह जोधपुर के राजा अनीतिसह के साथ किया गया. इस राजा को ' नवनंदिसह ' व ' चतरसाल ' नाम के दो कुंबर थे, वे कंबरपदपर ही गुजर जाने से ' वसई ' के ठाकोर लालिंसह के पुत्र ' चंद्रभाण ' को गोद लिया.

नोट—नीमराणा की वंशावळी का हस्त लिखित प्रस्तक, सिरोही राज्य के प्रस्तक भंडार से प्राप्त हुआ, उस परसे प्रिविया चौहानों का वंशावल अंकित किया है. उक्त प्रस्तक में चौहानों की प्राचीन वंशावली दी गह है, परन्तु ऐतिहासिक साहित्यों से मिलाते वह नाम विश्वास पात्र न होना मालूम होता है. उसमें सांगर के माणकराज तक में ११२० प्रदेत होना बताया है. और माणकराज से वंदरहर्श प्रत पर कान्हडरेव होना लिखा है, जिसका संवत् वि. सं. १०८६ का होना अंकिन किया है जो दृहस्त नहीं है. इस प्रस्तक में नीमराणा का वंशवृक्ष जो दिशा गया है वह बहुत ही दृहस्त होना पाया जाता है, बाद में जो जो राजा निपराणा में हुए उनदा इतिहास नहीं मिलने से उनके नाम दर्ज नहीं होने पाये.

करके उसका नाम सांभर के चौहानों की नामावली में अंकित नहीं किया है, परन्तु वि. सं. १३७० का शिलालेख लिखने के समय में भी 'माणकराव' नाम का प्रसिद्ध राजा सांभर में होने की ख्यात मान्य थी, जिससे वह नाम शिलालेख में अंकित हुआ है.

नाडोल के चौहानों का वंशवृक्ष के बास्ते उपर्युक्त साहित्यों के सिवाय मृता नेणसी की ख्यात, टोड राजस्थान, बहुआ की पुस्तक व ' सिरोही राज्य का इतिहास ' नामक पुस्तक से अलग २ प्रमाणों उपलब्ध होतें है, जिससे उनके आधार से अलग अलग ्वंशवृक्ष नीचे अंकित किये गये है.



(ए) मूता नेणसी की ख्यात में सिरोही के राजकुछ की वंशावली का एक कवित्त लिखा गया है, जिसमें सांभर से अलग हुई नाडोल की शाखा वाला कीतू ने जालोर का राज्य कायम किया, उस विषय में किव आसीआ मोला ने ( जो सिरोही रियासत के ' खाण ' नामक गांव का चारण वि. सं. की सोलहवीं सदी में हुआ था. ) कहा है कि.

```
×
" राप सिंध तिण पाट रहे सेवे हुरकाणो, लखगसी घर छांड हुओ नाडोलो राणो."
" सेवा की थी सकत दर्ध वरदान वडाई, व्याती यह वदनोर हुओं × × × सवाई. "
" चौह भाई चोहवाण वंश रूपक बढ़ो रात्रा गंजने बेरहो, बरदान आसन छीथो वढ़े खुरसाण उपर ख़ढ़ो. (७)
" तेर सहस तुरंग सक्त बरदान संमपे, नाडुलो नाडुल धान आञ्चा वर थप्पे."
" पाटम ऊला पोल दाण चौदान उग्राहे, पंच लख पाकरण वरसे × × नीर बाहे. "
भेनाड पंड लख दंडे, परसरे पुरव हा धरे, मिय रायसींह लाखग जपे ज्यों आरंभे त्युं करे. (८)
" सग लाखण संपनो. पाट सोही परगटे, सोही रं पहेन्द्र राव जेण खत्री हुणो खटे '
" महेन्द्र वंश मशरिख स वन आलण संपन्नो, आलण रे आसराव, आस जिन्द रात उपन्नो. "
```

'' जिन्द राव नणे कीत जसा, अ लीघो झालोर जुडी, कर त्युं सनी पूंजी न को तैस कुण पूजत कडो. " ( ९ )

इस कवित से १ लाखणसी के वाद क्रमशः २ सोहि, ३ महेन्द्र, ४ मशरिख, ५ आलण, ६ आसराव, ७ जिन्द्रराव व 'कीतु ' के नाम उपलब्ध होतें हैं.

६ "सिरोही राज्य का इतिहास" नामक पुस्तक में (पृष्ट १८५ व १८६ पर) नाडोल का वंशवृक्ष दिया गया है उस मुआकिक.



उपर्युक्त अलग २ प्रमाणों को ध्यान में लेकर नाडोल के राव लाखणसी की ओलाद

उगाने की व मेवाड के राणा पास खंडणी छेने की बात जो टोड राजस्थान में छिखी है वह विश्वासपात्र न होने का अनुमान किया है. कारण यह बताया है कि राव छाख-णसी के समय में गुजरात में मूलराज सोलंकी और मेवाड में शक्तिकुमार व उन का पुत्र अंवाप्रसाद थे जो स्वतंत्र थे.

वस्तुतः टोड राजस्थान में जो लिखा गया है उसकी साबिती के प्राचीन किवतों के प्रमाण इन दोनों वातों के वास्ते मिलते हैं. जिसमें मूता नेणसी की ख्यात में लिखा हुआ किवत (जो इस प्रकरण में अंकित हो चूका है.) से भी मालूम होता है कि ("पाटण उली पोल दाण चौहान उबाहे.") पाटण की उरली पोल से (पाटण की सीमा पर से) चौहान ने दाण उगाया. वैसे (मेवाड मंड लख दंडे) मेवाड में आक्रमण कर के लाखण ने दंड लिया. इस पुस्तक के लेखक का अनुमान है कि मेवाड व ग्रजरात के राजा स्वतंत्र भी हो तव भी उस कारण से लाखणसी ने दाण न उगाया और दंड नहीं लिया ऐसी मान्यता कर लेना उचित नहीं है. क्यों कि यह किवत्त वि. सं. की सोलहवीं सदी में रचा हुआ है और इस किवत्त की तसदिक में सिरोही के बहुआ की पुस्तक में निम्न चरण लिखा है.

" द्र गुण ताले बरस बार पंकुटन बाही, पाटण पहेली पोल दाण चौहान उनाई. "

यानी-दश=१० गुण=३ ताल=२ वि. सं. १०३२ में तलवार के वल से अवल पाटण की पोल से (गुजरात को सीमा में प्रवेश करते जो देश आता है उससे) दाण वसुल किया.

सिरोहों के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि राव लाखणसी ने वि. सं. १०२२ महा सुदि २ के रोज नाडोल में अपना राज्य की स्थापना को. इसके उपर आशापुरी देवी की कृपा होने से देवीने ×तेरह हजार अ३व दिये. किव आसीआ माला के किवत्त में लिखा है कि ("तर सहम तुरंग यकत वरदान संगंदे.") शक्ति के वरदान से तेरह सहस्र घोडे मिले.

वि. सं. १०२८ में इसने नाडोल में आशापुरी देवोका मन्दिर वनवाया. इसके समय फे वि. सं. १०२४ व १०३९ के शिलालेख प्राप्त होनेका टोड राजस्थान के प्रंथ में लिखा है.

राव लाख़णसी की जो प्रशंसा कवियों ने की है उससे पाया जःता है कि वह वीर पुरुप था. कवित से यह भी पाया जाता है कि सांभर के राजा "सिंह" ने मुसलमान के साथ युद्ध किया जिसमें पराजय होने से तुर्कों की सेवा करना स्वीकार किया जिससे लाख़णसी नाख़ुग होकर सांभर से चळ निकला क्यों कि कविने कहा है कि-

<sup>×</sup> घोडे के संबंध में बहुआ की प्रस्तिक में लिला है कि जैसे जैसे कंक के छिटे डालते ये वैसे २ नये घोडे देवी की हुया से होते थे, जिससे तरह हमार घोडे बेदा हुए, इस त्रिपय में नेणसी की रूयांत में उड़ेल किया है कि छालणसी की प्रार्थना से देवीन पर दिया कि अमुक्त दिन 'सायतरा ' घोडे भाग कर आवेंगे. उस मुआफिक तेर इ हमार घोडे आये नो छालणसीने बांच छिये. शिछे उनके मालिक आये है किन देवीने घोडे के रंग बदल दिये जिससे वे वापस गये.

नं. है महेन्द्रराव का नाम वागडिया चौहानों की ख्यात के सिवाय दूसरी सब ख्यातों में मिलता है. + 'ह्याश्रय काव्य ' नामक पुस्तक में इसके विषय में लिला है कि इसने अपनी बहिन 'दुर्लभदेवी ' का विवाह ×स्वयंवर रच कर किया था. जिसमें अनेक देश के नृपति आये थे, उनमें से गुजरात के सोलंकी राजा दुर्लभराज को बरमाल पहनाई गई. महेन्द्रने अपनी दूसरी बहिन 'लक्ष्मीदेवी ' का विवाह भी उसी मौके पर दुर्लभराज के भाई नागराज के साथ कर दिया. स्वयंवर रचने के कारण से भी पाया जाता है कि महेन्द्रराव पराक्रमी व प्रतिष्टित राजा हुआ था, क्यों कि यह कार्य मामूली न था. बहुआ की पुस्तक में इसके गदी निश्नीका समय वि. सं. ७१०८२ व देहानत का समय वि. सं. ११०५ अंकित हुआ है, और यह भी लिला गया है कि उसके पीछे सिसोदणी राणी सती हुई थी. (राणी का नाम नहीं है.)

नं. १ अहील का नाम सिर्फ स्ंघा पहाड के शिलालेख में है, दूसरी ख्यातों में नहीं है, लेकिन नाडोल के राजा रत्नपाल (नं. ८ वाला) के समय का नि. सं. ११७६ में लिखा हुआ ताल्लपत्र जो वाली गांव से प्राप्त होनेका जाहिर हुआ है उसमें महेन्द्र के बाद 'अश्वपाल ' का नाम होना सि. रा. ई. में दिला है. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में महेन्द्रराव के पीछे 'मशरिक ' होने का उल्लेख किया गया है, उसके बाद आलहण का नाम अंकित है, और उसका गदी नशिनी का समय नित. सं. ११३० का लिखा गया है. मशरिक के वास्ते उक्त पुस्तक में लिखा है कि वह वि. सं. ११०५ में गदी पर बैटा और नि. सं. ११३० में उसका देहान्त हुआ. अगर दर्ज हुए संबत् पर ध्यान न दिया जाय तो अनुमान हो सकता है कि सूंधा के लेख में अंकित हुआ अहील व वि. सं. ११७६ के ताल्लपत्र में लिखा हुआ 'अश्वराज' का उपनाम सायद 'मशरिक' होगा. क्यों कि उपर्युक्त तीन प्रमाणों से पाया जाता है कि महेन्द्रराव व अणहिल्ल के विच में एक और पुरुष हुआ था.

नं. ५ अणहिल्ल के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिला है कि यह महेन्द्रराव के

<sup>+</sup> द्वयाश्रय कान्य-जग विख्यात जैन आचार्य हेमचंद्र सुरेक्षाने रची है.

<sup>×</sup> स्वयंवर रचने का कार्य बहुत बडा गिना जाता है, क्यों कि उस में अनेक विच्न आने की सम्भावना रहती है. जिस राजा में इतना सामर्थ्य हो कि वह इस समार्थ्य के निमित्त एकडे हुए राजाओं के साथ युद्ध का प्रसंग उपस्थित होने पर मुकाबळा कर सके, वही राजा स्वयंवर रच सकता है. राजधुनों में स्वयंवर रचना यह कार्य बडी नामवरी का गिना जाता है.

<sup>#</sup> बहुआ की प्रस्तक में महेन्द्रराव की गद्दी निशान का समय अंकित हुआ है वह विधानपात्र है या नहीं, उसकी तशदिक करने का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ है. बल्कि नं. २ सोहि के पीछे जो जो राजा हुए वे सब राजा मीनमाल में होने का उक्त प्रस्तक में दिखा गया है.

<sup>÷</sup> सि. रा. ई. की पुस्तक में अणिहिन्छ के बाद उसका पुत्र नं. ६ बालाप्रसाद व उसके पीछे नं, र नेन्द्रराज गद्दी पर आने का १९९ १७२ में लिला है, जिन के समय का 'आऊआ ' गांव में नि. सं. ११६२ का शिलालेस प्राप्त होना पाया गया है, जिससे बहुआ की प्रस्तक में लिला हुआ शंबत् गलत होना मालूप होता है.

मिल रहा है. इसकी राणी 'फुलांदेवी' साणंद के वाघेला राव कांधल की पुत्री होना उक्त पुस्तक से पाया जाता है. इस राजा का नाम हरएक ख्यातों में अंकित हुआ है, और इसके पुत्रों की ओलाद में से सोनगरा, हाडा, वागडिया, खीची, साँचौरा, वाव के चौहान, कापित्या आदि चौहानों की अलग २ शाखाएं हुई है.

नं. ८ रत्नपाल का नाम नाडोल के राजाओं के वास्ते जो जो प्रमाण दिये गये हैं उसमें नहीं हैं, सिर्फ सि. रा. इ. में इसका नाम अंकित हुआ है, परन्तु उक्त पुस्तक में पृष्ट १७४ के उपर जो टोप्पणी दो गई है उसमें ऐसा मजबुत आधार दिया हुआ है कि जिससे यह पृथ्वीपाल का पुत्र होना सावित है. इसके समय का वि. सं. ११७६ का ताझ-पत्र 'सेवारी' गांव से प्राप्त होने का उक्त पुस्तक में लिखा गया है, और इसके वास्ते यह राय कायम की है कि अश्वराज से कुछ समय तक इसने राज छोन लिया होगा, क्यों कि 'सेवारी' के ताझपत्र में इसको नाडोल के राजा होना लिखा है. इसी टीप्पणो में यह भी लिखा है कि रायपाल (इसका पुत्र) नामक दूसरे राजा के वि. सं. १९८९ से १२०२ तक के कई शिलालेख नारलाई व नाडोल से मिले है. इस विषय में उक्त पुस्तक के लेखक ने यह +राय जाहिर की है कि रत्नपाल व रायपाल राजा हुए होंगे लेकिन नाडोल राज्य के

<sup>+</sup> नं. ८ रत्नपाल नाटोल के राज्य का स्वामी नहीं था किन्तु नाटोल का एक हिस्सा उसके तरफ या ऐसी ' सिरोही राज्य का इतिहास ' के विद्वान लेखक की राय उक्त प्रस्तक के प्रष्ट १ ०४ की टोज्यणों में हुई है वह बहुत ही दृरुत्त है. चिरुक नाटोल के चौहान राजवंश की ख्यात के विषय में सिरोही के बहुआ की प्रस्तक से राज्यवानी के स्थान निमक्त को बढ़ा अन्तर पटता है उसका भी इस राय से कुच्छ समावान होने निसा है. बहुआ की प्रस्तक में नं. २ शोमित उर्फ सोहिराद ने भीनमाल में अपना राजस्थान किया, और उसके बाद नाटोल के राज्य के जो मो मालिक हुए वे सब ने भीनमाल में ही अपना राजस्थान रिसा वेपा दिखा है, बल्कि बहुआ को सील ( दक्षिणा ) किय स्थान से मिली थी, उस बाबत उसकी प्रस्तक की मांच की गई तो निम्न हकीकत उससे पाद गई है.

१ सोहिशव ने बहुआ भवानीचंद को बि. सं. १०४९ व वि. सं. १०७५ में भीनमाल मुक्ताम से सीख दी.

२ महेन्द्रराव ने बहुआ वर्नवंद को वि. सं. १०८२ में भीनमाल से सीख दी.

६ आव्हण ने बहुआ सोदा को वि. सं ११६० में भीनमाल से सील दी.

४ आहराव ने बहुआ धनरान को वि. सं. ११६० में भीनमाल से सील दी.

इस पुस्तक के छेलक का ऐमा अमिप्राय नहीं है कि वि. सं. १२६७ के पहिछे का जो वृतांत बहुआ की पुस्तक से उपटटच होता है वह सब बीर शुटी के मानने योग्य िणना ही चाहिये. क्यों कि उपमें बहुत ही छूटी और शंका होने जिला अहवाछ अंकित होना पाया गया है, परन्तु राजस्यान का नगर कीन चा इस विषय में जो फर्क आता है, उसके वास्ते जरुर छिहाम होता है, और नाटोछ के राज्यवंश के जो जो शिखाछेल, ताझवज आदि साहित्य प्रसिद्ध में आया है, उनमें नाडोछ के राज्यकों के नाम एक ही समय के वास्ते मिन्न २ होना मालूप होने से यह शंका जरूर रह जाती है कि शायद नाडोछ के चौहान राजाओंने अपना पाटनगर भीनमाछ में रख कर राज्य किया है, परन्तु उनके नाम नाडोछ के राजा के नाम से प्रसिद्ध में रहे है, और इसी कारण से नं. ८ रत्नपाछ व उसका पृत्र नं. ९ रायपाछ के तम्फ नाडोछ रहा चा व उन्होंने नाडोछ के राजा के नाम से शिखाछेल व ताम्रपत्रों में अपना नाम अंकित कराये है. तात्रप्य यह है कि उपर्युक्त राजाओंने अपना पाटनगर कहां रला चा इस उटमन का निवंहा करने का कार्य इतिहास बेताओं के वास्ते बाकी रहता है. इस प्रकरण का बंशवृक्ष में नं. १ ज्यतिसह जब गुवरान चा तब उनका राज भी मीनमाछ में होने का उसके समय के शिष्ठाछेल में उछेल हुआ है, उससे उपस्थित हुई शंका और बदती है.

- नं. है केंलहण नं. हें आलहण के पीछे गदी पर आया. इसके विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में पृष्ट १७७ व १७८ पर लिखा है कि इस तुकों का तालुक शहाबु- तथा तुकों के (उक्त पुस्तक के लेखक की यह राय है कि इस तुकों का तालुक शहाबु- दीन गोरी से होना चाहिये.) सैन्य को हराया और सोमेश्वर के मन्दिर में (नाडोल में) सुवर्ण का तोरण बनवाया. इसके समय के दो ताम्रपत्र और छः शिलालेख मिले हैं जिनमें पहिला शिलालेख वि. सं. १२२१ का 'सांडेराव' (गोडवार में है.) गांव से व सब से पिछला 'पालडी' (सिरोही इलाके में है) गांव से वि. सं. १२४९ का मिला है.
  - नं. 💲 गजसिंह के विषय में कुच्छ भी वृतांत उपलब्ध नहीं हुआ है.
  - नं. े कीर्तिपाल उर्फ कीतु को उसका पिता नं. ई आलहण के तरफ से नारलाई की जागीर चारह गांव से मिली थी, लेकिन चाद में इसने जालोर गढ में अपना अलग राज स्थापन किया और जालोर का दूसरा नाम 'सोनंगं' उर्फ सोनिगरी होने से इसकी ओलाद वाले 'सोनगरे चौहान ' कहलाये, जिनमें से (पीछे से) सिरोही के देवडा चौहान की शाखा विभक्त हुई. सोनगरे चौहानों का वृतांत इस पुस्तक के दूसरे प्रकरणों में लिखा है जिससे कीर्तिपाल का ज्यादह वृतांत उससे मालूम होगा.
  - नं. है संभरण को ओलाद वाले 'हाडा चौहान 'कहलाये गये, जिनकी ओलाद में चूंदी व कोटा के हाडे चौहान है, उनका पृतांत अलग २ प्रकरणों में लिखा गया है.
  - नं. ूँ आलहण के वडे पुत्र नं. ूँ देदा की ओलाद से वर्तमान समय के वात्र ( गुजरात में पालणपुर एजन्सी में तालुकदार है. ) के चौहान है, और दूसरे पुत्र विजय- सिंह की ओलाद से सांचोरा चौहान हुए, जिनका इतांत अलग २ प्रकरणों में लिखा गया है.
  - नं. ैं अजयराव की ओलाद वालों ने 'खोची चौहान' का नाम (जो नं. ई माणक-राव खीची कहलाया था.) कायन रख कर वे ' खोची चौहानों ' के नाम से ही प्रसिद्ध हुए. जिनकी ओलाद वर्तमान समय में मालवा के खीचीवाहे में खीलचीपुर व राघवगढ आदि के चौहान, और गुजरान में छोटाउदयपुर, व देवगढ वारीया आदि (रेवाकांठा में है) के चौहान है. जिनका ब्रतांत अलग २ प्रकरणों में इस पुस्तक में लिखा गया है.
  - नं. १० रुष्ट्रपाल व उसका भाई नं. कि अमृतपाल के विषय में कुछ भी वृतांत नहीं मिलता है, विक इसको ओलाद थी या नहीं वह भी शंका है, क्यों कि नं. ९ रायपाल के तरफ 'नारलाई 'की जागीर थी वह भी नं. १ कीर्तिपाल को जागीर में दे देने का वृतांत पहिले आ चूका है.

में, दूँ जयनिंदि के विषय में सि. ता. ई. की पुस्तक में लिखा है कि. इसकी युव-गन्नगी के समय में भीनमान के जगरपामी के मन्दिर में लगा हुआ शिलालेख वि. सं. १२३९ का प्राप्त हुआ है उसमें ' महागज पुत्र जयनसिंह देव का वहां पर (भीनमाल में) गज्य होना लिखा है. ' दूसरा शिलालेख इसके समय का वि. सं. १२५९ का 'साइडी' (गोंक्याद में हैं) गांव में हैं, उसमें इसकी महाराजाधिराज तथा नाडोल का राजा होना लिखा है, जयनसिंह का पिता केलहण वि. सं. १२५९ तक विद्यमान होना 'पालडी' गांव के शिलालेख से पापा गया है, उस लेख में केलहण को नाडोल का राजा और जयनिंदि देव को उसका पुत्र होना अंकिन हुआ है. ( सि. रा. ई. एट १७८ की टोप्पणी पर में. )

नं. ११ मामन्नसिंह के ममय के वि. सं. १२५६ व वि. सं. १२५८ के दो शिलालेख मिले हैं, इतना ही वृतांन सि. रा. ई. की पुस्तक से मिलता है, बाद में यह राज्य जालोर के राज्य में मिल गया. मामन्तसिंह की ओलाद थी या नहीं उसका पता नहीं चल महता है.



मीर -- मिटि के बहुमा की पुरात में के ब का की कुछ इस प्रकार में दिया गया है, उसके ती साम अंदित है, में दे किया कारीन के बूतो की की का मान करी है, देने बूनता की मादित्य लागेंस के बच्छे प्राप करीं हुआ है, दिन्नी यह प्रकार का शुंख र है सिटि साम का प्रदेश की पुन्तर में की दिला गए है.

#### प्रकरण १० वॉ.

### हाडा चीहानों का माचीन इतिहास.

हाडा चौहानों की शाखा नाडोल से विभक्त होने का नाडोल के चौहानों की ख्यात में सिद्ध हो चूफा है, उस मुताबिक माणकराज ( देखो प्रकरण ९ में नाडोल के चौहानों का वंश इक्ष में नं. ई वाला पृष्ट ५२ पर. ) के पुत्र संभरण की ओळाद में हाडा चौहान हुए है. वंश भास्कर के यंयानुसार 'उरथ' ( देखो चौहानों की प्राचीन शाखा के प्रकरण ३ में वंश भास्कर से दिया हुआ वंशवृक्ष के नं. ५३ पृष्ट १४ पर.) से हाडा चौहान की शाखा होनेका उहेख होता है. मूता नेणसी को ख्यात में माणकराज से सातवीं पुरत पर 'हाडा ' नाम के पुरुप से ' हाडा ' शाखा होने का अनुमान हुआ है. देवडा चौहान के बहुआ की पुस्तक में वागराव के पुत्र अप्टपाल से हाडा शाला प्रसिद्ध होने का लिखा है, और उसके समर्थन में निम्न कवित्त उक्त पुस्तक में दर्ज है.

" अष्टपाल संभर नरेश होट इट इमे पाई, जण गेराराम गंजीयो भांत नव लाख भनाई. " " एक लाख गजराज खत्री मुं कीया खटेरा, × × × × "

" मयम अवीका पूंज अब आज्ञापूर आई, वेस कुल चहुमाण वरद ' हाटा ' बोलाई. "

" अमुरान मेट दिंद अवर तंत्राज दीये तथे, अप्रपाल संभर नरेश तण होड हट पाई हमें. "

उक्त पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि अप्टपाल ने गेराराम वादशाह को मार कर 'हेडालगढ 'का राज्य लिया जिससे उसकी ओलाद वाले 'हाडा चौहान ' कहलाये. तात्पर्य यह है कि 'हेडाल 'गढ के नाम से 'हाडा' हुए है, वैसा उस पुस्तक से पाया जाता है.

त्रंश भास्कर की पुस्तक में लिखा है कि उरध के वंशमे ग्यारहवीं पुस्त पर भानुराज उर्फ अस्थिपाल नाम का राजा हुआ था, उसका मांस राक्षसोंने खा लिया था और अस्थि पडे रहे थे, उस पर देवीने अमृत डाल कर जीवनदान दिया, जिससे उसका नाम अस्थिपाल मशहूर हुआ. भाट चारणादि में अस्थिपाल से ही 'हाडा' कहलाये ऐसी दंत-कथा कही जाती है.

चूंदी के राज्य की स्थापना करने वाला देवीसिंह भैंसरोड में था, और उसके पूर्वजों के पास ' हेडालगढ़ ' होने के प्रमाण दूसरे इतिहास से भी मिलता है. वंशभास्कर की पुस्तक में वंगदेव उर्फ वाघाने २४ किले जीत लेने का उल्लेख किया है, उसमें हेडाल

१ भिरोही के गडुआ की पुस्तक में भागरात का प्रत्र अस्यियात्र होता लिखा गया है वह गृत्रत है. अस्यियाल का प्रत्र याचा है. 16

पुरत का कम नाडोल के माणकराज से कमशः १ माणकराज, २ संभरण, ३ जेतराय उर्फ जयराज या जोधिसंह, ४ अनंगराव उर्फ रत्नसिंह, ५ क्रूंतसिंह उर्फ केल्हण, ६ विजयपाल, ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल या आसुपाल, ८ वंगदेव उर्फ वाघा व ९ देवीसिंह उर्फ देवा, होना ठीक है. इन नी पुरतों का संक्षिप्त इतिहास उपरोक्त साहित्यों में से यह मिलता है कि—

नं. १ माणकराज नाडोल के राजा अश्वराज उर्फ आसराव का पुत्र था. इसका आसराव ने 'भदाण' के साथ ८४ गांव नागोर पट्टी में दिये थे. कची खीचडी खाने के कारण यह 'खीची' कहलाया. (इन के विषय में देखों खीची चौहान के प्रकरण में.) इसका वडा भाइ आलहण (नाडोल वंशवृक्ष नं. 🕹 वाला) वि.सं. १२२० में विद्यमान था, जिससे पाया जाता है कि इसने पृथ्वीराज की सेवामें उपस्थित होकर अच्छा काम दिया है, जिससे जगह २ इसको पृथ्वीराज के भाई होनेका लिखा गया है.

नं. २-३-४ के वास्ते खास वात अंकित नहीं हुई है, लेकिन नं. ५ कुंतसिंह वंवावदा में होने का वंशभास्कर में लिखा है और वह विश्वासपात्र है, क्यों कि माणकराज के वंशजों के तरफ वंवावदा होने का दूसरी ख्यातों से भी पाया गया है.

नं. ६ विजयपाल की राणी 'रंभावती' सांखला परमार मंडन की पुत्री थी, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है.

नं. ७ हाडा उर्फ अस्थिपाल से हाडा चौहान कहलाये गये, इसने गेराराम वादशाह को मार कर हेडालगढ लिया ऐसा देवडा चौहान के वहुआ की पुस्तक से पाया जाता है.

नं. ८ वंगदेव ने चितांड, जीरण, दसार, भाणपुर वगेरह के राजाओं को हरा कर मांडल, पानगढ, साँडागढ, हींगलाजगढ, खिरोली, केथोली, भेंसरोड आदि २४ किले जीत थे, ऐसा वंशभास्कर में लिखा है. इसके तेरह पुत्र थे, जिसका नाम क्रमशः १ देवीसिंह, २ कर्मन, ३ सिंहन, ४ नयनसिंह, ५ अर्डक, ६ वर्डक, ७ नत्यु, ८ पत्यु, ९ हिंगल, १० खड्गहस्त, ११ माहन, १२ सामीदास व १३ कृष्णदास थे. नं. ३ सिंहन से 'सिंहणोत ' व ११ माहन से 'माहणोत ' नाम की शाखाएं हाडा चीहानों में प्रसिद्धि में आई है.

नं. ९ देवीसिंह के विषय में मालूम होता है कि वह भैंसरोड में रहता था, और इसने बूंदी का राज्य मेणों से छीन लिया. बूंदी कटजे करने के विषय में मूता नेणसी की ख्यात में अनेक वातें लिखी गई है. यानी—

१ एक वात एसी वताई है कि कुछ तकरार के कारण देवीसिंह भेंसरोड छोड कर

उसका जीक हरराज को किया ओर बूंदी में न आने की सलाह दी, जो उसने कबूल की. यह घटना होने बाद देवीसिंह ने अपनी पुत्री की सगाई की, लेकिन वह स्वरूपवांन होने से बूंदी के मेणाने शादी करना चाहा. देवीसिंहने प्रथम इनकार किया मगर बाद में कुछ विचार करके मंजुर रखा. इस मौके पर हरराज डोड अपने सगे 'सिधुर सोलंकी' की मदद के साथ चढाई करके बूंदी आया और मेणों को मार डाले, जिससे देवीसिंह बूंदी का मालिक बना.

उपर मुआफिक बातें मूता नेणसी की ख्यात में दर्ज कराई हैं, लेकिन मूता नेणसीने यह भी लिखा है कि देवीसिंहने बूंदी का राज्य लिया तब बूंदी के मालिक मेणा जेता के पुत्र इन्द्रदमन व विग्रहराज थे और उनका प्रधान 'गोलवाल चौहान जसराज ' नामक था. मेणा ने जसराज की पुत्री रूपसुन्दरी से विवाह करना चाहा, जिस पर जसराजने 'सामोर वारोट ' हारा देवीसिंह की मदद चाही. देवीसिंहने चितौड के राणा की मदद लेकर मेणों पर चढाई की. जसराजने शादी करने के वहाने से मेणों को शराब पिला कर गाफिल कर रखे थे, उन पर देवीसिंहने अचानक हमला करके सब मेणों को कत्लल कर दिये, और बूंदी अपने कब्जे कर ली. पाया जाता हैं कि मेणों ने किसी की कन्या से जवरन शादी करना चाहा उस अत्याचार के निमिच से देवीसिंहने किसी सुरत से मोका पाकर मेवाड के राणा की सहायता से बूंदी का कब्जा करके हाडा चौहानों का राजस्थान वहां पर कायम किया, यह बात निविवाद है.



लिखी है उससे उपलब्ध होती वंशावली अन्य ऐतिहासिक साहित्यों से मिलाते बहुत [ 40 ] ठीक पाई गई हैं। जिससे उक्त ग्रंथ पर से ही बूंदी के हाडा चौहानों का वंश वृक्ष अंकित करना योग्य है, क्यों कि कविराज सूर्यमळ ने बहुए आदि के पुस्तकों भी देख कर यह पुस्तक पद बंध की है वैसा पाया जाता है.

# वंश वृक्ष हाडा चौहान यूंदी ( वंशमास्क्र के प्रंयानुसार, )

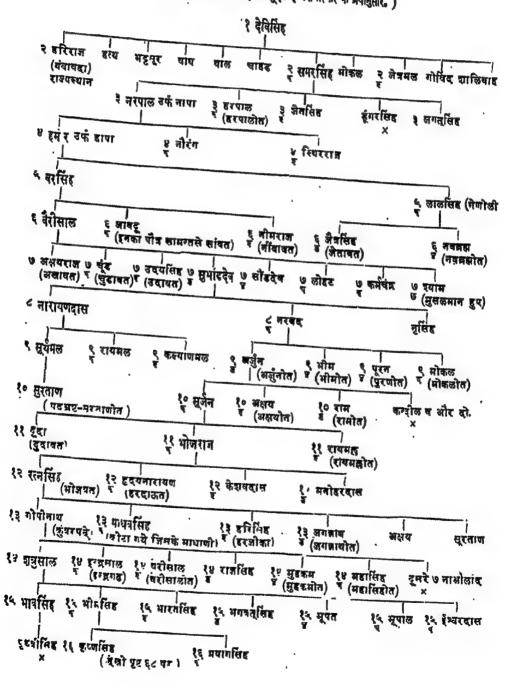



### हुंदी के हाडा चौहानों का संक्षित्र इतिहास.

गं. १ राप देवीसिंहने भेंसरोड से आकर यूंदी कायम की, उसका अहवाल प्रकरण १० मां में लिया गया है. वंशभास्कर में लिया है कि देवीसिंह के पिता पंगदेव उफे रार वापने विनीह, जीरण, दसोर, भानपुर, मांडल, पानगढ़, हिंगलाजगढ़, खेरोली, केंगोली, व भेंसरोड आदि २१ किले कटजे किये थे, परन्तु यह सब किले उसके कटने में होने का दूसरा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है पितक इनिहास बेनाओं को यह राय है कि हाडा चीहानों का उस समय में खास राज्य नहीं था, और चिताड के महागणा की सेंग में वे उपस्थित थे, वसे बूंदी राजस्थान कायम होने पाद भी राव राजिन ने शाही सेंग का स्वीकार किया वहां तक बूंदी के राजाओं का ताहुक मेवाड के महागणा के साथ रहा है.

पंशभारका के पंणानुसार गय देवीसिंह के ११ पुत्र थे, लेकिन मृतानेणानी की कपान से पाय जाता है कि उनके सिवाय भायनंद य रायनंद नाम के दूसरे दो पुत्र और भी थे, पेनियंह की पुत्रों 'मंगनी ' का विवाह महाराणा लक्षमणिसिंह के पुत्र असिंसह उर्क अगी के माथ हुआ था, और गणा की सहायना में ही देवीसिंह को चूंदी प्राप्त हुई. इगले पाया जाता है कि देवीसिंह जलाउदीन जिल्लानी के ममय में विध्यमान था, क्यों कि अलाउदीन ने जिलाइगढ़ लिया उम गुद्ध में गणा लक्ष्मणिसिंह और उसके कुमार अधित आदि शादि शाया करके काम आये थे.

नी राम्भाइत रहा दूर ही क्षान की के अप नहें हहकों का नहारा है। की मी मी मी मीना मुंहरे नहें ने के की की हैं कहा ने वह हैं

नं. २ हरिराज बंबावदे में रहा था. जो मुसलमान के साथ लड़ कर मारा गया. इसके बारह पुत्र होना वंशभास्कर में लिखा है.

नं. है राव समरसिंह को बुंदी की जागीर मिली. वंशभास्करानुसार यह वि. सं. १३०० में चूंदी की गद्दी पर बैठा (परन्तु यह संवत् विश्वासपात्र नहीं है.) और बंबावदे में अपने भाई की सहायता करने में काम आया. मूतानेणसी की ख्यात में समरसिंह के पिता का नाम 'रामचंद ' लिखा है. इसके पुत्र नं. हैं जैतिसिंहने कोठिया भील को मार कर कोटा शहर आवाद किया. इसकी पुत्री 'जसमादेवी 'राठौर राव सूजा की माता थी.

नं. ३ राव नरपाल उर्फ नापा बूंदी की गद्दी पर बैठा, उसके बाद नं. ४ राव हमीर उर्फ हापा गद्दी पर आया.

नं. ५ राव वैरसिंह अपने पिता के बाद गड़ी पर बैठा. इसका भाई नं. र् लालसिंह की पुत्री का विवाह चितौड के महाराणा खेतसिंह के साथ ठहराया था. जब कि खेतसिंह लग्न करने को आया तब लडाई होकर खेतसिंह व लालसिंह दोनों मारे गये.

नं. ६ राव वैरीसाल वूंदी की गद्दी पर बैठा, इसके समय में 'मांडू 'का बादशाह होशंगने वूंदी पर घेरा डाला, राव वैरीसालने बहादुरी से उसके साथ मुकावला किया और लडाई में काम आया.

नं. ७ अक्षयराज बूंदी की गद्दी पर आने नहीं पाया, लेकिन नं. दूँ राव सुभांडदेव अपने पिता के वाद बूंदी की गद्दी पर वेठा. समरकंद नाम के मुसलमान सरदारने इसको मार कर बूंदी कव्जे कर ली, परन्तु राव नारायणदासने वह समरकंद और दाउद नाम के सरदारों को मार कर वापिस हस्तगत की.

नं. ८ राव नारायणदास अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. इसकी राणी जोधपुर के राठौर सूजा की पुत्री 'खेतुवाई 'थी. राव नारायणदास को अफीम खाने की आदत बहुत ही वढ गई थी, बिल्क अफीम के नशे में यह दिन रात चकनाचूर रहता था. इसकी राणी खेतुवाई नशे के समय में इसको इतनी हिफाजत से रखती थी कि उसका राव नारायणदास पर बहुत गहरा असर हुआ और राणी को अफीम का संग्रह सुपुर्व कर दिया. पितवृता खेतुवाई ने अपने पित की तिवयत देख कर आहिस्तह २ अफीम कम खावे वैसा प्रवंध करके अफीम कम खाया जाय ऐसी तदवीर करने से उसका व्यसन कम हो गया, वाद इसको ताकत इतने दर्जे बढ गई कि इसने मेवाड के राणा 'सांगा 'की सहायता में रह कर मांडवगढ के वादशाह को पकड लिया. इसका देहान्त वि. सं. १५८४ में हुआ.

हुई. हाडाराव सूर्यमल को राणा रत्नसिंहने चूक कराया उस विषय में बारहट हरसूरने कहा है कि.

" वांधी अन मुहद सोह कज वीजां, प्रवसी सारे भीड पढी; मुजडी चूक हुए स्रजमल जांणे हुती हाथ जडी."

" पह अन पटप कारणे परठी, भट सांचवे नहीं भाराय; अरी अं हणवा कारण उठी, हाटा तणे कटारी हाय."

" धार पहाड सीस घड ढलते, जग विसार वार जिण; वेरा इरा छ कर वाढाली, रोपी रीषु साजवा रिण."

" जगभ लाग जगर सत्र जगी, तुझ सु कर नारेण वण; परणिम तें सूरज प्रतिमाली, रणफळ तण लागी रयण. "

#### इस विषय में कवि आसीया करमसी ने कहा है कि.

- " मतमाली नीयकर चूक मगटीयां, सु मेले नारायण सु जावः अंत आयरी कीयो आधी, रयण सरस हाडा हर राव."
- " भोग लीयाल करग कर मेलो, रोस नवेस नीर दले राण; तुं तीच हीये विधन वाह्चनता, चहेरा पांक थीयो चहुआण,
- " चूक हुए जम दाढ न चूको, पाण जुआल काढी अणपाल; रांणां सरस रोसगे राणो, मरण वहचीयो सूरजमाल. " " पोह रतनसी प्रर मध पायक खल चूका चुके रण खेत, लोभ गणे एकले न लीघो वैहचे दीध नारायण वेत. "
- नं. १० सुरताण, राव सूर्यमळ के पीछे गद्दी पर आया छेकिन इसकी चाल चलन अच्छी न होने के कारण हाडे सरदार सहसमळ व सातळ ने उसकी आंखे फोड दी. तव भी वह नेकी पर न रहा जिससे महाराणा उदयसिंह को अर्ज करके हाडे सरदारों ने इसको पदभृष्ट किया और नं. ३ अर्जुन के पुत्र (नर्मद के पोते) सूर्जन को वृंदी की गद्दी पर वेठाया.
- नं.  $\frac{9}{3}$  अर्जुन चितोड के राणा की सेवा में रहा था. जब कि मालवे के सुलतान वहादुरशाह ने चितोड पर चढाई की तब यह उस लडाई में ५०० सैनिकों के साथ मारा गया. इस विपय में टॉडराजस्थान में लिखा है कि हाडा अर्जुन अपने सैनिकों के साथ वीका पहाड के उपर से प्रचंड युद्ध कर रहा था, उस पहाड के नीचे सुलतान की फौज के 'लाबीखां' नामके किरंगी गोलंदाज ने पैंतालीस हाथ गहरी सुरंग खोद कर वारुद भर के उंडा दी, जिससे हाडा अर्जुन अपने साथीयों के सिहत मारा गया.
- नं. कि राव सूर्जन, हाडा राव सुरताण के पीछे बूंदी को गद्दी पर बैठा, इसके विषय में 'सूर्जन चिरत्र' नामकी पुस्तक में इसकी बीरता व कार्य दक्षता की बहुत ही प्रशंसा करने में आई है. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि जिस समय हाडी कमेंबतों ने चितोंडगढ में जुहार किया उस लडाइ में इसका पिता अर्जुन काम आने से चितोंड के महाराणाने इसको मेवाड में बारह गांवकी जागीर दी थी, वाद राणा की अच्छी सेवा करने से इसको फूलिया व बदनोर परगणें की जागीरें मिली. बूंदी की गद्दी पर बैठाने के समय इसको रणथंभोर की किलेदारी, पाटण, कोटा, करखडा, लाखेरी, मेलवाय परगना, आतरणो, व ख़ेरावाद, आदि दिये गये. यह महाराणा उदयसिंह के बहुत ही निहरबानी के पात्र था. महाराणा उदयसिंह जब हारिका यात्रा करने को गये तब यह उसके साथ था.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |

बूंदी के इतिहास में यह उद्घेल हैं कि हाडा चौहान कब भी मेवाड के महाराणा की मातहती में नहीं रहे है, और मेवाड के इतिहास में जगह २ राव सूर्जन तक के हाडे चौहान मेवाड के प्रथम श्रेणी के सामन्त होने का छिखा गया है. मूता नेणसी की ख्यात व टॉड राजस्थान से पाया जाता है कि बूंदी के हाडा चौहानों का ताहुक राव सूर्जन तक मेवाड के साथ रहा है, और अकवर के साथ रणधंभोर का अहदनामा हो जाने से मेवाड का संबंध बंध हुआ. मेवाड के इतिहास में यह दावा जगह जगह होना पाया जाता है कि मुगल सलतनत कायम होने पहिले राजपूताना के सब राजाओं मेवाड के महाराणा की मातहती में थे, और उसके समर्थन में जब जब मेवाड के राणाओं को राजपूताना के दूसरे राजाओं ने सहायता की थी, या समयानुसार मेवाड के राणा की पनाह लेने में आइ थी, वे वृतांत दिखलाये जाते है, लेकिन राजपूताना के राज्यों का इतिहास देखते मालूम होता है कि वे सव राज्यों मेवाड के मातहती में नहीं थे, परन्तु मेवाड के महाराणाओं के लिये उनके दिल में बहुमान था, जिससे परस्पर एक दृसरे की सहायता की जाती थी. पाया जाता है कि राव सूर्जन के पहिले हाडा चौहानों का तालुक उसी मुआफिक था, रेकिन नं. १ अर्जुन, महाराणा सांगा का साला होता था और चितौड के युद्ध में वह काम आने से उसके पुत्र सूर्जन को महाराणा ने मेवाड में जागीर दी थी. जिससे उसको मेवाड का सामन्त गिना गया है.

नं. ११ दृता, राव सूर्जन का गद्दी वारस था, परन्तु सूर्जन ने शाही सेवा स्त्रीकार छी जिससे नाखुश होकर यह मेवाड में चछा गया. दृता का मेवाड में जाना सूर्जन को नापसंद होने से उसने इसको पकड कर छाने के वास्ते 'जैनखां कूका 'के साथ अपने पुत्र भोजराज व रामचंद्र को भी भेजे, उन्हों ने दृता को जबरन पकड कर वादशाह के आगे खड़ा किया, छेकिन जबरन छानेका मालूम होने से वादशाह ने उसको छोड़ दिया. सूर्जन ने इस कारण स उसका बूंदी को गद्दों का हक रह किया, जिससे दृता ने बूंदी के प्रदेश में वगावत करनी शुरू की. कई दफे उसने भोजराज को आगरे में मारने का प्रयस्त किया, परन्तु सफलता न होने से वह विजापुर के ब्राह्मणी सुखतान की सहायता छेने के वास्ते आगरे से रवाने हो गया, उसका प्रयाण दक्षिण में चलूं था, दरिमयान मालवे के प्रदेश में देवगढ़ के पास उसके भाई भोजराज के किसी आदमी ने उसको विष प्रयोग से मार डाला. यह घटना वि. सं. १६३८ में हुई. इसके पुत्र चतुर्भुज, अमरसी व स्थामसिंह थे.

नं. ११ राव भोजराज अपने पिता सूर्जन से ना खुश होकर पहिले से ही शाही सेवा में उप-रिथत हो चुका था, और अपनो कार्य दक्षता व वहादुरी से शाही कृपा का पात्र वनकर सूर्जन की हयाती में ही इसने बूंदी राज्य की सनंद हासिल कर ली थी. कहा जाता है कि भोजराज ने

कोटा और पलायता वगैरह परगने की जागीरें देकर ढाई हजारी मनसब किया था, जिसकी ओलाद वाले 'माधाणी हाडा ' (कोटा ) कहलाये. कोटे के हाडा चौहानों की ख्यात अलग प्रकरण में लिखी गई है.

नं. १३ गोपीनाथ, रावराया रत्नसिंह की ह्याती में ही छगभग पचीस वर्ष की उम्र में गुजर गया था. इसके कम उम्र में गुजर जाने का सबब यह बताया है कि वह दूबले बदन के होने पर भी इतना ताकात वर था कि शामियाने के खंभे के, बराबरी जितनी दरख्तों की दो शाखें अलग हुइ हो ऐसे दरख्त देख दोनों शाखें की जंगह पर बैठ कर एक शाख पर अपने पैर व दूसरी शाख पर पीठ लगा कर उस दरख्त को चीर देता था. ऐसी २ फाजिल ताकत अजमाने के काम करने से यह कम उम्र में मर गया. इसके १३ पुत्र थे, जिसमें १ उदयसिंह २ सूरसिंह ३ श्यामसिंह ४ केसरीसिंह ५ कनकिसेंह ६ नगराजिसिंह ७ रामसिंह ये सब ना ओलाद होने से इनके नाम वंशवृक्ष में दर्ज नहीं किये हैं.

नं. १४ रावराया शत्रुसाल अपने दादे रत्नसिंह के पीछे बूंदी की गद्दी पर बैठा. इसने खीची नगसिंह को मार कर बेलनपुर परगना ले लिया. इसकी शादी मेवाड के महाराणा जगतिसिंह की पुत्री के साथ हुई थी. पहिले यह शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंधार गया और दूसरी दफे (वि. सं. १७०२ में) शाहजादा मुराद्वस्थ के साथ वलल गया था. वि. सं. १७१५ में जब कि औरंगजेब व दाराशिकोह दरिमयान युद्ध हुआ, तव यह दाराशिकोह की फीज में हरावल का अफसर था, और इसी लडाई में मारा गया. इनके भाई नं. रूप इन्द्रसाल ने इन्द्रगढ बसाया जिसके वंशज इन्द्रगढ के महाराज कहलाते हैं.

नं. १५ रावराया भावसिंह अपने पिता के वाद गद्दी पर आया. इसका भाई नं. १५ भगवत्सिंह आलमगीर वादशाह की नोकरी में था. रावराया शत्रुसाल दागशिकोह को मदद में मारा जाने से जब कि रावराया भावसिंह वादशाह के पास पहुंचा तब आलमगीर ने वसवव नाराजगी भगवत्सिंह को राव का खिताव देकर बूंदी में से कितनेक परगने दे दिये. रावराया भावसिंह का पुत्र पृथ्वोसिंह बचपन में गुजर गया था, जिससे इसने अपने भाई नं. १५ भीमसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को युवराज ठहराया था, लेकिन वाद में वह भगवत्सिंह के गोद जाने से उसका युवराज पद रह करके उसका बेटा नं. १७ अनिरूद्ध को गोद रखा. भावसिंह औरंगाबाद के पास भावपुरा गांव में वि. सं. १७३८ में गुजर गया.

नं. १६ कृष्णसिंह अपने काका रावराया भावसिंह के युवराज ठहराये गये थे, लेकिन बाद में न. 🔁 भगवत्सिंह के गोद गये. इसका सबब यह है कि आलमगीर बादशाह ने

सैयदो को मदद से चूंदी पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे रावराया बुद्धसिंह अपने निहाल चला गया. बुद्धसिंह की शादी उदयपुर, जयपुर व बेग्र में हुई थी. उसने अपनी कछवाही राणी को आमेर मेज दी. राठौरी राणी भणाई गई व चूडावतजी बेग्र चली गई.

बुद्धसिंह ने पीछे से बादशाह फरूखसीकर को राजी करके बूंदी वापस छे छिया, मगर फरूखसीकर एजर ने वाद वि. सं. १७७६ में कोटे के राव भीमसिंह ने बूंदी छीन ली. अतः बुद्धसिंह अपने ससुराल आमेर चला गया, वहां पर इसके तरफ से एक काम ऐसा कलंकित हुआ कि जिससे इसकी सब नेकी व वहादुरी पर पानी फिर गया, वह यह कि वेयु की राणी से वह खुश था और कछबाही राणी से नाखुश रहता था. जंब कि आमेर में कछवाही राणी का प्रत्र इसके सामने छाया गया तब उसको देख कर महाराज जयसिंह से इसने कहा कि वारह साल से तो मैं नामई हूं फिर लडका कैसे पैदा हुआ? अच्छा यह है कि आप इस लड़के को जहर देकर मार डालो. इसने आमेर के महाराज को यह भी लिख दिया कि आप जिसको बूंदी देंगे उसको मैं अपने गोद रख़ुंग़ा और कभी चूडावत राणी के लड़का होगा तो वह उससे छोटा गिना जायगा. महाराज जयसिंह ने इसके कहने मुआफिक उस लड़के को जहर देकर मार डाला. इतना अन्याय बुद्धसिंह ने इसी कारण से किया कि कछवाही राणो का लडका गर्ही का मालिक न हो और चूडावत राणी के लड़के को यह लाभ मिले, लेकिन महाराज जयसिंह ने हाडा सालिमसिंह के वेटे दलेलसिंह को ब्रुडिसिंह के गोद रख कर मुआफिक इकरार बूंदी का राजा वना दिया जिससे बुद्धसिंह नाखुश होकर अपनी राणी चुडावत के पास बेग्र चला गया. वेयु के रावत देवीसिंह ने इसकी वहुत खातिर की, विक अपनी जागीर भी इसके सुपुर्द कर दी. इस इहसान का असर बुद्धसिंह पर गहरा होनेसे इसने रावत देवीसिंह को कहा कि-

"धर पलटी पलच्यो धरम, पलच्यो गोत निसंक," "दनो हरिचंद राजियो, अभिपतियाँ सिर अंक."

मतलव कि जमीत गई, इमान गया, गोत्रि भाई भी बदल गये, ऐसे वक्त पर हरिसिंह के पुत्र देवीसिंह (वेग्रुरावत ) ने राजा (बुद्धसिंह ) के उपर इहसान किया.

इसके जवाव में रावत देवीसिंह ने कहा कि-

" देवा दरियावाँ तणो, होड़ न नाड़ों होय; जो नाड़ों पाजां छले, तो दरियाव न होय."

मतलव कि दिखान (यानी राजा बुद्धसिंह) की बरावरी (देवा जैसा) नाड़ा नहीं कर सक्ता. कभी नाड़े का पानी उछल कर वहार निकले तब भी व दिखान नहीं होता है.

महाराव रावराया बुद्धसिंह वारह वरस तक वेग्र में रहा और वि. सं. १७९६ में

येगु के पाल वाचपुरे गांव में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्रों में से नं. कि उम्मेदसिंह जो येगु रावत के भांडा था, उसको येगु में ही बूंदी रावराया की गदी नशिनी की गई.

नं. १ रावराया उम्मेदसिंह दस साल की उन्न में गुद्धसिंह की गदी पर बैठा.
उनने नयपुर महाराज जयसिंह के अन्तकाल होने बाद नवाय फक्रूदोंला तथा कोटे के
महाराय दुर्जनसाल और शाहपुरे के राजा उम्मेदसिंह की सहायता से वि. सं. १८०१ में
दलेलसिंह को भगा कर बूंदी पर कब्जा किया, लेकिन जयपुर के महाराज इश्वरसिंह ने
नि. सं. १८०२ में बूंदी वापस ले ली, जो वि. सं. १८०३ में रावराया उम्मेदसिंह ने पुनः
संपादन की, परन्तु राजा इश्वरसिंह ने नारायण खत्री की सरदारी के साथ बड़ी भारी
फाँज भेजकर उम्मेदसिंह को हराकर फिर भगा दिया.

उम्मेदसिंह ने मन्हारराव हुन्कर की मदद से वि. सं. १८०५ में वृंदी फिर कब्जे की याद जयपुर महाराज ईश्वरसिंह का देहान्त हुआ और राजा माधोसिंह जयपुर की गदी पर आया, और उसकी जाटों के साथ लड़ाई हुई तब रावराया उम्मेदसिंह ने अपने पुत्र अजीतसिंह को जयपुर महाराज की मदद में भेजा, जिसका घदला अदा करने को जब माधवराव सेंधिया ने वि. सं. १८१९ में वृंदी पर घेरा डाला गम महाराजा माधोसिंह और झाहपुरे के राजा उम्मेदसिंह ने इसको मदद दी, जिससे सेंधिया को हटना पटा. वि. सं. १८२७ में इसने संसार ल्याग करके केदारनाथ में अपना स्थान करवा और अपने यह पुत्र अजीतसिंह को वृंदी को गही पर वैठा दिया।

नं. २० गवराया अजीतसिंह जवानी में गद्दी पर आये, इसको वहादुरी का ज्यादह अभिगान था. वि. सं. १८१९ में इसने महाराणा अरिसिंह को धोले से मार डाला. और पि. सं. १८३० में इसका देहानत हो गया. राणा अरिसिंह को मारने का यह कारण था कि अजीतियह की कलवाही राणी अपनी छोटी बहिन के (जिसका विवाह उदयपुर के गणा अरिसिंह के साथ हुआ तम) लग्न प्रसंग पर जयपुर गई थी. वहां राणा अरिसिंह ने एक एपट से उसका हाथ पफड़ लिया. राणी ने वह हाथ अपवित्र होना मानकर गार क्या और पूरी चली आई. गस्ते में राय अजीतिसिंह शिकार खेल रहा था वहां गणी से उसकी मुलाकान हुई. राणी ने हाथ काटने का कारण रायराया को कहा, जिससे अजीतियह ने राणा अर्थित विवाह करके आ रहा था, उसकी रास्ते में ही रोफ कर भोगा से मार यर अपमान वा यहता लिया.

नं. २१ गामिया विष्युतिह अपने पिता के देहान्त के समय पर साढे चार महिने पा या जिनमें गाउप की संभान इसके दादा रावसाया उम्मेदसिंह ने स्वकर 'स्वाम ' यो सुमाहिय किया. गवसाया उम्मेदसिंह वि. मं. १८८१ में देवलोक हुआ वहां एक में विष्युतिह साल्य संभान ने लायक हो चुका था. उस समय म इसके काका

•

#### नीता ए व्यापका साहव बूंदी.



महाराय राजा राय राया सर रघुवीरसिंह साहय बहादुर. भी. सी. एम. भार्ड., भी. मी. मी. मी. मी. मी. मी. मी.

[ किमास परिया हुए ७९ में, ६३ ]

बहादुरसिंह के पुत्र बळवन्तिसिंह जो 'गोदरे' की जागीर पर था उसने फिसाद खडा करने से उस पर फौज भेजी, जिसमें बळवंत व उसका माई शेरसिंह और बेटे धोंकळ-सिंह, व फतहसिंह काम आये. वि. सं. १८७५ में बूंदी दरबार व कम्पनी सरकार के दरमियान अहदनामा हुआ और वि. सं. १८७८ में इसका देहान्त हुआ.

नं. २२ रावराया रामसिह अपने पिता के पीछे साहे नौ वरस की उम्र में गद्दी पर वैठा. इसकी राणी जोधपुरी सरूपकुंवर थी, जिनके कामों में मुसाहिब किशनराम वेपरवाही करता था इस लिये जोधपुर महाराज मानसिंह के इशारे से 'सालू' नाम के राजपूत ने उक्त मुसाहिब को कचहरी में मार डाला और सालू भी मारा गया. इस रावराया के समय में पाटण का दोतिहाई परगना जो पहिले सैंधिया महाराज को दे दिया था वह वतोर इस्तमरार वापस लिया. वि. सं. १९१४ के बलवे में रावराया ने सच्चे दिल से अंग्रेज सरकार को मदद दी, और वि. सं. १९१४ में बागियों की फौज जब बूंदी पर आई तब बागियों पर खूव तोर्षे चलाकर उनको भगा दिये, बाद खेराड के मीणों ने जब सिर उठाया तब उनको भी सजा दी. 'गोदरे' के महाराज बलवंतसिंह के बेटे भौमासिंह ने अदृल हुक्मी करने पर गोदरा की जागीर खालसे करके उसको निकाल दिया. इसके बढे दो कुमार भीमसिंह और रुघनाथिसिंह इसकी हयाती में ही गुजर गये थे.

नं. २३ महाराव राजा रावराया रघुवीरसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. यह मौजूदा रावराया है. सन १९१२ ईस्वी में महाराणी साहब क्वीन मेरी ने बूंदी की महमान-गिरी स्विकार कर बूंदी शहर की मुळाकात छी, और रावराया रघुवीरसिंह की सरभरा महमान गिरी से उनको संतोष हुआ था. रावराया सर रघुवीरसिंह बहादुर को बिटिश सरकार की तफ से 'महाराव राजा' का खिताब के साथ, जी, सी, एस, आई. जी, सी, आई, ई. और जी, सी, वी, ओ. के खिताब हासिछ है. आप को पुराने तरीके से रहना पसंद होनेसे राजरीत और छिवास वगैरह पुराने ढंग के रखते हैं बिक वर्तमान समय में प्राचिन राजनीति अनुसार चळने वाळे रइशों में मेवाड के महाराणा व बूंदी के रावराया ही है.



# Salkniaks partial Office

#### प्रकरण १२ वाँ

#### हाडा चौहान कोटा.

कोटा के हाडा चौहानों का मूल पुरुष बूँदी के हाडा चौहान के वंश वृक्ष में दर्ज हुआ नं. दें माध्यसिंह है, जो बूँदी रायराया रत्नसिंह का दितीय कुमार था. कोटे की जागीर उसको बूंदी से वि. सं. १६८८ में मिली थी, लेकिन बूँदी के रायराजा भोजराज का शाही सेवा में ताहुक हो जाने से कोटा की जागीर पाने पेस्तर वि. सं. १६८४ में माध्यसिंह यादशाही सेवा में मन्सयदार हो चुका था. कोटा के हाडा चौहानों का वंश एक्ष नीचे मुआफिक है.

#### वंदा युक्ष हाटा चौहान कोटा.

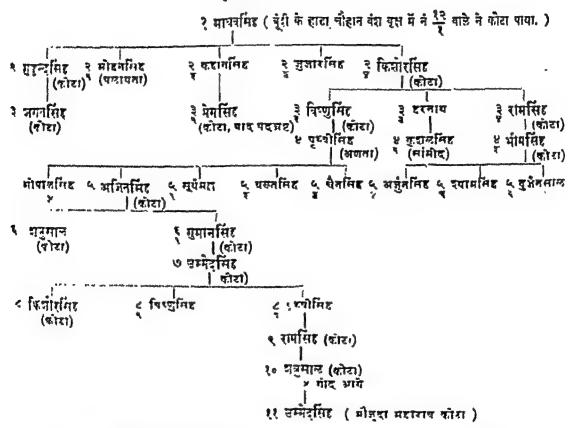

### कोटा के हाडे चोहान गण्य कुल का मंक्षिप्त इतिहास.

नं. १ राव माधवसिंह-वि. सं. १६८७ में शाही सेवा में उपस्थित हुआ था, उसने पानी खोदी खानेजहां को यरटी सें मार डालने पर इसको तरकी मिली और दो हजारी मन्तप के साथ निशान इनायत हुआ. वि. सं. १६८८ में इसको कोटा की रियासन मिली. वि. सं. १६९० में जुजारसिंह बुन्देला को सजा देने के काम में वीरता वताने से तीन हजारी मनसब व सोलहसों सवार का दर्जा पाया. वि. सं. १६९२ में यह शाहु छत्रपति के सामने शाही फौज के साथ गया और वि. सं. १६९४ में छुलतान सुजाअ के साथ काबुल गया. वि. सं. १६९६ में सुलतान मुरादबक्ष के साथ यह फिर काबुल पहुंचा और वहां से वापस आनेपर इसको तीन हजारी मन्सव व ढाई हजार सवारों की हकुमत प्राप्त हुई. वि. सं. १६९९ में पांचसो सवारकी फिर तरकी पाई और वि. सं. १७०१ में मुरादबक्ष के साथ 'वलख ' पहुंचा, वहां से वि. सं. १७०४ में कोटे आया जहां पर इसका देहान्त हुआ.

नं. २ राव मुकन्दिसंह जो माधविसंह का वडा पुत्र था वह माधविसंह के बाद गदी पर आया. शाहजहांन वादशाहने इसको दो हजारी व देढ हजारी सवारों की मनसब दी. यह दो वक्त औरंगजेब के साथ व एक वक्त दाराशिकोह के साथ कन्धार गया था और वहां से वापस आनेपर नकारह निशांन के साथ तीन हजारी व दो हजार सवारों की मनसब पाया था. वि. सं. १७११ में वितोड की चढाई में यह शरीक था, वैसे औरंगजेब को मालवे में रोकने के वास्ते महाराजा जसवंतिसंह नियत हुए तब यह अपने दूसरे चारों माईयों साथ उस युद्ध में शामिल रहा. यह युद्ध वि. सं. १७९५ में फतहाबाद में हुआ, जहां राव मुकन्दिसंह व उसके भाई नं. है मोहनिसंह, नं. है कान्हिसंह, व नं. है जुजारिसंह यह चारों भाई बडी वीरता के साथ युद्ध करक काम आये. सिर्फ नं. है किशोरिसंह जलमी हालत में वच गया, मगर उसको ४० जलम लगे थे. इस युद्ध के विषय में किनने कहा है कि-

" प्रथम मुकुन्द, गोहन, अणी घणी जुझार पण; सही भड़ किश्चोवर कान्द साथै "

'' अथग अवरंग अलंग ठीजडी अवतां; मधारा रावतां लांध माये. ''

" उरेंडे सेन सारस गहे उपहें, जागिया रुडे घणा सबद जाहा."

"काल दलणाद्रा दलांसर दाकले, हाकले आणिया सीस हाडा "

'' लगस कोनां गमा बलोवल लूंतियां, सांचरे हियां कहे भरां सांचां ''

" उरसरी गर्जा साही सरस उनरे, माथग ओदिया कमळ पांचां."

" किस वट रण वटे थटे अवरंग कसे, अंवर सह घर हरे फरहरे आंच. "

" पांच नर नीमटे नाही सारी पृथी, पेट हेकण तथा नीमटे पांच "
" भेस चाढ़े जहर रमा आवध वगल, त्याम घरम पार पांडे स उजा "

" सार अट्वह थकां उपाडे फिक्षोचर, देवपुर च्यार गा रतन दुनाः "

नं. ३ राव जगतिसेंह चौदह वर्ष की अवस्था में अपने पिता के पीछे गद्दीपर आया, यह दो हजारी मनसवदार था और दक्षिण में तहेनात रहा था. वि. सं. १७४० में इसका टेहान्त हुआ, और अपुत्रवान होने से नं. रें कान्हिंसिंह के पुत्र नं. रें प्रेमिंसिंह कोटा को गद्दीपर आया, लेकिन उसका चलन दुरुस्त न होने के कारण दूसरी साल वह पदश्रष्ट हुआ और उसके काका नं. रें किशोरिसंह को गद्दी मिली.

- नं. दे राव किशोरसिंह, राव प्रमिसिंह के पीछे गदीपर आया. यह विजापुर के युद्ध में जग्मी हुआ था. वि. सं. १७४३ में यह मुखतान मुअज्म के साथ हेदरावाद गया और वि. सं. १७४२ में इसको नकारह की इनायत हुई, वाद में यह जाटों की वि वगायत मिटाने के काम में शाहजादा वेदारवर्श के तहेनात था, वहां जरूमी होने से कोटे चला आया, और अपने पुत्र नं. दे विष्णुसिंह व नं. दे हरनाय को वहां जानेका कहा मगर वह नहीं गये, जिससे छोटाकृगार नं. दे रामसिंह गया. वि. सं. १७५२ में अर्काट की लडाई में यह रामसिंह के शरीक रहा और वहादुरी से लडकर काम आया. इस युद्ध में रामसिंह भी जहमी हुआ.
- मं. है गव विष्णुसिंह अपने पिता किशोरसिंह के देहान्त होने वाद कोटा की गदी पर चैठा, लेकिन जरुमी रामसिंह जब तन्दुरूस्त होकर शाही दरवार में पहुंचा तब इनकी शाही सेवा की कदर करने को जुलिफकारखां बहादुर ने सिफारिश करने से रामसिंह को कोटा इनायत किया गया. रामसिंह शाही फाँज के साथ कोटा कब्जे करने को आ रहा है यह ख़बर सुनने पर राव विष्णुसिंह अपनी फाँज के साथ इनके सामने आये. 'आंबा ' गांव के पास दोनों फाँजों का मुकाबला हुआ, जिसमें इसका छोटा भाई नं. है हरनाथसिंह काम आया. राव विष्णुसिंह जरुमी होकर अपने ससुराल में चला गया और तीन साल रहने बाद वहां ही गुजर गया.
- नं. रे राव रामसिंह ने शाही फाँज की मदद से कोटे का कवना किया और गदी पर पेटा. वि. सं. १७५७ में इसको नकारह इनायत हुआ और वि. सं. १७६१ में ढाई एजारी व एक हजारी स्वारों की मन्सव के साथ ' मऊ मेदाना ' की जमीदारी बूंदी के रावराया बुद्धसिंह से छीन कर इसको इनायत हुई. औरंगजेव के शाहजादों में जब सकरार हुई तब राव रामसिंह ने आजमशाह का पक्ष लिया और चार हजारी मन्सव पाकर मुलतान अजीमुशशान के साथ बडी बीरता से युद्ध करके काम आया.
- नं. ४ पृथ्वीसिंह को राव रामसिंह ने उसका पिता विष्णुसिंह का देहान्त होने वाद नेवाद से बुलवा कर 'अणता' पट्टा की जागीर दी. व नं. हैं कुशलसिंह को 'सांगद' का पट्टा दिया.
- नं. हैं राव भीमसिंह अपने पिता राव रामसिंह के देहान्त पर कोटे की गद्दी पर पटा. उस वक्त तुंदी के गवराया बुद्धसिंह जो बहादुरशाह के पक्ष में था उसने कोटे की जागीर का फरमान अपने नाम का हासिल कर कोटे पर फाँज भेजी. भीमसिंह ने यह राधर मुन कर सामना किया. कोटे से पाच कोस 'पाटन' के पाम दोनों फाँजों का

ा प्राप्त के में कार के शक्त है महित, शहरत के आपनी शीवर्षणित, बातार्रोग के मीचंकी मुनानरित, नारान के वित्त रामा के किया कार्य करें के अपना कार्य करें के अपना कार्य

5

मुकावला हुआ उसमें राव भीमसिंह की फतह हुई, बाद भीमसिंह ने बदला लेने की गरज से जब कि महमुदशाह का अमल हुआ, तब सैयदों से फौज की मदद लेकर बूंदी सर की और बहुतसा इलाका कब्जे कर लिया, पिछे वह निजामुलमुक्क 'फतहगंज' से युद्ध करने को गया.

राव भीमसिंह वादशाही वक्षी हुसेन अलीखां का वडा मददगार व महरवानी वाला रईस था. इसको सात हजारी मन्सव और 'मीहिमरातिव' का खिताव देकर दिलावर अलीखां व राजा गजिसह की मदद में पन्द्रह हजार जरीर सवारों की जिमयत समेत निजाम के सामने मुकर्रर किया, और वक्षीने यह वायदा किया था कि निजाम को सजा देने वाद 'महाराजा का खिताव और जोधपुर के महाराजा अजीतिसह को बाद करते दूसरे रइसों को जो इज्जत है, उनसे ज्यादह इज्जत दिलाई जायगी, लेकिन वह हासिल करने का इसके प्रारच्ध में नहीं था जिससे वि. सं. १७७७ के जेए सुदी १५ के रोज ग्रुराहनपुर से कुछ फासलेपर निजाम की फीज के साथ युद्ध हुआ उसमें यह काम आया.

नं. ५ राव अजीतसिंह अणता की जागीरपर था, और नं. है राव अर्जुनसिंह, नं. है वाले राव भीमसिंह के जेए पुत्र होने से कोटे की गद्दी पर वैठा, लेकिन तीन साल में ही (वि. सं. १७८० में) अपुत्रवान गुजर गया. इसने अपने पीछे अपने छोटेभाई नं. है दुर्जनसाल को गद्दीपर वठलाने का कहने से वह गद्दीपर वैठा, जिससे दुर्जनसाल का वडा भाई नं है श्यांमसिंह, अपना हक मारा जाने से नाखुश होकर जयपुर चला गया, और वि. सं. १७८५ में जयपुर से फौज की मदद लेकर कोटे पर आया. राव दुर्जनसाल उससे युद्ध करने को सामने आया, और 'अत्रालिया 'गांव के पास मुकावला हुआ जिसमें श्यामसिंह मारा गया; कुछ समय वाद राव दुर्जनसाल भी अपुत्रवान गुजर गया जिससे नं. ५ अजीतसिंह अणता वाला महाराव पद से कोटे की गद्दी पर वैठा और वि. सं. १८१५ में महागव का देहानत हुआ.

नं. ६ महाराव शत्रुसाल वि. सं. १८९५ में अजीतसिंह के पीछे कोटे की गद्दी पर वेटा. इसके साथ जयपुर के महाराजा माधीसिंह को विरोध हुआ, जिसका कारण यह था कि किला रणथंभोर जो वादशाह के पास था उसकी रखवाली के तालुक इन्द्रगढ, खातोली, वगरेह के हाडा सरदार रणथंभोर के किलेदार की मातहती में रहकर पेशकशी देते थे, परन्तु रणथंभोर का किला जयपुर के महाराजा को सौंपा जाने पर हाडा सरदारों ने जयपुर की मातहती का स्वीकार नहीं करते कोटा के महाराव शत्रुसाल की मातहती स्वीकार ली, जिससे जयपुर वालों ने अपनी वडी फौज कोटे पर भेजी. महाराव ने उसका सामना किया और 'भाटवाडा' गांव के पास दोनों सेन्यों का मुकावला हुआ,

१ माहि ( मछड़ी ) मरातिव ( मरतवा ) याने मछछी के निशानव:छा बढे दर्ना का मरतवा.

जिसमें जयपुर का पराजय हुआ. इस युद्ध में जयपुर की फौज के १७ हाथी, १८०० घोडे, ७३ तोपें और हाथी का पचरंगा निशान आदि असवाव कोटे वालों के कब्जे में आया था. वि. सं. १८२१ में इस महाराव का देहान्त हुआ.

नं रैं महाराव ग्रमानसिंह अपने वहे भाई (महाराव) अपुत्रवान ग्रुक्तरने से गद्दी पर वैठा. इसका मुसाहिब झाला जालमसिंह हुआ. झाला का सम्बन्ध कोटा के साथ इस कारण से होना पाया जाता है कि नं. रे राव अर्जुनसिंह की राणी झाला माधवसिंह की बहिन थी, उस समय से झाला का तालुक कोटे में वह गया था, और नं. ६ महाराव शश्चसाल के साथ जयपुर वालों की लडाई हुई उसमें जयपुर की मदद में मल्हाराव हुक्कर आया था, मगर झाला जालमसिंह जो चतुर और वहादुर राजपूत था, उसकी कारग्रजारी से हुक्कर ने इस गुद्ध में किसो का पक्ष नहीं लिया था, इस कारग्रजारी के सबबसे व अपनी बहिन की शादी महाराव के साथ करने के कारण, उसको मुसाहिव पद पर नियत किया गया. कितनेक वर्ष वाद जालमसिंह पर महाराव की नाखुशी होने से वह उदयपुर चला गया. झाला जालमसिंह के अलग हो जाने से कोटा के राज्य कारोवार में अव्यवस्था हो गई जिससे महाराव ने उसको वापत वोला लिया, और अपनी चृद्धा-वस्था में अपने कुमार उम्भेदसिंह को उसको सोंपा. वि. सं. १८२७ में इस महाराव का देहान्त हुआ.

नं. ७ महाराव उम्मेद्रसिंह अपने पिता के वाद कोटे की गद्दी पर वैठा, लेकिन राज्य कारोवार की लगाम झाला जालमसिंह के हाथ में ही रही, जिससे झाला जालमसिंह का दखल दिनवदिन वहुत वढ गया. झाला का दखल वढा हुआ देखकर हाडा स्वरूप-सिंह जो महाराव के नजदीक के भाइयों में था उसने जालमसिंह की मुख्तियारी में खलल डालना गुरू किया, जिससे झाला ने स्वरूपसिंह को मरवा डाला. स्वरूपसिंह को मरवाने से दूसरे हाडे सरदार नाखुश होकर कोटे से चले गये, जिस पर जालमसिंह ने उनकी जागीरें जस कर ली, लेकिन वाद में उनके वारिसोंको मरहठों की सिफारश से बबुलिया, खेडली आदि जागीरें दी गई.

जालमसिंह झाला कुशल मुत्सद्दी और बहादुर राजपूत था. उसने मुत्सद्दी पन से मरहठे, पठाण अमीरखां व अंग्रेजों के साथ मेलझोल रखकर कोटे की रियासत में उन लोगों के जिये से खराबी होने न दी और मुगल सलतनत कमजोर हो जाने से उसका लाभ लेने के वास्ते महाराव के साथ रहकर केलवाडा व शाहवाद के किले वि. सं. १८४७ में ले लिये, और गागरून वगैरह परगने कोटे की रियासत में मिला लिये. वि. सं. १८६० में जब अंग्रेज व हुकर के दरिमयान युद्ध हुआ तब इसने अंग्रेजों की सहायता की. इस युद्ध में कोटा के 'कोयला 'व 'पलायता ' के

सरदार जो दोनों अमरसिंह नाम के थे वे काम आये. जालमसिंह की मुसाहिबी में मेवाड के जहानपुर, सागानेर व कोटडी आदि इलाका कोटा में शामिल किया गया था, लेकिन वि. सं. १८७४ में जब कोटा की रियासत का कंपनी सरकार के साथ अहदनामा हुआ तब वह मेवाड के जिले वापस मेवाड को दिये गये. महाराव उम्मेदिसंह का देहान्त वि. सं. १८७६ में हुआ.

इसके समय का एक शिलालेख जो वि. सं. १८५३ का झालरापट्टन के स्तंभपर हैं उसमें महारावने कितनेक कर मुआफ करके प्रजा को पुनः अपने वतन में आबाद होने के वास्ते आमंत्रण किया है. जिसमें महाराव उम्मेदिसह के नाम के साथ इसके मुसाहिव झाला जालमिंह व उसका पुत्र झाला माधौसिंह के नाम भी अंकित हैं, इससे पाया जाता है कि महाराव नाममात्र के कोटा के राजा थे.

नं. ८ महाराव किशोरसिंह अपने पिता के वाद कोटा की गद्दी पर वैठा, लेकिन झाला जालमिंसह के साथ इसका मेल न रहा. इसका इरादा झाला जालमिंसह को मुसाहिबी से अलग करने का था परन्तु अंग्रेज सरकार के साथ जो अहदनामा हुआ था, उसमें जालमिंसह को वंश परम्परा के मुसाहिब स्वीकार किया था, जिससे महारावकी मुराद हासिल न होने पाई, विक कर्नल टॉड की सलाह से महाराव को धमकाने की गरज से जालमिंसह ने किले पर तोपों का मार चलाया जिससे (वि.सं. १८७८) महाराव बूँदी चला गया, वहां भी इसको चाहिये जैसा सहारा न मिलने के कारण देहली गया. देहली में महारावने अंग्रेज सरकार का सहारा चाहा मगर नहीं मिला, जिससे वापस 'हाडोती' तरफ आया, जहांपर करीव ३००० हाडा राजपृत इसकी मदद के वास्ते हाजिर हुए.

कोटा की रियासत के इतिहास में महाराव किशोरसिंह के राज्य अमल के जमाने का इतिहास यादगार व चिरस्थायी घटना है, जिससे इसके लिये कुछ ज्यादह हिककत लिखी जाती है. झाला जालमसिंह महाराव के नाना होता था और झाला माधौसिंह इसके मामा होता था. जालमसिंह की पासवान का वेटा गोवर्धनदास नामक था, उसने मामा भांजा दरिमयान वे दिली खडी की और महाराव को वरगलाये, इसी तरह महाराव के दूसरा भाई नं. ई विष्णुसिंह, झालों के साथ मिल गया, और छोटाभाई नं. ई पृथ्वीसिंह, महाराव के पक्ष में रहा. इसी खटपट के कारण गोवर्धनदास व पृथ्वीसिंह को महाराव के पास से निकाल देने को तजवीज हुई. महारावने वह मंजुर न रखने से किले पर झालाने तोपें चलाई, जिससे महारावने भी कोटे से चल दिया था.

हाडोती में हाडा सरदारों की जिमयत इकट्टी होजाने पर महारावने पोलिटीकल एजन्ट को अपनी शर्तें लिख भेजी, उसमें झाला माधौसिंह और नं. र् विष्णुसिंह,नं. र् पृथ्वीसिंह, इन तीनों को जागीरें देकर इलाहिदा करने का व मालिक नोकर के नांई महाराव व मुसाहिव का नाता रहकर अपनी स्वतंत्रता कायम रहे यह मुराद वताई गई, लेकिन पोलिटीकल एजंटने वे शतें ना मंजूर की. नतीजा यह हुआ कि महारावने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने को एक फीज तैयार की. अंग्रेज सरकारने झाला जालमसिंह का पक्ष स्वीकार किया और एम. मिलनेकी साहव की सरदारी में दो पलटनें, छः रिसाले, य एक तोपखाना की मदद भेज दी. झाला जालमसिंह के पास रियासत का कब्जा होनेसे उसने आठ पलटनें, चौदह रिसाले व वत्तीस तोपों के साथ महाराव के सामने युद्ध करने को कूच किया. महाराव के पास सात आठ हजार राजपूतों की फीज विदृन तोपखानें के थी.

दोनों तरफ की फोंजों का मुकावला वि. सं. १८७८ आश्विन शुदी ५ (ता. १-१०-१८२१ इस्वी ) के रोज 'मांगरोल 'गांव के पास 'काली सिन्द नदी ' पर हुआ. झाला जालमसिंह ने हाडा राजधूतों पर तोपें चलाना शुरू किया, जिसमें एक गोला महाराव के पास चानुकसवार अलफुखां नामक था उसको लगा और वह मारा गया. खुद महाराव के जान पर खेल होता देख कर हाडे राजपूत विवश हुए और अंग्रेज सरकार ने अन्याय से मुसाहिय का पक्ष स्वीकार किया है, ऐसा मान कर 'कोयला' के राजसिंह व 'मेला' के कुंबर चलभद्रसिंह व उनके भाई दुर्जनसाल आदि सरदारों ने अंग्रेजी रिसाले पर हमला किया. हाडा सरदारों ने इस शुद्ध में 'हाडा बंका राढ में ' यह किव का कथन सचा करके दिखाया. इन लोगों के उपर तोपों के गोले धनधनाट आ रहे थे, और राजपूत सैनिक गोलों से उड रहे थे, तब भी उन्हों ने पीला पेर नहीं दिया, और अंग्रेजी फौंज से हाथ मिलाकर कोयला के राजसिंह ने लेफ्टीनेन्ट क्लार्क को व कुंबर बलभद्रसिंह ने लेफ्टीनेन्ट रीड को मार दिया. ले. कर्नल, केरिन. सी. ची. भी जल्मी हुआ.

दूसरी तरफ से महाराव के भाई पृथ्वीसिंह और राजगढ के देवीसिंह ने झाटा की फीज पर धावा किया. इस टढाई में वह दोनों जरूमी हुए, जिससे पृथ्वीसिंह दूसरे रोज गूजर गया. हाडा राजपूतोंने अपने मालिक के वास्ते समरांगण में कई जाने छुर्वान की. और ऐसी वीरता दिखाई की-कर्नल टॉड साहेव जो उस युद्ध प्रसंग में मोंके पर विद्यमान था, उनको यह वहादुर राजपूतों की वहादुरी व स्वामीभिक की प्रशंसा करना ही पड़ा. इस युद्धमें साधन के अभाव से महाराव किशोरसिंह की मुराद हासिल नहीं हुई, जिसमे वह मेदान छोड कर नाथद्वारा चला गया. महाराव के चले जाने पर युद्ध वंध हुआ. और हाडा सरदारों को मुआफि वक्षी जाने से वह अपनी २ जागीर में आवाद हो गये.

महाराव किशोरसिंह के वास्ते अखीर महाराणा भीमसिंह की शिकारिश से यह

#### तीतृया सहाराजा लाहब कोटा.



लेफ्टन्ट कर्नल महाराव सर उम्मेदसिंह साहब बहादुर. मी. मी. एम. आई., मी. मी. माई. ई., मी. मी. ई.

[ विमान पहिला एष्ट ८७ नं. [१]

1 full + W os Som P Stone From

ठहराव करार पाया कि उनको उदयपुर के महाराणा के जितना खर्चा की रकम कोटा रियासत के खजीने में से मिला करे, उसमें झाला जालमसिंह दखल करने न पावे, और रियासत के इन्तजाम में महाराव दखल न करें. यह शर्त होने बाद वि. सं. १८७८ पोष विद ९ के रोज महाराव पोलिटीकल एजंट के साथ कोटे गये. वि. सं. १८८० में झाला जालमसिंह का देहान्त हुआ और उसकी जगह उसके पुत्र झाला माधीसिंह मुसाहिव हुआ. वि. सं. १८८४ में महाराव किशोरसिंह देवलोक हुए. इसको पुत्र न होने से इसने अपने पीछे अपने छोटा माई पृथ्वीसिंह के कुमार नं. ९ रामसिंह को युवराज ठहराया था.

नं. ई विष्णुसिंह-महाराव किशोरसिंह के पीछे गद्दी के हकदार था, लेकिन नं. ९ रामसिह ( जो नं. ई पृथ्वीसिंह लडाई में काम आया था उसका क्रमार ) को ख़बराज मुकरर करने से और मुसाहिव झाला माधौसिंहने भी इसका पक्ष छोड देनेसे इसको गद्दी नहीं मिली.

नं. ९ महाराव रामिसंह, महाराव किशोरिसंह के पीछे गद्दी पर बैठा. वि. सं. १८९० में झाला माधीसिंह गुजर गया और उसका पुत्र मदनसिंह झाला मुसाहिव बना. मदनसिंह खुद रईस के मुआफिक अखत्यार चलाने लगा, जिससे महाराव के साथ उसका विरोध वह गया. यह विरोध यहां तक वहने पाया कि फ़साद न होने पावे उसके वास्ते अंग्रेज सरकारने बीच में पड कर झाला मदनसिंह को वारह लाख रूपिये की पेदायश का इलाहिदा इलाका देकर राजा वनाकर कोटा से अलग कर दिया. तव से राजपूताना में झालावाड का नया राज कायम हुआ. महाराव रामिसंह वि. सं. १९२३ में देवलोक हुए, इसकी राणी 'फूलकुंवर ' उदयपुर के महाराणा सरदारसिंह की पुत्री थी.

नं. १० महागव शत्रुसाल के वक्त में राज के इन्तजाम में बहुत वे बंदोबस्ती होगई, विल्क "कोटा के वावन हुकम " यह कहावत मशहूर हुई. रियासत करजदार हो गई और करजे की वस्त्ली के वास्ते साहुकारों को इलाका सोंपा गया. इस हालत में ब्रिटीश सरकार की तरफ से रियासत का इन्तजाम सुघारने की सलाह देने में आई, जिस पर वि. सं. १९३० में महाराव शत्रुसाल ने अपनी रियासत, वास्ते करने प्रबंध अंग्रेज सरकार को सुप्रद करना स्वीकार किया व उसके वास्ते जयपुर के मुसाहिब नवाब फेजअलीखां साहव सी. एस. आई. को ब्रिटीश सरकार ने मुकरर करने से उसने राज प्रबंध अपने हाथ में लिया. महाराव शत्रुसाल का देहान्त होने वाद वह अपुत्रवान होने के कारण इनके पीछे कोटडी के महाराव छगनसिंह के पुत्र उम्मेदसिंह वि. सं. १९५० में गही पर आया.

नं. ११ महाराव उम्मेदसिंह गद्दी पर आये तब बारह साल की उम्रमें थे. इसने

मेओकॉलंज में विद्याभ्यास किया और वाद में फाँजी तालीम पाई, जिससे 'लेफ्टन्ट फर्नल 'का फाँजी दर्जा हासिल हैं. गद्दी पर आने वाद राज का अच्छा प्रवंध करने की करर में विटीश सरकारने महाराव को जी. सी. एस. आई, जी. सी. आई. ई. और जी. वी. ई. के वहे दर्जे के खिताव इनायत किये हैं. वि. सं. १९५६ सन १८९९ ईस्वी में मरहृम झाला मदनसिंह को कोटा रियासत सें जो वारहलाख की आमदनी के परगने रियासत कोटा से देकर झालावाड की अलग रियासत मुकरर की गई थी वह छल परगने (१ वेचट, २ मुकेत, ३ अकलेरा, ४ वकानी, ५ छीपावडोद, ६ मनोरथाणा,) वापस कोटा रियासत को मिल गये, विक झाला का पाटनगर जो 'झालरापाटण' नाम से मशहृर है वह भी वापस आने काविल था, मगर उसकी एवज में किला शाहावाद मय शाहावाद परगने के (जो झालावाड की रियासत कायम होने वाद झाला रईस ने अपने तीर से प्राप्त किये थे वे) रियासत कोटा में लिये गये, जिससे पहण झालावाड के तरफ रहा.

सन १९१२ इस्वी में महाराणी कीन मेरी ने महाराव की महमानिगरी स्वीकार किया और सरभरा महमानिगरी से वह संतृष्ट हुई थी. इस महाराव के दिवान वहादुर चींचे सर रूघनाथ सी. आई. ई. के. टी. महाराव साहव गद्दी पर विराजमान होते ही दिवान पद पर आये थे जो अपना देहान्त पर्यंत उसी पद पर कायम रहे और देहान्त होने वाद, उसके पुत्र राव वहादुर वीसंभरनाथ व पलायता के आपजी उँकारिसंह, सी. आई. ई. यह दोनो वि. सं. १९८० से दिवान पद के काम भुगताते हैं.



नोट-रोश के हारा भौहानों का इतिहान कतिशत मामनदान छत 'बीशविनोद शताम की हस्तिनित प्रस्तक जो करियान भाग रहिस्सन पंचितिया बाले की तरफ से प्राप्त हुई थी, उस परसे हिस्स गया है.

#### प्रकरण १३ वॉ.

#### सीची मोहान व उनका ऐतिहासिक साहित्य.

खीची चौहान की शाखा, नाडोळ के राव लाखणसिंह की ओलाद में अश्वराज के पुत्र माणकराज से कहलाई गई, और उसके पुत्र 'अजयराव' से खीची चौहानों की शाखा विभक्त हुई, ऐसा इस पुस्तक के प्रकरण ९ वां में पृष्ट ५२ पर अंकित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में खीची चौहानों की जो तीन बडी (तोपों की सलामी वाली) रियासतें मालवे में (खीलचीपुर) व गुजरात में (छोटाउदयपुर और देवगढ बारीया.) विद्यमान है, उन रियासतों की ख्यातों में उनकी शाखा 'खीची चौहान' होना स्वीकार हुआ है, परन्तु उनमें नाडोल के बदले सांभर के चौहानों में से खीची खाखा अलग होने का उल्लेख है, बल्कि गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात में वे देहली के महान् पृथ्वीराज के उत्तरोत्तर वंशज होने का लिखा है. जो कि इतिहास वेताओं ने स्वीकार किये हुए ऐतिहासिक साहित्यानुसार इस ग्रंथ के वास्ते खीची चौहानों की शाखा नाडोल से ही अलग होने का मान्य रखा गया है, तब भी इन रियासतों की ख्यातों से खीची चौहानों के इतिहास में कितना फर्क है वह मालूम करने के लिये इस प्रकरण में उन ख्यातों का सार अंकित किया गया है.

#### (अ) लीबी बौहानों का मूल पुरुष.

खीची चौहानों का मूळ पुरूष कौन था, उस विषय में गुजरात के खोची चौहानों का इतिहास जो रेवाकांठा डायरेकटरी आदि छपी हुई पुस्तकों में मिलता है, उनमें खुलासा नहीं किया गया है, परन्तु मालवे के खोची चौहानों के विषय में 'भारत राजनंडल' (जो गुजराती भाषा में बड़ोदे के मौजूदा दिवान साहब सर मनुभाई नदशंकर महता ने प्रसिद्ध किया है.) नामक पुस्तक में व खोलचीपुर रियासत को तरफ से (राजगुरू पंडित कृष्णदास की लिखी हुई ख्यात खीलचीपुर के दिवान, साहिवजादाए अजीजुर रहीमखां साहिव के तरफ से इस पुस्तक के कितनेक प्रकरण छपजाने वाद ) हस्त लिखित ख्यात मिली है उसमें सांभर के निवशलदेव के पुत्र अजयराव से खोची शाखा कहलाना लिखा है.

<sup>+</sup> खीछचीपुर की हत्न छिखिन ख्यात में सांगर के विश्वछदेन के चौनीस प्रतों से चौहानों में चौनीस शाखाएं होने का अंकित हुआ है, निसमें १ अनगराय से 'खीची '(मायछगढ़) २ अनुरान से 'हाडा '३ अनहदेन से 'रणधंमीर के चौहान ' ४ देनीसिंह से 'देनडा '(सिरोही) ९ सोनिसिंह से 'सोनगरा '(आछोर) ६ हिरिसिंह से 'हरेडा उर्फ नगहिरया' ७ नैनिसिंह से 'नगवाण '(नागोर) ८ फतेसिंह से 'पमेया '(फतहरूर) ९ स्मकरण 'समरेचा '(सांमर) १० मार्डिस से 'माछवा '(चोटीछगढ़) ११ मीमिसिंह से 'मीमडा '(क्षनगर) १२ यशनन्तसिंह से 'सांचौरा '(सांचौर)

मृता नेणसी की स्यात में लिखा है कि नाडोल के राव लाखणसी से आठवी पुरत पर माणकराज हुआ जो 'खीची' कहलाया, और उसके पुत्र अजयराज से खीची चोहान की शाखा अलग हुई.

तात्पर्य यह है कि अजयराव नामक चौहान खीची चौहानों की शाखा का मूल पुरुष है यह वात सर्व मान्य है.

#### ( इ ) ' सीची ' कहलाने का कारण.

राजपूर्तों में चहुधा शाखा का नाम गांव के नाम से या नामी पुरुप के नाम से प्रसिद्धि में आता है. ' खीची चौहानों ' के वास्ते ग्रजरात के खीची चौहानों को ख्यात ( रेवाकांठा डायरेकटरी में ) में लिखा है कि ' सांभर ' के माणकराय के वंशज सिंध के खोचपर पाइन में गये. वसे 'भारत राजमंडल 'नामक यंथ में लिखा है कि अनेराव ने खोलचीपुर बसाया जिससे खोची चौहान कहलाये गये. खीलचीपुर रियासत से मिली हुई रुपात में लिखा है कि अजयराव ने सोने चांदी की खीचडी करके वांटी जिससे इसके वंश वालों का 'खीची' नाम पडा. मृता नेणसी की ख्यात में ' खीची ' कहलाने का यह कारण बताया है कि 'नाडोल 'के राव आसराव (अश्वराज ) ने अपने पुत्र माणकराज को कहा कि एक दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक में तू जितनी भूमी में फिर कर आवेगा वह तेरेको दो जायगी. जिस पर माणकराज सूर्योदय होते हा सवार हुआ और नागोर पही के ८४ गांवों की सीम में होता हुआ भदाण होकर जायल पहुचा, वहां पर रास्ते में 'गवार ' लोगों का हैरा पढ़ा था उन्हों ने इसको भोजन के वास्ते आमह किया. जिस पर जिंद के कारण माणकराज ने कहा कि अन्न पकाने की जरुरत नहीं है जो हांवे सो दे दो. उस पर उन्हों ने चावल व सुग की दाल की खोचडी दी जो उसने कची (वगर पकाई) सवार की हालन में हो वा छी. यह वात आमराव को मालम होने पर उसने माणकराज को कची खीचडी खाने के कारण ' लीची ' का उपनाम दिया, जिससे इसकी ओलाद बार्ड ' खीची चौहान ' कहलाये गये.

मृता नेणसो का शिखना दृसरी ख्यातों के मुकाबले में ज्यादह मानने योग्य है, क्यों कि अजयराव का राज्य राजपूताना की नाभीर पट्टी में भदाण व जायल में था, १३ वण्मद्र से 'बावन (क्यान) १४ मानिक से 'माददेवा' (मृतुंदगढ़) १४ वीकामी से 'बावेटा' (बीकानेर) १६ वाविक में 'बावेट' (दीकानेर) १६ वाविक में 'बावेट' (दीकानेर) १६ वाविक से 'बावेट' (दीकानेर) १९ उदयमिंह से 'चेतेचा' (उदयादर) १० राजपीरिक में 'महोग' (क्टि-महाना) २१ वण्डागमिक में 'सवेटा (सनारा) २१ प्रदानकार) ११ प्राचनार में 'सवेटा (सनारा) ११ प्राचनार में 'सवेटा (सनारा)

खोळचीपुर उसने बसाया नहीं था न खीळचीपुर से उसका कोई तांहुक उस समय में था. बिल्क खीची चौहानों को माढ़ में जाने का प्रसंग अजयराव से कितनीक पुरतों बाद उपस्थित होना खोळचीपुर रियासत की व मूता नेणसी की ख्यात से मालूम होता है, और 'उप्रसेन' नामक पुरूष ने खीळचीपुर में राज्य स्थापन करने का हरएक ख्यातो में स्वीकार हुआ है.

तात्पर्य यह है कि अजयराव के पिता माणकराज ने कची खीवडी खाने के कारण उसकी ओलाद वाले 'खीची चौहान ' कहलाये गये हैं.

#### (क) सीची बौहानों का गढ़ गागरून (मारुके) पर कब्जा.

वर्तमान समय में लीची चौहानों की जो तीन वडी रियासतें विद्यमान है, वे तीनों रियासतें गढ गागरून के लोची चौहानों की ओळाद वाळों में होना शहरएक ख्यातों में स्वीकार हुआ है. अजयराव के तरफ भदाण व जायळ (राजपूताना में) था. बाद में उसकी ओळाद वाळों ने गढ गागरून में कब राज्य स्थापन किया और किसने किया ? इस विषय में कुछ मत भेद है. गुजरात के लीची चौहानों की ख्यात में इस विषय में कुछ भी खुढासा नहीं है, छेकिन भारतराजमंडळ नामक प्रंथ में ढिखा है कि अजयराव से +३२ वी पुरत पर 'गेसिह 'नामक पुरूष हुआ, उसके पोता 'देवनसिह 'ने माळवे में धुळरगढ के राजा विजलदेव को मार कर वि. सं. १२५१ में धुळरगढ कब्जे किया और उसका नाम 'गागरून ' दिया गया.

#### खोळचोपुर रियासत से मिळी हुई ख्यात में अजयराव से ÷७ वी पुरत पर गोहनराय

<sup>\*</sup> गुनरात के लीची चौहानों के विषय में खिला है कि सांगर के माणकराज के वंशन सिंघ में ' लीचपुर पाइन ' में गये जिनके वंशमें घर्मगन उर्फ निरिविनदेव हुआ, उससे कमशः २ विश्वल, ३ सारंगदेव, १ आना, ९ न्यपाल, ६ आनंददेव, ७ सोमेश्वर व ८ ५ धुरान हुए, १ धुराज के वंशन मालने में गये जहां लेंगारिन नामक पुरुषने गढ गागरूनमें राज्य स्थापित किया. लेंगारिस की ओछाद में रणधंमीर का हमीर (हमीरहठाला) हुआ उसकी ओछाद में पालने व प्रताप नामक माईओंने गुन-रात में नाकर ' चांपानेर ' व ' कारवण ' में राज्य स्थापित किया. मतलब यह है कि उक्त क्यात से लीची चौहानों का राज्य प्रथम सिंघ में लीचपुर पाइन व बाद में कमशः सांगर, अनमर, देहजी, गढ गागरून और वहां से रणधंमीर व चांपानेर में हुआ है, चांपानेर वालों की ओछाद में वर्तमान समय में छोडाउद्यपुर व वारीया की रियासतों के लीची चौहान है.

<sup>+</sup> भारत राजमंडल के ग्रंथ में अनेराव से काया—२ दुलेराय, ३ गीतमराय, ४ रामदत्त, ९ मानराव, ६ मुकंदराव, ७ सीमेश्वर, ८ लाणसी, ९ लालमिंह, १० मोमचंदराय, ११ सुरसेन, १२ मोहोचतराय, १३ कांघाकराय, १४ मांणराव, १० लालकरण, १६ रामराव, १० बुद्धसेन, १८ सुन्दरमेन, १९ कल्याणराव, २० बालनराव, २१ इन्द्रराव, २२ समामराव, २३ वंबाराव, व २४ जोघानी हुए. जीघानीने नाबुल नगर बपाया, उसके पीछे कपशः २९ हरिसिंह, २६ चौंडराय, २७ धुपालराय, २८ ररीडनटराय, २९ मालराय, ३० संगराय, ३१ हहेपाल व ३२ गेसिंह हुए. गेसिंह का प्रच नं. ३३ वर्षिहराय महान पृथ्वीराज की सहायता म मारा गया व उसका माई ३ वेलमंजु का प्रच नं. ३४ देवनसिंह ने घुन्दरगढ के राजा विजयदेव को मारकर वि. १२९१ में घुलरगढ कक्की किया और उसका नाम गढ गायहन दिया गया.

<sup>÷</sup> खीडचीपुर रियासत से मिली हुई ल्यात में अनयरान से कमशः र आसारान, र नोषचंद, ४ प्रीतिपाल, ९ उपपाल

ई. सं. १११८ (वि. सं. ११७५) में हुआ जिसने राजधरना शुरू किया. इस गोहनराय से ११ यीं पुरत पर देवनसिंह हुआ, उसने 'ढोलनगढ' (गागरून) के राजा विजलसिंह को मार कर गागरून का राज्य ई. सं. १२५० (वि. सं. १३०७) में स्थापित किया ऐसा उद्धेल किया है.

मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि अजयराव से ६६ वी पुरत पर गुंदलराव एआ, जो महान् एप्वीराज का सामन्त था और जायल में रहता था, लेकिन किसी कारण से एप्वीराज नाखुश होने से चामुंदराय दाहिमा को फाँज देकर जायलगढ़ पर भेजा, जिससे गुंदलराव भाग कर मालवे में चला गया, वहां पर डोडियाल राजपूतों के घारहगढ़ थे वे उनको मार कर ले लिये, उनमें गढ़ गागरून भी शामिल होना अंकित हुआ है, लेकिन डोडियाल राजपूतों के हाथ से उनका राज्य लेने के विषय में उक ख्यात में पीछे से जो अहवाल दर्ज हुआ है उससे पाया जाता है कि गुंदलराव के पोतों में 'धारू' आनलोत नामक पुरूष हुआ वह बहुत ही बहादुर व दातार था धारू अपने मामा डोडियाल राजपूतों की सेवा में उपस्थित था. उसके कच्जे में वह भूमि आई. अनुमान होता है कि गेसिंह, गोहनसिंह व गुंदलराव यह तीनों नाम जो अलग २ ख्यातों में उपस्थर पुष है वह एक ही पुरूष के नाम है और इसी पुरूष का पोता देवनसिंह उर्फ धारू हुआ है, जिसने विजलसिंह को मार कर गढ़ गागरून का राज्य स्थापित किया है.

#### ( इ ) गढ गागरून में राज्य स्थापन होने का समय.

देवनितंह उर्फ धारू ने गागरून में किस समय में राज्य स्थापन किया उस विषय में भी मतभेद है. भारत राजमंडल की पुस्तक में यह घटना वि. सं. १२५१ में होने का उछेख़ किया है, जब खीलचीपुर की हस्तलिखित ख्यात में गागरून में राज्य स्थापन होने का समय ई. स. १२५० (वि. सं. १३०६) अंकित है. मृता नेणसी की ख्यात में समय के वास्ते खुलासा नहीं किया गया है परन्तु गुंदलराय, महान् पृथ्वीराज के समय में

६ प्रतास्तान, ७ गोहनसम, ८ संग्रामसम, ९ साङ्मरान, १० सेड्नी, ११ द्यामरान, १२ संप्रामसिंह, १२ निहमसम १४ विद्वानम, १९ विनयसन, १० संप्रामसिंह, १२ निहमसम १४ विद्वानम, १९ विनयसन, १० मन्यसिंह हुए, मन्यसिंहने विशानम बताया. ई. स. १२१२ में ने. १९ विनयसन का छोटा माई की नियमसिंह के प्रत्र गंगासिंहने यूरी के आसपास का देश शीर पर्टी साम्य किया, उनके वंशन विहादी सीची' के नामसे प्रमिद्ध है, वैसे ने, २० मन्यसिंह का छोटा भाई कानुमिन्ने ' तुराहरीया ' नगर में सान्य किया और अपने नामसे 'कानुदेश' और 'कोटडा' नाम के गांत बसाये. यन्यसिंह का प्रत्र २१ सामनासिंह व मामनासिंह के स्यार प्रत्रों में बढ़ा प्रत्र ने, २२ देवनसिंह हुआ.

<sup>\*</sup> मृत्त नेशनी श्री स्वान में अनवराज से ऋषशः २ चंद्ररात, ६ उस्तमगत, ४ मोविंद्रात, ५ संगमरात, व संगमरात मा पुत्र ६ मृत्तमा हुमा.

नीट-- देश मारहर के प्रेय में हिरस है कि वि. में. १२९८ में 'गेरदेव' नाम ना सीची चौहान गहगानरून में स्थित था.

वियमान था और उसके पोता धारू ने डोडियाल राजपूतों का राज्य कब्जे किया वैसा लिखा है. जिससे खीलचीपुर की ख्यात में जो वि. सं. १३०६ दर्ज हुआ है उस समय के करीब २ राज्य स्थापन होना सम्भव है.

भारत राजमंडल के ग्रंथ में जो संवत् अंकित हुआ है उसमें शंका लाने का यह भी कारण है कि गेसिंह का वडा पुत्र वरसिंहराय पृथ्वीराज की सहायता में मारे जाने का उक्त ग्रंथ में लिखा गया है, साथ यह भी लिखा है कि गेसिंह का पोता देवनसिंह को महान् पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि गुंदलराय मालवे में भाग गया, वाद 'आना 'नामक खीची के साथ सांखला 'तिहड' नाम के राजपूत ने अपनी 'पांगली 'पुत्री वीहाई, उस समय में दुष्काल पडनेसे वह डोडवाडे जाता था, तव उसकी 'पांगली स्त्री सांखली ' के पूरे मास का गर्भ हो गया था, जिससे जब आना खीची कोटा परगने का गांव 'सूरसेन ग्रहा ' में पहुंचा तब उसकी गर्भवती स्त्री को कप्ट होने लगा इस कारण वहां पर एक पुराना मंदिर था वहां उसको रखी गई. जहां 'धारू 'नामक पुत्र का जन्म हुआ. इससे अनुमान होता है कि देवनसिंह उर्फ धारू महान् पृथ्वीराज के समय में विद्यमान नहीं था.

खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि जब कि ई. सं. ११९३ (वि. सं. १२९९)में महान् पृथ्वीराज का पराजय हुआ तब करमिसंह नामक खीची चौहान उसकी सहायता में था, और वाद में करमिसंह ने जायल छोड़ के बूंदी के पास खटकड़ नगर के तिगाला जाति के राजपूतों को मार कर वह देश कब्जे किया और खटकड़ का नाम 'रामगढ़ ' देकर रामगढ़ में राज्य स्थापन किया. इस करमिसंह से ५ वी पुक्त पर देवनिसंह हुआ. जो कि यह पांच पुक्तों में करिब ५८ वर्ष का समय होता है और वह बहुत कम है, लेकिन महान् पृथ्वीराज के समय में देवनिसंह न होने का इस पर से भी अनुमान होता है.

उपर्युक्त कारणो से गागरून में खीची चौहानों का राज्य स्थापन होने का समय वि. सं. १३०६ का होना ज्यादह भरोसा पात्र है.

नोट—खीची घारू विक्रम संवत् की चौदहवी सदी की शुरूआत में हुआ था, इस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में सांगमराव राटौर की ख्यात दिखी है उसमें दिखा है कि सांगमराव के प्रत्र राठौर मूछ ने गुनरात के राजा सोलंकी ( वाचेखा ) विदालदेव को अपने पिता का वैर देने के कारण तंग कर रखा था, उस समय खीची घारू आनलोत का आश्रित ' विसौदा ' नामका चारण विश्वलदेव सोलंकी के पास गया. विश्वलदेव ने चारण के साय चौपट खेलने में पहिली दक्ते यह शर्त की थी कि चारण हार जावे तो मूछ राटौर को नगर से दिखलाने, और दूसरी दक्ते यह शर्त की थी कि मूछ राटौर को विश्वलदेव के महल में ले आवे. धारू खीची का विसीदा चारण दोनों दक्ते हार गया और उसने उदार व बहादुर मूछ राटौर को याचना करके अपनी शर्ते प्ररी की. इस विश्वलदेव का राज्य अमल वि. सं. १३०२ से वि. सं. १३२० तक का होना ' प्रवचन परिक्षा ' नामकी प्रस्तक में लिखा हुआ है.

दीची चौहानों के मूल पुरुप अजयराव से गागरून में राज्य स्थापन करने वाला देवनसिंह या धारू नामक पुरुप तक का वंशवृक्ष बनाने में बहुत मुश्किली आती ह क्यों कि 'भारत राजमंडल ' के प्रंथानुसार अजयराव से देवनसिंह तक में ३४ पुश्तें होती हैं. बीलचीपुर रयासत की ख्यात मुआफिक २२ पुश्तें, और मूता नेणसी की ख्यान से ८ पुश्तें होना पाया जाना है. यह तीनों ख्यातों से उपलब्ध होते नामों का मुकाबला करते मूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध होते नामों के साथ भारत राजमंडल के सिर्फ १ नाम मिलते हैं, और खीलचीपुर की ख्यात के सिर्फ २ नाम मिलते हैं.

ख़ीलचीपुर रियासत की हस्तलिखित ख्यात में अजयराव से देवनसिंह तक में (२२ पुरतों में ) २११ वर्षों का अन्तर वताया है, लेकिन उसमें अजयराव का समय ई. सं. १०४८ (वि. सं. ११०४) का होना अंकित किया है वहक्ष विश्वास पात्र नहीं है.

अजयगब के बाद देवनसिंह या धारू तक में उपर्युक्त तीनों ख्यातों में जो जो नाम उपलब्ध होने हैं वह इस प्रकरण के पृष्ट ९१ व ९२ की टिप्पणी में दिये गये हैं. ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते अजयराव का पिता माणकराज वि. सं. ११७२ में विद्यमान था, क्यों कि माणकराज का पिता अश्वराज के समय का वि. सं. ११७२ का शिलालेख 'वालों' गांव म होना जालम हुआ है. (देखो इस पुस्तक के पृष्ट ५६ पर) इस हिसाब से भी धारू खीची के समय तक में (१३६ वपों में) ८ पुश्तें होती है, जिससे अनुमान होता ह कि मृता नणसी की ख्यात से अजयराव के बाद जो नाम उपलब्ध होते हैं वह ठीक है, परन्तु इसका अखरी निर्णय करने के बास्ते विद्यान व इतिहास बेताओं के तरफ छोडकर व ६ देवनसिंह ने वि. सं. १३०६ में गढ गागरून का राज्य स्थापन किया वहां तक में जो जो खीची चौहाना का इतिहास मिला है वह अंकित किया गया है.

#### वंशवृक्ष खीची चौहान.

र अनपरात (दे सम पुन्तक के पृष्ट ५२ पर नाडोल के घीडानों के घंशवृक्ष में मं. ९ वाला ) रामसे कियानी पुरत पर गोहनराय, गैसिंह या गुंदलराय हुआ निसका राज्य जायल में

र गुंदलाय उ ै गेनिह ( इसका पोता देवनसिंह या धार हुआ )

<sup>\*</sup> सीश्वीप्र से मिणी हुई स्थान सा व का पिता विश्वलदेव का समय है. म. १०२० (पि. में. १०७६) य मिलिए के पिता गर्मावन का ममय है. म. ९६७ (वि. सं. १०२३) होना बनाया है, लेकिन चौहानों की क्यान के याने हमें हा ति. से १०२६ का किलानेस भी सोमा के विद्यहमन के समय में लिसा गया है उनकी नामावली के माय इस क्यान के के में भी नाम य मेंच सिल्ने नहीं है. उभी सुआकित कि. सं. १२२६ का विज्ञालिया के शिलालेस के नामों से भी इस क्यान के अनगर। के पिट्ने के गामओं के नाम मिल्ते नहीं है. निपसे वंशायाहर, बढ़आ की पुस्तक आदि प्रस्तकों में गान्यक्यान सिला होने वे पिट्ने की प्राचीन नामास्त्री, इंतहसा यह कराना से अंकित की गई है नेमा इस स्थान में भी होना प्या नामा है. हमी कथ्य में सीवी चीहानों की स्थान से 'वाहबान 'से लगाकर विश्वलदेव तक का प्राचीन इतिहास उपलब्द हुआ है कर इस प्रश्न में नहीं लिया गया है.

र गुंदलराय उर्फ गेसिंह ( वंशवृक्ष खीची चौहान चल्ह ) ३ बेलमें जुया आना (आनलदेव) अथवा सामन्तर्निह ध देवनसिंह या धारू धुरत्नसिंह धुषमलसिंह

उपयुक्त नामों वाले खीची चौहानों के समय की ख्यात.

नं. १ अजयराज के तरफ नागोर पट्टी के ८४ गांव व भदाण और जायल नाम के हो किले थे.

नं. २ गुंदलराय उर्फ गेसिंह के वास्ते मृता नेणसो की ख्यात में लिखा है कि महान् पृथ्वीराज को राणी 'सुंहवदेवी' जोयाणी रूसणा करके अपने पिता के वहां चली गई थी और वहां 'खाडुरी' नामकी पहाडी पर मालिया वांध कर रहती थी. उसके पास गुंदलराय खीची आता जाता था. जो वात पृथ्वीराज को मालूम होने पर उसने गुंदलराय को जायल से भगाया. जिससे गुंदलराय मालवे में गया, और वहां के डोडियाल राजपूतों से १ मऊ, २ सेदानो, ३ गागरून, ४ वाला भेट, ५ सारंगपुर, ६ ग्रंगोर, ७ वार, ८ वडोद ९ खाता खेडी, १० रामगढ, ११ चाचरणी आदि वारह गढ छोन कर जायल में राज्यस्थान किया. इस तरह होनेसे भदाणगढ में रात्र गालण मालिक हुआ, जिसने नागोर में गोदाणी तळाव कराया. ( राव गालण की ओलाद मारवाड में रही जिन्हों ने राठौरों को सेवा में उपस्थित रह कर वहुत काम दिया. वर्तमान समय में उनकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में विद्यमान है.)

गीदा उर्फ गुदलराय पहिले ' भदाणीया ' कहलाता था और पीछे से 'जायलवाल ' कहलाया गया, इस विषय में उक्त पुस्तक में आधा दोहा उपलब्ध होता है उसमें लिखा है कि-

" गीदा हता भदाणिया, कूँ गै जायछ

गीदा वहुत वहरार राजपूत था इसके विषय में कवि ने कहा है कि-

' खंडपुर गल खल भनते कोट मर वटां टलकी, देरावर डिगमिंगे लर्से वरी हा हा संके ''

'' लडुवो यर यर छिलपुर नह संगढे, भ्रुटां अनै भाटीयां सास नी वट नीवटै "

" वीक्रमपुर वर्स न बार ही धून घर पाटण पढ़े, गीदो रोद्र भदाणीयौ धाये सो मेई घड़े "

गीदा के तरफ पश्चिम में ८४ गढ (गांव) थे. इसका एक पुत्र 'महंगराव' नामक था वह भी वहादुर था, उसके विषय में कवि ने कहा है कि-

" आखंदीया रतनालीयां पूंछ अवंदा फेर, तीण भण कांपे गजणो आ गीदाणी केर "

'भारत राजमंडल' के ग्रंथ में लिखा है कि गेसिंह का वडा पुत्र ÷वरसिंहराय महान् पृथ्वीराज की सहायता में काम आया, और दृसरा वेलमंजु था जिसका पुत्र देवनसिंह हुआ.

खीलचीपुर की छ ख्यात में गोहनराय के विषय में इतनाही लिखा है कि ई. सं.१११८ (वि. सं. ११७४) में इसने राजधरना शुरू किया. नं. ३ वेलमंजु के विषय में भारत राजमंडल के प्रंथ में लिखा है कि इसके गंगावाई व जमनावाई नाम की दो पुत्री थी. जिसमें गंगावाई का विवाह धुलरगढ़ के राजा विजलदेव के साथ हुआ था.

मृता नेणसी की ख्यात में इस विषय में कुछ खुलासा नहीं है, परन्तु खीलचीपुर रियासत की इस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि देवनसिंह के पिता सामन्तसिंह के १ देवनसिंह २ रत्नसिंह ३ +कमलिसह व १ नयनसिंह नाम के च्यार पुत्र और गंगाकृमारी नामकी पुत्री थी जिसका विवाह 'डोलनगढ' के विजलिसह के साथ हुआ था.

<sup>÷</sup> गरिनित्राय का दूमरा नाम महंगराय होतो ताज्ञुत नहीं, क्यों कि महंगराय से गिननी का नादशाह दाता था ऐना दिग्रोक्त दोहे से पाया नाता है.

दः इव स्थान में िया है कि गोहनराय के समय में महमृद गजनवी ने स्ट मार की. इसके समय में बंगाल में सुखसेन, गुजरात में भिद्रसेन, करोज में मदनगार व नितीद में विनयसिंह नामक राना थे.

उक्त न्यान में यह भी दिखा है कि गोहनराय से ६ वी प्रश्तपर जिहनराय नामक राजा हुआ। उसने जोषपुर के राठौर पाहुओं को मारा. उसका कारण यह नताया है कि जिहनराय ने ६००००० रूपियों में १००० योटे एक पारण से मोल दिये थे में घोटे होतर पारण जायल को जा रहा या, उसको पाहुजी ने बोडे ले लेने बाहते रोका जिससे जिहनराय ने उसपर पढ़ाई भी और ग्रह में पाहुजी मारा गया. हेकिन मूता नेणसी की ख़्यात में पाहु नहीं परन्तु पासु नामका राठौर जो सिंहा राठौर के पीत्र पांचल का प्रत्र पा, उपको 'मीदराव' नामके सीची चौहान ने मारने की ख़्यान विस्तार से दिखी है, जिसमें यह उद्धेल किया गया है कि जीदराव पानु का परिनोई होता था. एक कालोला नारण के पान 'कालवी' नामकी देवांशी पोटी थी वह जीदराव ने चारण के पान मांगी मगर पारण ने उसकी न देते पानु राठौर को दी, जिससे जीदराव ने उस चारण की गोंएं घेर छी. उस समय पानु शादी पाने को गया था, जिससे पारण थी गी ' विस्वडी ' ने पानु के बढ़े माई ' बुड़ा ' के आगे पुकार की, इतने में पानु मी भा पहुंपा. पारणी की पुकार सुनार पानु ने उसकी सहायना की और गौएं खुडाई, टेकिन पानु के आने पहिले ' विस्वढी ' पारणी की होडी बहिन ने राठौर पुट़ा के पास जाकर कहा कि पानु काम आया, जिससे बुडा राठौर ने सीची जीदराव पर पढ़ाई की जिसमें युड़ा काम भागा. यह सुनहर पानु मी लड़ने को गया, और यह ( पानु ) भी मारा गया.

रेश प्यान ( मू. ने. एया. ) में यह भी दिसा है कि बुड़ा भी गर्भानी रागी ' डोड गहेन्द्री ' अपने पति के पीछे मनी होने को पन्त उपके भाग पितने का गर्भ मा निमम कोगों ने उपको सती होने क दिये मना करने पर उसने अपना पैट ही से फाट रंग गर्भ को निकास दिया. वह गर्भ पुत्र का या और उसका नाम 'मरदा' रखा गया. झाटा ने नारह साड़ की उन्न में भागे निवा का देश किया. गानी नीदराव सीवी को मार टाड़ा.

के मामन्तिमार के प्रत कमनाभिष्ट के शिय में सीटवीश की रुयान में निसा ह कि इसने अपने घटे बाई देशनसिंह नो जायन में सान्य करना या उपकी महायता करके सान्य की सिमा बहुन बढाई भी और देहनी के बादसाह महमुद गीरी से बहुत सुद्ध किये थे. दुमरे प्रत नगनमिंह ने नेपाल में बहुन सुद्ध किये.

नं. ४ देवनसिंह या धारू ने गागरून में अपना राज्यस्थान किया. इसने गागरून कब्जे करने के विषय में भारत राजमंडल नामक ग्रंथ में लिखा है कि इसको पृथ्वीराज ने ५२ परगने दिये थे. इसके बहिनोई धुलरगढ के राजा बिजलदेव थ उसके कामदार गंगदास वडगुज्जर के साथ देवनसिंह को विरोध होनेसे इसन धुलरगढ पर चढाई की, इस गुद्ध में बिजलदेव तथा गंगदास मारे गये, देवनसिंह की विहिन गंगावाई सती हुई, उस समय से धुलरगढ का नाम गागरून पडा. यह घटना वि. सं. १२५१ में हुई. उक्त पुस्तक में यह भी उल्लेख किया है कि देवनसिंह ने वि. सं. १२६२ में सुलतान कुतबुद्दीन की मातहती स्वीकार ली, और वि. सं. १२६६ में इसको 'हजारी की पदवी' के साथ 'साहि मरातल' का वावटा दिया गया, और 'सनंद' प्राप्त हुई.

खीलचीपुर की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि ढोलनगढ के राजा विजलिसेंह अपनी राणी गंगाकुमारी के साथ चौपट खेलते थे उस समय में राणी की सार (दाव) मारते समय राजा अभीमान से बोला कि 'हमने खीची की सार मारी', जिसपर राणों ने जवाव दिया कि खीची लोग इस प्रकार मार नहीं खाते हैं. उन्होंने वढे २ संग्राम जीते हैं. जिस पर विजलिसेंह ने कहा कि हमसे लडे तो उनकी दशा बिगाड दें. राणी ने पित का अभीमान दूर करने के वास्ते अपने भाई देवनिसंह को पत्र लिखा, जिसपर देवनिसह अपने भाईओं के साथ ढोलनगढ पर चढ आया. इस युद्ध में विजलिसेंह मारा गया जिससे गंगाकुमारी ने अपनी सोलह सोतों के साथ सती होने के वक्त देवनिसंह को कहा कि तुम्हने ग्रुरा किया. अब तुम्ह यहां पर राज्य करो और इस गांव का नाम पलटा दो, ऐसा कह कर वह सती हुई.

देवनसिंह ने अपने वहिन, वहिनोई शोक के कारण दोनों राज्य छोड दिये, अखिर ब्राह्मणों के समजाने पर उसने जायल का राज्य अपने तीसरे भाई कमलसिंह को दिया और खुद गागरून का राज्य करने लगा. इसने २१ वर्ष पर्यंत गागरून का राज्य किया.

इसके भाई नं. है रत्नसिंह के पुत्र सारंगदेव के खड्गसिंह व खुसालसिंह नामके पुत्र थे, जिसमें खड्गसिंह की ओलाद वाले 'खीची 'कहलाये और खुसालसिंह के बंशज 'खीचड 'कहलाने लगे, इन दोनों की ओलाद वाले वर्तमान समय में उज्जेन के

नोट—सीटचीपुर की ख्यात में दिखा है कि निह्नराय का पुत्र पिछुंगर के पुत्र पाडनिसंह के दो पुत्र प्रसन्देव व पार्थिसंह नामक हुए वे दोनों श्र्य्वीरान की सहायता किया करते थे. प्रसन्नदेव के दो पुत्र, करमिंसह व करणिसंह नामक हुए, उसमें करमिंसह शहानुहीन गोरी के साथ श्र्य्वीरान का अंतिम युद्ध हुआ उसमें छड़ने को गया था. देहश्री मुम्हमानों के पास नाने से करमिंसह ने जायल छोड़ दिया और वृंदी के पास 'खटकड़' नगर में तिगाला जाति के राजपूनों को जीत कर उस स्पान का नाम रामगढ़ देकर राज्य किया. इसका छोटा भाई करणिसंह 'जायल' में रहा, परन्तु उक्त ख्यात में यह भी दिखा गया है कि देवनिसंह ने गागरून कन्ने किया तन वह नायल में या, और गागरून में राज्य स्थान करने पर उसने अपने छोटे दें कमलिंह को 'नायल' का राज्य दे दिया. वस्तुतः नाडोल के जेन्द्रराव को ही निहमराव होना वतलाय है. दंतकथा में यह बात कही जाती है कि पानुनी राटौर के साथ नींदराव की लड़ाई आनु पहाड की तलेटी म गिरवर की घाटी ( तोडा के दरवाने ) में हुई थी.

पास 'कालृहेडा ' आदि गावों में काइतकार हो, और नं. है कमलिसेंह की ओलाद में फ्रमश २ फतहसिंह, ३ चाचिगदेव, ४ शार्वृलिसिंह व ५ दिलावरिसेंह हुए, उनको जागीर 'सागर ' के पास वारह गांवों में थी, जिससे उनके वंशन 'सागरखीची ' के नामसे फहलाये गये. दिलावरिसेंह से क्रमश ६ ज्ञानिसेंह, ७ आनंदिसेंह, ८ दुर्जनसाल, ९ सीभाग्यसिंह, १० शेरिसह, ११ छत्रसाल, १२ संगलिसेंह, व विरुद्धिंह आदि हुए जिनकी जागीरें 'धनावदा ' में है. ( जो ग्वालियर एजन्सी में तालुकदार है.)

मृता नेणसी की स्थात में 'देवनसिंह' नाम नहीं है, लेकिन 'जायल' के गुंदल-राय का पुत्र आनलदेव दुप्काल के समय में अपनी गर्भवती सांखली राणी के साथ ' डोडवाडें ' (डोडियाल राजपूतों के राज्य में) जाता था, वहां रास्ते में राणी को प्रसूती की बेदना होने से कोटे परगने का ' सूरसेन गढा ' नामक गांव की सिव में एक पुराना देवमन्दिर था, उस मन्दिर में राणी ने 'धारु 'नामक पुत्र का जनम दिया. धारु को मन्दिर को विढी पर रखा था वहां एक सर्प आया और पिढी की प्रदक्षिणा करके अपने मूह में से एक सूवर्ण की मोहोर छोड कर चला गया. इस मुआफिक वह सर्प हर-रोज एक २ मोहोर रख जाता था. सांखली राणीने यह वात अपने पति को कही और वह तमाशा दिखाया, जिस पर सर्प को बाचा हुई और उसने आनलदेव को कहा कि पूर्व काल में इस देश में 'हूण' नामका वडा राजा हुआ था उसका जीव तुम्हारे यहां पुत्र होकर जन्मा है. मैं उस राजा का मित्र था जिससे उसने मोहोरों से भरे हुए तीस चर सुपुर्द किये थे वे इस मन्दिर में मेरे विल के पास हैं, उसका मालिक तुम्हारा पुत्र है सो तुम्ह ले लो और यह जगह मत छोडो, यह सव भूमि तुम्हारे वेटे पोर्ते को प्राप्त होगी. जिससे आनलदेव डोड राजपूतों की इजाजत लेकर वहां ही कोट करा कर रहा. धारु वडा हुआ तव मामा को सेवा में उपस्थित हुआ. डोड राजपूर्तों ने उसको लायक देख-फर राज्य का सब काम सोंपा, विलक डोड राजपूतों के एवज में वह बादशाह के वहां घाकरी भी करने लगा. कुछ दिनों में डोड राजपूत नावूद हो ग्ये और वह मुलक खोची के कब्जे में आया.

अनुमान होता है कि देव मन्दिर में जन्म होने के कारण धारु का नाम पीछे से देवनसिंह दिया गया होगा.

सीची चाँहानों की राजपूताना में भी जोधपुर आदि रियासतों में छोटी वडी जागीरें हैं, परन्तु मुख्य स्थान मालवे में बन जाने से उनके कब्जे में जो देश था उसका नाम ' सीची वाडा ' मशहूर हुआ. वर्तमान समय में मालवा, गुजरात व पूर्व में जो जो सीची चाँहान विद्यमान है वे ज्यादह प्रमाण में सब मालवे के सीची चाँहानों की ओलाद वाले हैं.



#### प्रकरण १४ वॉ.

# मालका के की की की हानों (गागकन व की लकी पुर.)

राव देवनसिंह के वाद गागरून से 'राघवगढ' की शाखा अलग हुई. लेकिन नं. १३ राव अचलदास के हाथ से गागरून छूट जाने से उसके पुत्रों इधर उधर हो गये. उनमें से एक पुत्र पूर्व में गया, उसने गाजीपुर में राज्य कायम किया. दूसरे पुत्र गुजरात के तरफ चले गये उन्होंने पावागढ के पास अपने राज्य स्थापित किये. परन्तु धीरदेव नामक पुरूपने पुनः गागरून सम्पादन किया, जिसमें से 'चाचरणी' को शाखा अलग हुई. वादमें गागरून का राज्य राव रायसल के हाथ से हमेश के लिये चला गया, और चाचरणी की शाखा में उग्रसेन नामक पुरूप ने खीलचीपुर का राज्य कायम किया.

राव रायसल के पुत्र को पीछे से 'मऊ' मिला था, लेकिन राव इन्द्रभाण से बूंदी के हाडा चौहानों ने वह ले लिया जिससे उसकी ओलाद वालों के तरफ मामुली जागीर रही, वे भी वि. सं. १८७९ में भोपालसिंह नामक पुरूष अपुत्रवान हालत में सीहोर के युद्ध में काम आने से नावूद हुई.

गागरून के खीची चौहानों के वंशज की नामावली में भी एक दूसरी ख्यात में कितनाक फर्क आता है. खीलचीपुर को हस्त लिखित ख्यात से राव रायसल से ही नाओलादी होने का उछेख किया है, परन्तु भारत राजमंडल नामक ग्रंथ में रायसल की ओलाद में ११ वी पुरत पर भाषालसिंह हुआ, उस दरमियान के नाम क्रमवार अंकित हुए है और उन नामों में से बहुत से नाम दूसरी ख्यातों से भी मिल रहे है. इस तरह फर्क होने से मालवे के खीची चौहानों का वंशवृक्ष अंकित करने पहिले क्या २ फर्क आ रहा है वह मालूम करने के वास्ते उन ख्यातों से उपलब्ध होते नामों की नामावली दर्ज करना आवश्यक है.

(अ) भारत राजमंडल के यंथ में १ राव देवनसिंह के पीछे (गागरून में ) कमशः २ चौंडपाल, ३ संगपाल व ४ वजेपाल उर्फ वजेराज, ५ रत्नसिंह, ६ मलसिंह, ७ जीतसिंह, ८ साडनसिंह, ९ सावन्तसिंह व १० करोधसिंह हुए, ( उससे क्रमशः )



```
चौहान इन्ट करार्द्धभः
[ 200 ]
    १६ गेजीशम ( गर्)
                                                                       १७ देवसिंह ( चाचरणा )
   १७ झडाम ( गागरून )
                                                                       रूट मानसिंह
   १८ गांनल ( गावहन गुरा )
   १९ गोपालदाम ( मऊ )
|____
                                                              १९ चकसेन
१ (ध्यायरा)
                                  (जोहारणानी सुमलमान)
                          २० श्रमसिंद २० द्विसिंद
   २० (गरोगिष ( मऊ )
   २१ साधुनिह
   १२ इन्द्रमाण ( मक ग्रुटा )
   २३ दरनंतिह
   २४ धोरतसिंह
   २५ शोरांपरनिद
                          १६ प्रतापसिंह
   २६ उम्मेदिनह
                                                 २ु६ लालसिंह
   २० पत्रसिद
   २८ भोपालसिंह (सीहोर काम भाया )
                  (आ) खीलचीपुर रियासत की इस्त हिखित ख्यात पर से.
   १ देवनसिंह (गांगरन)
   २ क्षेत्रराय
   व् यस्याणराय
                                                                         धू ज्यार्थ्राय
   ४ कद्यागाय
   ६ घोषाग्य ६ अजनसिंह
                                   ५ मलयमिह
र (राययगढ)
                                                    ५ नाचादेश ५ गोविन्दराव
                                                                                       ६ कम्याणराय
१ (गोद गया
       ां गोद
                                                    ६ घीरदेव (गागरून)
   ६ कश्यापश्य
                                                                                            पीपाराय के)
   ७ मोत्रशंद
                                                    ७ येणीदास
   ८ राजभूदाम ( गागस्य गृहा )
                                                   टू दर्भुष्ती (मागस्त सूटा)
   ९ वानमिष्ट • रूमवे नी ९ महगतेन ९ पालमिष्ट ९ मानमिष्ट
४ (देशी गोसे)९ (वृगे में १ (गुजरातमे)४ |
गाजीपुर)
                                                                 ९ पतुर्गिद्द ९ वन्यापसिंद उर्फ रायमण
४ (गामसन)
                                          १० घमसेन
       • भ ८ अगः र म के ग्राटे ९ ५वों के न म, २ न हासिन, २ शेषमण, ४ शेर्गन्ह, ६ बीगहाण, ६ युन्दनसिंह,
🗠 इत मर्नियः, 🗸 मूहनवरण, ९ पाटिवर, १० नापित् थे. इनके मिश्राय पानशर्ती के से एक गीतालक्षम नःमक्षा प्रश्न या.
```

उपर्युक्त दोनों नामावली के नाम मिलाते नी. (अ) की नामावली में देवनसिंह से अचलदास तक में १३ पुश्तें होती है, जब नी. (आ) की नामावली में ८ पुश्तें दर्ज हैं. इसी मुआफिक नी. (अ) की नामावली में अचलदास का पुत्र नं. १४ चाचकदेव नाम अंकित हुआ है तव नी. (आ) की नामावली में नं. ४ कडवाराव का पुत्र नं. ६ चाचादेव होना लिखा है. यह फर्क नोकालने के वास्ते दूसरा कोई साधन नहीं है, लेकिन नी. (आ) की नामावली के राजाआं के समय के संवत् हस्त लिखित ख्यात में दर्ज हुए हैं, उन पर ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते अनुमान होता है कि नी. (अ) की नामावली में नं. १० के करोधसिंह व नी. (आ) की नामावली में नं. १० के करोधसिंह व नी. (आ) की नामावली में नं. १ कडवाराव यह दोनों एक ही पुरूप के नाम हैं. देवनसिंह से कडवाराव ७५ वर्ष के वाद होना खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात से पाया जाता है, इतने समय में १० पिढी ग्रजर जाना असंभवित हैं. जिससे कडवाराव उर्फ करोधसिंह तक के नाम नी. (आ) की नामावली में दर्ज हुए हैं वह ठीक होना पाया जाता हैं.

चाचादेव उर्फ चाचकदेव, कडवाराव का पुत्र था या अचलदास का ? इस विषय में खीलचीपुर रि. की ख्यात से मालूम होता है कि चाचादेव, अचलदास का समकालिन था, और ई. स. १४२६ (वि.सं.१४८२) में अचलदास की सहायता में ही वह काम आया. कडवाराव की गद्दी निश्ति का समय ई. स. १३२५ (वि. सं.१३८१) का होना उक्त ख्यात में लिखा है, इतने समय में (१०१ वर्ष में) एक ही पुरत गुजरना यह वात मान्य होने में शंका रहती है, और कडवाराव के पुत्र पीपाराव अपुत्रवान होने से अपने सगे भाईओं को गोद न लेते काका के पुत्र को गोद लेना यह वात भी उस शंका को पुष्टी देती है, जिससे अनुमान होता है कि नी. (अ) की नामावली के मुआफिक चाचकदेव, अचलदास का पुत्र होना अंकित हुआ है वह ज्यादह भरोसापात्र है.

उपरोक्त कारणों से यह दोनों ख्यात की नामावली पर नजर दे गढगागरून के खीची चोहानों का वंशवृक्ष निम्न अंकित होना योग्य होगा. (जो कि सायद इसमें किसी की राय और भी होगी, लेकिन अनुमान से सिर्फ लेखक को राय दर्ज की गई है.)

? वंदावृक्ष गढ गागरून के खीची चौहान.

<sup>?</sup> देवनिमंह ( खोनी चौहान वंश यूदा में नं. ४ वाला देखी १ए ९५ पर ) गढ गागरुन के प्रच प्रस्प.

<sup>।</sup> २ जेवराय उर्फे जितराय

३ कन्याणराव ( पीछे देखो )

नोट—मू. ने. की रूपात में सीसोदिया राजपूर्तों से मालने के मुलतान ने नितोडगढ़ ले लिया और महाराणा सांगा की गणी करमेती हाटी ने जुहार किया उस समय करमेती हाडी की पुत्री जो लीची चौहान मारथीचंद के साथ निहाई थी, वह भी जुहार में झामल होने का उद्धल किया है. लेकिन भारयीचंद खीची का नाम दूसरी किसी ख्यात से मिला नहीं है.

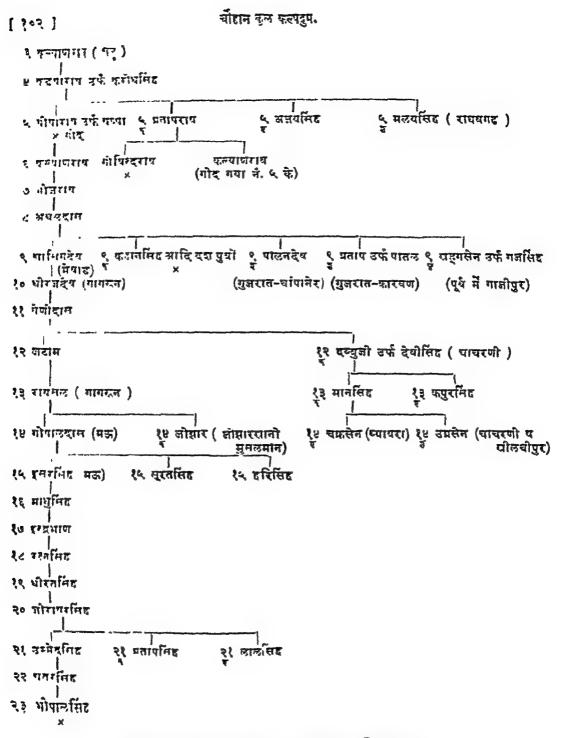

## उपर्युक्त बंशनृक्ष का संक्षिप इतिहास.

मं. १ राव देवनसिंह 'गागरून ' में गद्दी पर वठा. जिसका अहवाल अगले प्रकरण में आ चुका है.

नं. २ राव जेत्रराव उर्फ जितराव ई. सं. १२८० (वि. सं. १३३६) में गागरून में

गद्दी पर बैठने का खीलचीपुर रि. की हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है. इसने ३० वर्ष राज्य किया.

नं. ३ राव कल्याणराव ई. स. १३०० (वि. सं. १३५६) में गद्दी पर आया और ३५ वर्ष तक राज्य किया.

नं. ४ राव कडवाराव उर्फ करोधिसंह ई. सं. १३३५ (वि. सं. १३९१) में गद्दी पर आया ओर २५ वर्ष राज्य किया.

नं. ५ राव पीपा उर्फ वप्पा ई. स. १३६० (वि. सं. १४१६) में गही पर आया. यह वहें ईश्वर भक्त और महात्मा सिद्ध था, इसका चिरत्र 'भक्तमाल 'में भी लिखा गया है. भारत राजमंडल के ग्रंथ में लिखा है कि इसकी राणी सोलंकणी सीताबाई, सोलंकी 'हाजा 'की पुत्री थी. जब कि वप्पाराव ने संसार खाग करने के इरादे से द्वारिका तरफ चल दिया तब 'सोलंकणीराणी 'भी उसके साथ गई. द्वारिका पहुचने पर श्रीकृष्ण की मुलाकात न होने पर इसने अपनी राणी के साथ समुद्र में झंपापात किया, वहां श्रीकृष्ण से मुलाकात हुई. समुद्र के अंदर सुवर्ण मन्दिर में वे आठ दिन तक रहे और शंख, चक्र, गदा व पद्म की छाप लगा कर वाहिर आये. इसकी राणी सीताबाई को ऋकिमणीजी ने अंगूठी दी. कहा जाता है कि इस समय से ही द्वारिका में छाप देनेका रिवाज प्रचलित हुआ, और जो छाप लगाई जाती है वह वप्पा समूद्र में से लाग था वही छापां है. यह घटना का समय वि. सं. १४१४ होनेका उक्त ग्रंथ में अंकित हुआ है. अगर यह संवत् सही है तो अनुमान होता है कि यह घटना इसके कुंवरपद में हुई थी, और उसके दो साल वाद यह गदी पर आया. इसने २५ वर्ष राज्य किया ऐसा खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात से पाया जाता है. इसके पुत्र न होने के कारण इसका भतीजा कल्याणराव गोद आया.

- नं. 🕆 प्रतापराव व नं. 🐤 अजयसिंह के विषय में ज्यादह हाल मालूम नहीं हुआ.
- नं. के मलयसिंह के विषय में. खी. रि. की हस्तलिखित ख्यात में लिखा है कि इसने गागक ते वंट लेकर शेरगढ में अपना अलग राज्य कर लिया था, जब कि नं. ८ राव अचलदास के समय में युद्ध हुआ तब इसके वंशजोने उसकी सहायता नहीं की. वर्तमान समय में 'राघोगढ ' के खीची चोहान इसके वंशज है.

राघोगढ के खीची चोहान मालवे में वहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में 'राघोगढ'का एक अलग राज्य था, लेकिन वि. सं. १८५२ में खीची राजा जयसिंह के हाथ से सैंधिया ने राघोगढ का राज्य छीन लिया, जिससे राघोगढ के खीची कमजोर हो गये. 'वीर विनोद' नामका हस्तलिखित यंथ में 'टोंक' के पठाण अमीरखां की तवारिख में लिखा है कि

" अमीरखां राघोगढ के वीची राजा जयसिंह व दुर्जनसाल (खीलचीपुर के राजा) के पास नोकर हुआ, जिनको संधिया ने राज्य छीनकर नोकाल दिये थे, इन राजपूतों के साथ अमीरखां ने लुटमार करने में खुव नामवरी हांसिल की खीची सरदारों से नाट्तिफाकी होने के कारण उसने उनको नाकरी छोड दो." वर्तमान समय में राघोगढ की रियासन वट जान से मालवा, भोपाल, और ग्वालियर एजंसी में राघोगढ के खीची चौहानों की अंग्रेज सरकार के नंरक्षण में छोटी र रियासतें (तालुकदारी) हैं. जिसमें ग्वालियर एजंसी में राघोगढ, धुलेटीया, नौगुन, आदि व भोपावर एजंसी में गरहा, शोपाल एजंसी में ' मकसुदनगढ ', बेस्टन मालवा एजंसी में पीपलीया, कालुहेडा, शिवलडहा, आदि व सालवा एजंसी में ' भकसुदनगढ ', बेस्टन मालवा एजंसी में पीपलीया, कालुहेडा,

सं. ६ अस्यागगत ई. सं. १३८५ (वि. सं. १४४१) में गद्दी पर आया और सिर्फ एक पर्ने एडय किया ऐसा मी. रि. की हस्तिछिखित स्थात में छिखा है.

नं. ७ ओजगव ई. सं. १३८३ (वि. सं. १४४२) में गद्दी पर आया. इसने २४ वर्ष राजा किया. ऐसा खी. रि. की हस्तिलिखित ख्यात नें अंकित हुआ है.

नं. ८ अचलदास ई. नं. १८१० ( वि. सं. १८६६ ) में गद्दी पर आया. स्ती. रि. की हस्तिलि त स्वान में लिखा है कि इसके! सात राणी और च्यार पासवान भी थी. उक्त स्वान में ना भी लिखा ह कि इस राजा के एक तोते के कारण से सुलतान गोरी होइंग के 1थ युद्ध हुआ, लेकिन गागरून का किला हाथ नहीं आन से सुलतान ने घोवी से मिलकर धर्म विगाउने जा यस किया जिससे राव अचलदास ने किले से वाहिर आकर मेदान में युद्ध किया. जिससें इसके दस वडे पुत्र पासवान का एक पुत्र भी युद्ध में साथ थे, और लीटे दो पुत्रों को वंग रसने के कारण दर भेज दिये. युद्ध में इसके पुत्र काम आयो, पगन्तु जरा से राव की जीत हुई. जब कि फतह पाकर राव अचलदास वापिस लीटे नव मोतीयान और महेश्री सुन्दरदास नाम के सरुस जो शबुओं से मिले हुए थे उन्होंने जीन का नियान पीछे कर लिया. जिससे राणीयां वारूद से जल गई. ( जमर खड़क के जल गर पर गई.) इस कारण अचलदास ने किले में न जाते पुनः युद्ध ग्रुक्ष किया और वहुन से शबुओं को मार कर खुद भी काम आया. यह घटना ई. स. १८२६ ( ति. सं. १८८२ ) में हुई. सुलतान होशंग ने मालवा कब्जे किया और गागरून में अपना सुवा रखा.

<sup>+</sup> १ महिनाहों नो इसदेती (यर क्यों भक्त हुई निक्त क्षित्र मक्त्रमान में ई.) २ रागायनी लानांद्रवें। (मेपार के मनामा १९६३) २ रागियों महिन्यों (शन्वद्या गडीर को प्रजी) र अहादी (हेनापुर के राजा की प्रजी) २ सेवादान (कोस मिताद ती प्रची) र क्त्रप्रशाही (नव्यू (अमिंग) के राजा की प्रजी) अमादानी (गीनी के माद्रानी प्रची)

इस विषय में भा. रा. मं. के यंथ में लिखा है कि अचलदास वीर पुरूष हुआ, इसने वारह दिन तक दुश्मन के साथ बड़ी वीरता से युद्ध किया और तेरहवे दिन इसका सिर कटकर 'भमरपोल ' के पास गिरा और घड 'सखर 'तलाव पर जाकर पड़ा. जहां इसका स्मार्क वना हुआ है और पूंजन होता है.

नं ९ चाचिगदेव के विषय में खी. रि. की हस्त लिखित ख्यात में लिखा है कि वह नं. १ कडवाराव के चौथा पुत्र था और राव अचलदास की सहायता में काम आया. इसकी राणी 'उणीयारा' (जो जयपुर रियासत में है) की थी, वह युद्ध समय में गर्भवती होनेके कारण पिअर में थी. चाचिगदेव का देहान्त सूनने पर वह मरने लगी परन्तु ब्राह्मणों ने धीरज देकर मरने नहीं दो, उस समय पीछे उसके पुत्र का जनम हुआ. जिसका नाम धीरजदेव रखा गया. जिसने गढ गागरून पुनः सम्पादन किया.

भारत राजमंडल के यंथ में लिखा है कि चाचिगदेव अचलदास का पुत्र था, और वह भाग कर सेवाड के महाराणा पास चला गया था, इसका पुत्र धीरदेव हुआ उसने पुनः मऊ व गागरून प्राप्त किये.

- नं. है कहानसिह व दृसरे नो (नाहरसिंह, शेपमल, शेरसिंह, योगकर्ण, कुन्दनसिह, श्यानलिंह, सुजसकरण, मालिंह, व नाथिंह) यह दस पुत्र व गोपालदास नामका पासवान का पुत्र राव अचलदास के साथ ही युद्ध में सारे जानेका खी. रि. की हस्त लिखित क्यात में लिखा है परन्तु भा, रा. मं. के ग्रंथ में एक ही पुत्र (जिसका नाम नहीं वताया गया.) युद्ध में मारे जानेका लिखा है.
- नं. े पालनदेव का नाम खी. रि. की क्यात में पालिसेंह अंकित हुआ है जा छोटा होने से वंश रखने के लिये दूर देश में शेजा गया था. भा. रा. मं. के ग्रंथ में खीलचीपुर की क्यात लिखी हे उसमें इसका नाम नहीं है, लेकिन ग्रजरात में छोटाउदवपुर रियासत की खीची चाँहानों की क्यात में इसका नाम अंकित किया है. पालनदेव ने ग्रजरात में जाकर 'पावागढ 'कटजे किया और 'चांपानेर 'में राज्यस्थान स्थापित करके 'रावल 'पद धारण किया. इससे कितनीक पुरतों वाद चांपानेर की गद्दी पर रावल जयसिंहदेव उर्फ पताईरावल हुआ उसके हाथ से चांपानेर का राज्य छूट गया, और उसके पोतोंने 'छोटाउदयपुर 'व 'वारीया' के राज्य कायम किये, जो वर्तमान समय में उनके वंशजों के तरफ हैं.
- नं. प्रताप उर्फ पातल का नाम खो. रि. की हस्त लिखित ख्यात में नहीं है लेकिन भा. रा. के ग्रंथ में खीलचीपुर की ख्यात में यह अचलदास के पुत्र होना अंकित हुआ है. वेसे उक्त ग्रंथ में रेवाकांटा के मांडवा स्टेट (तालुकदार) के खीचो चौहान की

ग्यान में लिखा है कि चांपानर वाले पालनदेव के साथ उसका भाई प्रतापितंह आया था, उसने चांपानर से 'कारवण 'जाकर ३५० गांवों का अलग राज्य कायम किया, जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में मांडवा स्टेट के खीची चोहान है.

मं. ें महूगसेन उर्फ गजिसह का नाम खी. रि. की हस्ति खित ख्यात में खड्गसेन रें, जो छोटा होने से वंश रखने के लिये दृर देश में भेज दिया गया था. जिसने पूर्व देश में जाकर कानपुर और प्रयाग कें बीच में 'गाजीपुर असोथर ' में राज्य सम्पादन किया जिसकी ओलादबाले बर्तमान समय में भी वहां राज्य करते हैं.

भा. रा. मं. के ग्रंथ में खड्नसेन के वदले गर्जासेंह नाम अंकित हुआ है, जिसने गाजीपुर बसाया. उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा है कि इसके वंश में भगवानदास नामका नामांकित पुरूष हुआ. जिसकी कितीं पूर्व देश में वहुत फेली थी.

नं. १० राव धीरजदेव ने गागरून पुनः सम्पादन करने के विषय में खी. रि. की हस्तिलिखित ख्यात में लिखा है कि मालवे कें सुलतान महमुद ने मेवाड के छंभा राणा पर विजय प्राप्त करने के वास्ते सहायता के लिये दूसरे राजाओं के पास ग्रुप्त रिति से दृत भेने तब जयपुर (आमेर) के राजा भारमल ने कहलाया कि तुम्ह हमारे भानेज धीरजदेव को गागरून का राज्य देदों तो हम सहायता करें, जिस पर सुलतान महमुद ने प्रसन्न होकर धीरजदेव को अपने पास बुलाकर छत्र चमर आदि राज्य चिन्ह व हाथी वगेन्ह लवाजमा देकर अपने हाथ से राज्य तिलक नीकाल कर गागरून का राज्य सुपुर्द किया. यह घटना ई. स. १४५४ (वि. सं. १५१०) में हुई. राव धीरजदेव ने ई. स. १४७८ (वि. सं. १५३०) में हुई. राव धीरजदेव ने ई. स. १४७८ (वि. सं. १५३१) में गागरून के पास मऊ, शदाना में एक लूटेग भील रहता था उसका मार कर, मऊ, मैदाना वसाया और वहा राज्यधानी रखी. इसने ४९ वर्ष राज्य किया.

धीरजदेव के विषय में टॉड राजस्थान नामक ग्रंथ में लिखा है कि 'गागरून' के खीरी वंश के सरदार के साथ मेवाड के महाराणा मोकल ने अपनी लालवाई नामकी छुंबरी जो बहुत स्वरूपवान थी उसका सबंध किया, परन्तु लग्न करने के समय पर उस कीनी सरदार ने कसम खिला कर महाराणा से प्रतिज्ञा कराई कि " शबूओं की तरफ रों कीनी चाँहानों के राज्य पर आक्रमण होवे तब राणा उस को सहाय करेगा." कितनेक वपों वाद मालवे के सुलतान होशंग ने गागरून पर आक्रमण किया तथ गीनी सरदार का पुत्र धीरजसिंह, राणा के पास सहायता लेने को गया, गहाराणा मोकल उस वक्त 'मादेरिया 'के तरफ था. वहां जाकर धीरजसिंह मिला ऑर जनरत मुआफिक फोंज लेकर अपने वतन को चला आया. यह घटना उक्त ग्रंथ

मुआफिक वि. सं. १४७५ में होना पाया जाता है, और गढ गागरून राव अचलदास से सुलतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में लेने का खीलचीपुर की ख्यात में लिखा है. जिससे अनुमान होता है कि यह बनाव राव अचलदास के समय में हुआ होगा.

नं. ११ वेणीदास ई. स. १५०३ (वि. सं. १५५९) में गद्दी पर आया. खी. रि. की ह. लि. ख्यात में लिखा है कि इसके वडा पुत्र दब्बुजी व छोटा जटाम था. जटाम के पुत्र कल्याणराव उर्फ रायसल ने दब्बुजी को दगा से अलग किया और आप ई. सं. १५२४ (वि. सं. १५८०) में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन भारत राज्यमंडल के ग्रंथ में नं. १२ जटाम वडा होना व वेणीदास के पीछे गद्दी पर आना लिखा है.

नं. 🔁 देवसिंह ( उर्फ दब्बुजो ) को चाचरणी परगना मिला था ऐसा उल्लेख किया गया है. जिनके वंशज खीलचीपुर के खीची चौहान है.

नं. १३ + रायसळ का एक जगह ई. स. १५२४ (वि. सं. १५८०) में व दूसरी जगह

+ खी. रि ह. टि. च्या. में टिखा है कि दब्बुजी की ह्याती में ही उसके दोनों पुत्र और राणी मर गये थे उस दु:ख से व बुद्धापकाल से वह आंखों में नहीं देख सक्ते थे, ऐसी हालत में देहली के मुगल बादशाह बाबर ने उसको देहली बुलाया जिससे उसने अपने भतीजा कल्याणसिंह को अपनी फौज देकर देहली मेजा. कल्याणसिंह राज्य प्राप्त करने के वास्ते सूर्य की उपासना करता था. जब वह देहली पहुंचा तब राज्य लेने की इच्छा से बादशाह के वजीर आदि को धन देकर अपनी तरफ मिला लिये.

वादशाह के बुदावं पर कल्याणिसिंह हाजिर हुआ और वादशाहने दब्बुनी व उसके प्रत्रों का कुश वर्तमान प्रद्या तब कल्याणिसिंह ने कहा कि राना के दोनों पुत्र मर गये और नाती भी नहीं है. निसमे मुने पुत्र कर रखा है. और राज्य कार भी मेरे से काते है. वादशाह ने एक दिन उनकी मल विद्या की परिक्षा की तो वह बहुत कुशक पाया गया, जिससे कहा कि 'सिले 'नाम (सिले का मायना) सल है और 'राय 'नाम अच्छे राजा का है, इस लिये आन से तुम्हारा नाम हमने 'रायसक 'रखा, और दल्बुनी के पीछे तुम्ह को ही राजा बनाये. तब यह अपनी सेना के साथ मालवे में वापिस आया. और दल्बुनी को केद करने का व उसके पीते को भार देने की योजना करने लगा, जो खनर 'घांटोली 'के जागीरदार फतहिंसिंह को होने पर उसने दल्बुनी को कह दिया, जिस पर दल्बुनी ने अपनी कुंबराणी से कहा कि मेरा तो जो कुछ होना होगा सो होगा परन्तु तुम्ह इन बच्चों की जान बचाओ. तब कुबराणी दोनों पुत्रों को लेकर 'मलीगाव 'के पटेल रामिकशन मीणा को भाई बनाकर उनके आश्रय में रही.

तीन वर्ष बाद दन्बुनी मर गये और उनके पोतों में से बडा चकसेन भी मर गया. तब ई. स. १५४१ में रायमल गढ़ी पर बैठा. दन्बुनी का दूसरा पोता उप्रसेन कुछ होंशियार हुआ तब रामिकशन पटेल उमको साथ लेकर 'लातालेडी ' के भील ठाकुर चकसेन के पास महायता के लिये गया, तब उसने कहा कि में तुम्हारे बैठने का ठिकाना तो अभी कर देता हुं. युं कह कर अपनी सैना और उपसेन की सेना को माय ले के 'मनोरयाने ' में तिगाला जात के क्षत्रीयों को मार कर पांती से ठिकाना बनाया, फिर चकसेन भील उपसेन को साथ लेकर दहें गया. उन समय देहली में शेरशाह बादशाह था, उनसे मिल कर रायसल के सब कपट के अहवाल विदित किया. जिस पर बादशाह ने उपमेन को 'गागरून ' और ' मऊ, मैदाना ' का राज्य देना चाहा परन्तु शाही बनीर आदि रायसल के पक्ष में होने के कारण उन्हों ने बादशाह को उल्टा समनाया कि मालवे में 'सारंगपुर ' के पान ' लेजडपुर ' उत्तम स्थान है वहां इस को मेना जाय, जिससे बादशाह ने लेनडपुर की सनद कर दी और खिल्डन वगे ह देवर बिदा किया.

उप्रसेन ने मालने में आकर 'नारदा' के पास गमगढ नामका नया गांव बसा कर वहां निवास किया और खेजडग्रर का नाम ' खीचीपुर ' दिया ई. स. १९४४ में उप्रसेन ' खीचीपुर ' की गद्दी पर बैठा. ई, म. १५४१ ( वि. सं. १५९७ ) में गद्दी पर वैठने का समय खी. रि. की हस्त लिखित स्यान में लिखा है, और वह नाओलाद गुजर जाने वाद गागरून का राज्य शाही सलननन के शामिल कर लेने का उक्त ख्यात में उद्येख किया है, परन्तु भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि अकबर वादशाह ने राव रायसल पर फीज भेज कर गागरून छीन लिया लेकिन पीछे से ' मऊ ' वापिस दिया.

मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि अकबर बादशाह के जमाने में खीचीओं का पहन दाम दराम था. उस समय में बादशाह ने कहबाहा मानसिंह भगवानदासोत को शाली फींज दे कर खीचीवाडे पर भेजा तब खीची राव रायसल ने उनके साथ युद्ध किया जिसमें गरसल हार गया, इस युद्ध में रायसल का सरदार राठोर देवीदास सुजावत का पीता तब पृथ्वीराज हरराजोत काम आया. उसके बाद बीकानेर के राठोर पृथ्वीराज करणाणतळांत को बादशाह ने गढ गागळन दिया, उस वक्त भी खीची चौहानों ने उजर कर उसके नाथ युद्ध किया परन्तु सफलता नहीं हुई. उसट परमारों की ख्वात में लिखा है कि इस हुद्ध में तेजसिंह व साहदखान नाम के दो उसट परमार खीचीओं की सितायता में काम आये थे. इससे पाया जाता है कि राव रायसल की ह्याती में ही अन्वर बादशाह ने गढ गागळन ले लिया था, जिसको वापिस लेने के वास्ते पुनः पुनः प्रयत्न किया गया परन्तु भफलता नहीं हुई. बिक राव रायसल, जहांगीर बादशाह के सगय में भी विद्यमान हो और वह बूंदी के राव राया रस्तितह से युद्ध कर काम आया हो पेमा ७अनुमान होता है.

नं. <sup>१३</sup> मानसिंह व नं. <sup>१३</sup> कपुरसिंह जो दच्युजी के पुत्र थे उनके विषय में खी. रि. ह. लि. गया. में लिखा है कि वे अपने पिता दच्युजी की हयाती में ही गुजर गये थे, परन्तु भा. रा. मं. के यंत्र में लिखा है कि जब कि हुमायु बादशाह मालवा के सुलतान बहादुरशाह के उपर फीज लेकर आया तब नं. <sup>१३</sup> मानसिंह हुमायु की सेवामें उपस्थित हुआ था.

नं. १४ गापालदास के तरफ मड़, भेदाना का राज्य था. ऐसा भा रा. मं. नामक ग्रंथ में लिखा है. खीलचीपुर विवासत की हस्त लिखित ख्यात में इसका नाम व इसकी थोलाद वालों के नाम नहीं है लेकिन ÷ मूता नणसी की ख्यात में खीची चौहानों के इतिहास में व बंदी के इतिहास में भी राव गोपालदास का नाम मिलता है. इसके नरफ १४०० गावों का मऊ मैदाना का राज्य था, यह शाही सेवा में उपस्थित रहा था और वडा वहादुर राजपूत गिना जाता था. जहांगीर बादशाह ने खीची चौहानों का बल कम करने के वास्ते बूंदी के राव राया रत्नसिंह को खीचीओं को मार कर उनका देश ले लेने की आज्ञा दी, जिससे उसने शाही फौज की सहायता से खीची चौहानों से बहुतसा देश ले लिया परन्तु मऊ का राज्य लेने नहीं पाया था.

- नं. र्<sup>१</sup> जोझार मुसलमान हो गया. जिसके वंशज जोझारखानी मुसलमान कहलाये गये ऐसा भा. रा. मं. के यंथ में लिखा हुआ है.
- नं. १४ चक्रसेन के विषय में खो. रि. ह. लि. ख्या. में लिखा है कि यह 'मलीगांव' के पटेल रामिकशन मीणा के आश्रय में रहा था वहां ही मर गया था, लेकिन भा. रा. मं. के प्रंथ में लिखा है कि चक्रसेन के तरफ ब्यावरा का राज्य था और उमट राजपूतों ने ब्यावरे पर चढाई की जिसमें चक्रसेन युद्ध में काम आया.
- नं. १४ उग्रसेन के विषय में खोळचीपुर की हस्त ळिखित ख्यात में ळिखा है कि राव रायसळ ने गागरून का राज्य दबा ळेनेसे वह पटेळ रामिकशन व खाताखेडी के भीळ ठाक्कर चक्रसेन के साथ देहळी के वादशाह शेरशाह पास पहुंचे. बादशाह ने इसको

को आज्ञा की कि तुमको खीची का मुलक इनाम में दिया गया मार के छीन छो, जिससे रावराया रत्निसंह ने खीची चौहानों के साय युद्ध करना शुरू किया, उसने च्यार थाणे मऊ के देश में रख कर उनमें २००० सवार रखे, और राजपूतों को गांव बांट दिये व राठौर गोविन्ददास उप्रसेनोत और राठौर कहान रायमछोत आदि राठौरों को वहां पर रखे. खीची चौहानों ने जगह २ राव रत्निसंह के साय युद्ध किया परन्तु उनके हाथसे भूमी छूटने छगी. राजा श छवाहन को भी रावराया रत्निसंह की सेना ने मार खाछा. दिनोंदिन खीची चौहान कमजोर होने छगे और हाडा चैहानों का बछ बढने छगा. हाडों ने खीचीओं की बहुतसी भूमी व जो कर छी. उनका मुख्य इरादा मऊ, मैदाना, के १४०० गांव छेनेका था. पाया जाता है कि राव गोपाछदास बहादुर राजा होनेके कारण उसके समय में मऊ हाडे चौहानों के पास जाने पाया नहीं था.

इसी ख्यात में वि. सं. १७२१ के जेष्ट महिने में दूंदी के राज्य में कितने परगने थे उन की खंद मृता नेणली के पास राठीर रामचंद नगन्नायोत ने कराई है उसमें खीची चौहानों की भूमी जो हाडे चौहानों ने छे छी थी उनकी तफासछ दी गई है उसमें छिखा है कि (१) खटक के गांव २६०, (जो पहिले खीची कामसिंह के पास थे, वह हाडा शव सूर्जन के कब्जे में हो चुके थे) (२) मऊ के गांव, १४००, जिसमें ७४० गांवों में पहाड व जंगछ हाडा भगवतिंह की जागीर में. (३) घाटी के गांव ८४, (४) घाटी के गांव, ८४, (५) गागरून के गांव २१, (६) गुंगोर के गांव २६०, (७) चाचरणी खीची वाधासंह के गांव, ८४, (८) चाचरडो खीची सांवल्दास के गांव ४२, इसके सिवाय 'खाताखेडी के गांव ७०० मीछ चक्तसेन की जागीर भी हाडा भगवतिंह के पास होनेका छिखा है. छेकिन मऊ का राज्य शव गोपालदास से वृंदी के रावराया रत्निसह ने छे छेनेका उछेल नहीं है जिससे पाया जाता है कि राव गोपालदास से मऊ नहीं छे सके थे, परन्तु वाद में राव इन्द्रमांण के पाम से मऊ छिया गया था. वृंदी के रावराया रत्निह के गदी निश्ती वि. सं. १६६४ व उसके देहान्त का समय वि. सं. १६८८ में होना वीर विनोद नामक हस्त छिखित प्रस्तक में अंकित हुआ है. उस समय में मऊ में राव गोपालदास व चाचरणी में राव वाधिह थे. चावरणी छेने के छिये ग्रंगल व हाडा चौहानों की फौन ने बहुत प्रयत्न किया या छेकिन राव वाधिह की माता सिंघलभी गोपालदे ने सफलता प्राप्त न होने दी थी. उसके देहान्त के बाद नवशेरखान ने चाचरणी छेने में सफलता पाई थी. उस समय में राव गोपालदास विद्यान या और उसके तरफ मऊ का राज्य था.

' खेजरपुर ' की मनद कर दी. उस खेजरपुर का नाम ' खीचीपुर ' देकर ई. स. १५४४ ( वि. सं. १६००) में राव उपसेन गदी पर विटा, छेकिन भा. रा. मं. के प्रंथ में व मालवा गड़िटियर में उछेख हुआ है कि राव उपसेन को ई. सं. १५४४ में ×मुगल वादशाह ने जागीर दी.

नं. १५ इसरसिंह व नं. १६ माधुसिंह के लिये कोई ज्यादह हाल उपलब्ध नहीं हुआ परन्तु नं. १७ इन्द्रभाण के हाथ से बूंदी के हाडा चौहानों ने मऊ का राज्य छीन लिया बसा भा. रा. मं. के अंथ में उल्लेख किया है. उक्त अंथ में बूंदी के रावराया रत्नसिंह ने इन्द्रभाण से 'मऊ' ले लेन का लिखा है परन्तु वह भरोसापात्र नहीं है, क्यों कि रावराया रत्नसिंह का समकालिन मऊ के राजा राव गोपालदास था, और गोपालदास से इन्द्रभाण चौथी पुरत पर हुआ है. इन्द्रभाण के बाद इसके वंशजों के तरफ राज्य होना पाया नहीं जाता है, सिर्फ भारत राजमंडल के अंथ में इसके वंश की नामावली देकर नं. २३ भोपालसिंह के विषय में लिखा है कि वह वि. सं. १८७९ में नुसिंहगढ़ के युवराज उमट (परमार) चेनसिंह की सहायता में सीहोर में अंग्रेज सरकार के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया था, और बाद में इसके वंश का अस्त हुआ.

मालवे के खीची चौहानों की राघोगेंड की शाखा के सिवाय शिवगड, सुतेलिया आदि छोटी २ स्टेट हैं, और उसके सिवाय मालवे की दूसरी वडी रियासतों में बहुतसी जागीरेंभी विद्यमान है.

मालवे के खीची चौहानों जो गढगागरून के खीची के नामसे मशहूर थे उस गढ-गागरून के राज्य का हाढे चौहानों के बार बार होते आक्रमण से अस्त होकर वह भूमि हाईंाती में जा मिली, जिससे खीची चौहानों को बहुत हानी हुई, इसी कारण से खीचीबाडे के खीचीओं के पास सिर्फ राघोगढ व खीलचीपुर नामकी दो रिसायतें रही, उसमें से भी राघोगढ की रियासत का बहुतसा हिस्सा मरहठों ने लेलिया, जिससे अंग्रेज सरकार के समय में उसकी हैसियत कम होगई और सिर्फ खीलचीपुर के खीची चौहानों की एक ही तोपों की सलामी वाली रियासत मालवे में रहने पाई है.

<sup>×</sup> मा. रा. मं के प्रव में िया है कि उपर राजरूनों ने पक्तिन को मार वर स्थावन केंद्रेन से उपनेन अकरर बादगाएं के पान मान गया और यह अकरर बादशाह मान्ये में आदिशाह पर पहाई छावा तब उपनेन भी उपके माप आपान आपिशाह पाय होने बाद मादशाह ने इनको १ सीटवीहर, २ स्थावस, १ चानरजी, ४ वंडजहर, ९ द कीवादा, य ६ मीटवाहा, यह या पराने दिये और दिवा व पोशाह उनायन किया.

## २ बंशकृक्ष कीलकीपुर के कीकी चौहान.

खीलचीपुर कें राव उयसेन से लगाकर वर्तमान समय तक के राजाओं के नाम खीलचीपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात व भारत राजमंडल के ग्रंथ, इन दोनों ख्यातों का मुकावला करते ठीक २ मिलते हैं. जिससे इन पर नजर दे यह वंशवृक्ष अंकित किया गया है.

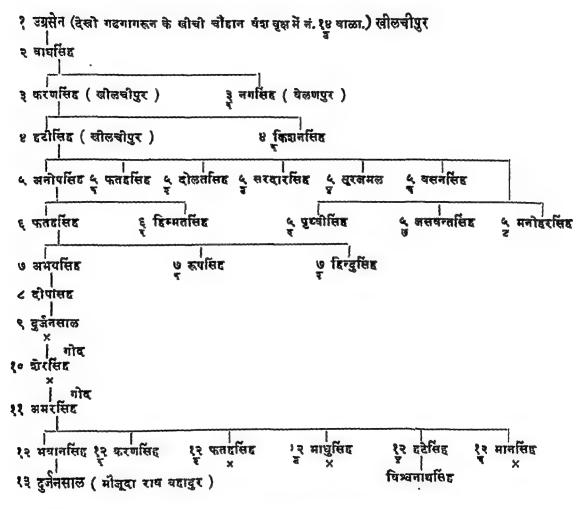

# उपर्युक्त पंशकृक्ष का संक्षिष इतिहास.

नं. १ राव उग्रसेन 'खीलचीपुर 'रियासत के स्थापक व मूल पुरुष हैं. इसके विषय में अगले प्रकरण में अहवाल अंकित हुआ है, उस मुआफिक अकबर वादशाह ने (वि. सं. १६००) ई. स. १५४४ में छः परगने देकर खिल्लत वक्षी थी लेकिन उन पगरनों के सिवाय 'जीरापुर, मोसालपुर, व सुजालपुर 'परगने भी 'खीलचीपुर के तहेत में दिये थे, ऐसा मालवे के गेझेटियर में उल्लेख किया गया है. नं. २ राव वायसिंह के समय में जहांगीर वादशाह ने यूंदी के रावराया रत्नसिंह को खीचीवाडा बक्ष कर खीचीओं को मार कर उनका देश छीन लेने की आज्ञा दीथी, और मुगल व हाडों की फींज ने सामिल होकर इस पर आक्रमण किया. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि जब कि मुगल व हाडों की फींजने 'चाचरणी' पर हमला किया तब खोची वायसिंह की माता (उपसेन की राणी) सिंधलजी 'गोपालदे' ने वक्तर पहिन कर उसके साथ युद्ध किया, और मुगल व हाडों की फींज को सफलता होने नहीं दी. बिहक वह विद्यमान रही वहां तक युद्ध करती रही और चाचरणी का रक्षण किया. उसका देहान्त हो जाने वाद नवशेरखान ने चाचरणी छोन लिया. भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि राव वायसिंह जहांगीर वादशाह के समय में था, और चूंदी के राव रत्नसिंह ने उससे चाचरणी छीनलियाथा. खी. रि.ह. लि. ख्यात में राव वायसिंह के लिये कुछ भी लिखा नहीं है.

नं. ३ दिवान करणिसंह ई. स. १५६७ (वि. सं. १६२३) में गद्दी पर वैठने का खीलचीपुर की हस्त लिखित ख्यात में अंकित हुआ है, परन्तु वह असंवत् गलत् है क्यों कि इस संवत् में मुगल वादशाह अकवर था, और दिवान करणिसंह के समय में 'शाहजहां' वादशाह होनेका भा, रा. मं. के यंथ में स्पष्ट उल्लेख हुआ है. उक्त यंथ में लिखा है कि करणिसंह को शाहजहां वादशाह ने दिवान की पदवी दी. दिवान करणिसंह व उसका भाई नगिसंह शाहजहां वादशाह की सेवा में थे, और ये दोनों भाई वारह वर्ष तक वंगाला में तहनात रहे थे. वादशाह ने नगिसंह को 'वेलनपुर' परगना यक्षा था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में करणिसंह वादशाह की सहायता में वंगाले पर चढे थे, ऐसा उल्लेख किया गया है.

नं. ैं नगसिंह के तरफ वलनपुर परगना था, परन्तु चूंदी के रावराया छत्रसाल ने उसपर चढाई करके मार डाला और वेलनपुर छीन लिया, ऐसा भा. रा. मं. के ग्रंथ में उहेल किया गया है. खी रि. ह. लि. स्थात में नगसिंह का नाम नहीं है.

नं. ४ दिवान हटीसिंह खीलचीपुर की गद्दी पर वैठा. इसने खोलचीपुर शहर के आसपास कोट बनाया ऐसा खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है.

<sup>\* (</sup>शिन्वीश्वर की हत्न निश्चित स्थान में ने. रे दिवान करमिंह के राज्य मही बेटने का समय है. स. १९६७, में. ४ एशेसिंह का समय है. स. १९६७, ने. ४ एशेसिंह का समय है. स. १९६८, ने. ४ एशेसिंह का समय है. स. १७५८ व में. ७ भवासिंह का समय है. स. १७५० का अंशिन हुआ है, उनमें अमयसिंह का समय माजा मेहेटियर में जिला हुआ सन के पाप मिल्ल है. उनके पहिने के दूपरे रामाओं के समय की तपदिक होने का माचन नहीं है.

नं. हैं किशनसिंह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि यह करणसिंह के दितीय पुत्र था, और वा श्शाह शाहजहां ने इसको 'रनाला व दाहेला' की हकुमत पर नियत किया था.

नं. ५ दिवान अनोपसिंह ई. स. १६५३ (वि. सं. १७०९) में खोलवीपुर को गद्दी पर वैठा. भा. रा. मं. के प्रंथ में इसके ओर भाइओं के नाम भी अंकित हुए है और यह आरंगजेव वादशाह के समय में होनेका उल्लेख हुआ है. खो. रि. ह. लि. ख्यात में इस के भाईओं के नाम नहीं है.

नं. रे से नं. टे तक जो नं. ५ अनोपिसह के भाई है, उनके विषय में सिर्फ नाम अंकित हुए है ज्यादह तफिसल नहीं है.

नं. ६ दिवान फतहसिंह ई. स. १७१८ (वि. सं. १७७४) में गद्दी पर बैठने का खी. रि. ह. लि. ख्यात में अंकित हुआ है. भा. रा. मं. के यंथ में लिखा है कि यह वादशाह महमुद के समय में विद्यमान था.

नं. है हिम्मतसिंह का नाम खी. रि. ह. लि. ख्यात में नहीं है, परन्तु भा. रा. मं. के ग्रंथ में अंकित हुआ है, और इसके विषय में उक्त ग्रंथ में लिखा है कि इसने अपना वकील पदासिंह को वाजीराव पेश्वा के पास चाकरी करने के वास्ते भेजा था.

नं. ७ दिवान अभयसिंह ई. स. १७७० (वि. सं. १८३६) में गद्दी पर वेटा, ऐसा खी. रि. ह. ि. ख्यात में लिखा है. मालवा गेझेटियर में खोळचीपुर के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि राव उपसेन को मुगल वादशाह ने जागीर दी थी उसमें से दिवान अभयसिंह के समय में ई. स. १७७० में जीरापुर व मासलपुर परगने इंदोर कें तरफ गये और मुजालपुर परगना ग्वालियर के तरफ गया.

नं. १ रूपसिंह का नाम खो. रि. ह. लि. ख्यात में प्रथम अंकित हुआ है तब भा. रा. मं. के ग्रंथ में यह तीनों में छोटा भाई होनेका लिखा गया है. इसके वंशज वावडी खेडा, भूमरिया व अमानपुरा आदि जागीरें पर विद्यमान है.

नं. 🖁 हिन्दुसिंह के वंशजो ' जेतपुरा ' आदि जागीरें पर मौजूद है.

नं. ८ दिवान दिपसिंह ई. स. १७९५ (वि. सं. १८५१) में गद्दी पर बैठा. इसने सोमवारिया नदी के किनार पर अपने नाम से दिपगढ वसाया.

90

7

नं. ९ दिवान दुर्जनसाल ई. स. १८०० (वि. सं. १८५६) में गद्दी पर वेठा. मूता नेणासी की ख्यात से पाया जाता है कि सेंधिया ने खीची चोहानों का राज्य छीन लिया उस समय राजा दुर्जनसाल ने पटाण अमीरखां को अपनी सेवामें रखा था. टॉड राज-स्थान की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८५६ में महाराप्ट गणेशपंत और लखवादादा इन दोनों के दरमियान बनास नदी के तट पर खुद्ध हुआ तब गणेशपंत की सहायता में ज्यॉर्ज टॉमस नामक अंग्रेज सेनापित था, और लखवादादा की सहायता में खीची राजा दुर्जनसाल, मेवाड के सरदारों तथा ५०० सवारों के साथ उपस्थित होकर गणेशपंत किसो की सहायता प्राप्त नहीं कर सके उसके लिये गणेशपंत की छावणी की चारों तरफ घुम रहा था, परन्तु अंग्रेज सेनापित ने उसका श्रम निष्फल कर दिया. भा. रा. मं. के ग्रंथ में लिखा है कि दिवान दुर्जनसाल इ. स. १८१९ (वि. सं. १८७५) में अपुत्रवान ग्रजर गया, जिससे उसकी माता व राणी ने बलवंतसिंह नामक भायात को राज्य शासन का अधिकार सुपुर्द किया, परन्तु 'अमानसिंह ' नामक हकदार वारिस ने अंग्रेज सरकार के आगे अपना हक होनेका दावा पेश किया, जिसका स्वीकार होनेसे अमानसिंह के पुत्र शेरसिंह को गदी प्राप्त हुई.

नं. १० दिवान शेरसिंह ई. स. १८२० (वि. सं. १८७६) में गद्दी पर वैठा, और ता. २७ नवेम्बर सन १८६८ (वि. सं. १९२५) में अपुत्रवान गुजर गया जिससे अमरसिंह उसके गोद आया. (भा. रा. मं. के ग्रंथ से.)

नं. ११ राव वहादुर अमरसिंह ई. स. १८६९ (वि. सं. १९२५) में गद्दी पर आया. खीलचीपुर रियासत के राजाओं को पहिले 'राव 'या राजा की पदवी थी, लेकिन नं. ३ करणसिंह को +' दिवान 'को पदवी वाहशाह ने दी थी. दिवान अमरसिंह को अंग्रेज सरकार ने ता. १८ एप्रील सन १८७३ ईस्वी के रोज 'राव वहादुर 'का खिताव मौरूसी (वंश परंपरा के लिये.) इनायत किया. और 'राव वहादुर राजा साहिव खोलचीपुर ' के इलकाव से खरिते में तहरीर होने लगी व नौ तोयों की सलामी हुई. इसके छः कुमारों में वडे भवानसिंह खीलचीपुर की गद्दी पर आया.

नं. १२ राव वहादुर भवानसिंह ई. स. १८९९ (बि. सं. १९५५) में गदी पर वेठा. इसको तीर्थ यात्रा पर वडा प्रेम था. खी. रि. ह. लि. ख्यात में लिखा है कि इसने चारों

<sup>+ &#</sup>x27;दिशन' शे प्रती एक तिसन का नहुमान है, मेराठ के महाराजा 'दिशाण' करिंडांत है, जुमिहण्ड के राजा को भी दिशान पर पा, पान्यक राज्य के नशन 'दिशान' नहें जाते हैं, पादा जाना है कि मदे ये छोटे पार्डभी का अख्या र साम्भरण ने ने पर कोट पाई की 'दिशन' पर विज्ञा था.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  |   |

## क्षांज्दा यहाराजा साहव खिलचोपुर.



राव बहादुर राजा साहब दुर्जनसाळ बहादुर. [विषाग पिंटा १८ ११५ नं. १६]

धामों (हारिका, वद्रीनारायण, जगन्नाथ व रामेश्वर.) की दो दो दफे यात्रा की, जिसमें वद्रीनारायण व नायहारा पैदल चलकर गये थे. इसके आईओं में नं. 👯 करणसिंह विद्य-मान है. नं. 👯 फतहसिंह, नं. 👯 माधुसिंह व नं. 👯 मानसिंह यह तीनों भाई वालक पन में स्वर्गवासी हुए थे.

नं. रें हटेसिंह के पुत्र विश्वनाथिसह 'अशोथर' में गद्दी पर वैठा, जो वहां पर विद्यमान है.

नं. १३ राव वहादुर दुर्जनसाल खीलचीपुर के मौजूदा राजा साहिव है, इसका जन्म ता. २६ ऑगप्ट सन १८९७ ईस्बो को हुआ. ता. २८ जनवरी सन १९०८ ईस्वी को गदी पर वैठा, और ता. २३ फरवरी सन १९१८ ईस्वी को रिसायत का पुरा अखत्यार से राज्य करने लगे. (मा. गेझेटियर से.) ता. ६ मार्च सन १९१८ ईस्वी के रोज युवराज यशोधरिसह का जन्म हुआ है.



### प्रकरण १५ वॉ.

# गुजरात के कीकी कौहाक.

वीची चोहानों की गुजरात में छोटाउदयपुर व वारीया नामकी दो वडी रियासतें व कितनीक छोटी २ स्टेट (ताहुकदारी) अंग्रेज सरकार के संरक्षण में हैं, वेसे दूसरी रियासतों में जागीरें भी हैं. इनका राज्य पहिले पावागढ के पास चांपानेर नामक नगर में था. रासमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि 'चौहानों ने चांपानेर में राज्य कोन समय में स्थापन किया उस विषय में कल्पना करना फुजूल हैं. ' भावार्थ यह है कि खीची चौहानों ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया, वह समय निश्चय करनेका कोई पेतिहासिक साहित्य प्राप्त नहीं हुआ हैं.

गुजरात के खीची चोहानों की ख्यात वोम्ने गेझेटियर, रेवाकांठा डायरेकटरी, व रासमाला आदि पुस्तकों में लिखी गई है, उनमें यह स्त्रीकार हुआ है कि +'पालनदेव' नामक खीची चोहान ने चांपानेर में राज्य स्थापन किया और वह पालनदेव मालवे के गढ गागरून के खीची चोहानों के वंशज था. लेकिन इस पुस्तक के प्रकरण १४ वां में जो अहवाल अंकित किया गया है, उससे स्पण्ट मालूम हो चुका है कि गढ गागरून के राव अचलदास के पुत्र 'पालसी उर्फ पालनदेव' था, और वह गुजरात के तरफ आया था.

पालनदेव गुजरात में कब आया ? उस विषय में मालवे के खीची चौहानों की ख्यात से <sup>©</sup> मालूम हुआ है कि गढ गागरून सुलतान होशंग ने वि. सं. १४८२ में खीची राव अचलदास से लेलिया था, उस समय पालनदेव गुजरात के तरफ आया था.

चांपानेर का राज्य पालनदेव ने किसके हाथ से लिया उस विषय में 'गुजरात राज-स्थान' नामक ' पुस्तक में लिखा है कि—" पालनदे की सरदारी में खीचीओं गुजरात

के होटा उदयप्त के सीनी चीहानों के बाहते उपर्युक्त पुलकों में लिखा गया है कि देहली के महान् पृथ्वीराज के उसरेशा नंशन ना एक प्रत्य मालों में गया, जिनमें सेंगारिहिंह नाश्क पुरुष ने गढ़ गागरून में सान्य स्थापन किया, उपने बंदा में स्थानेंग पा स्थीर हुआ, और स्थीर के वंदा में 'पालनेंदें 'हुआ, उपने गुनगत में आहर पायायड का सान्य संपादन कर पायानें में गान्य गर्दी की. तो कि इसमें महान् पृथ्वीराज की ओळाद में सेंगारिहिंह सोनेका लिखा गया है यह गळन् है, परन्तु पृथ्वीराज से देशनी तृत्वे नाइ सीनी 'गेहिंह के मालने में प्रवेश करने का (यानी 'गेहिंह का नाम 'लेंगारिहिंह ' अंकिन हुआ है. ) अल्य स्थानों से भी तबदिक होता है. (देसो इन पुल्तक का प्रकरण १३-१४.) इसी मुआकिक गणर्थमोर के समीर हाला ने बंदान 'पालनेंदें ' नहीं गा, परन्तु बढ़ओं नी पुल्तक में स्थानेंस के हमीर हजाल को 'हमीर सीनी ' दिसा गया है. (देसो उन पुल्तक ना पूछ १० वां.) जिससे इंनकपालमार 'पालनेंदेंव ' गीनी चौहान होनेसे उपको स्थानेंस के स्थीर हजाल की ओलाई में होना माना गया है.

क देखी प्रस्तान १४ वर्ष में 50 १०४-१०५ पर.

<sup>-</sup> एनगत शतालात ११ पुष्तक गुजगती माता में श्रीयुत् काडीइस देवर्रक पंच्या ने ई.स. १८८४ में प्रसिद्ध किया है-

को पूर्व दिशा में आये और पावागढ की तलेटी में 'चांपा' नामक भील के पास 'चांपानेर' का राज्य था वह जीत लिया." इससे पाया जाता है कि उस समय में यह देश जंगल की हालत में था, और भीलों से पालनदेव ने लिया.

प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों में जगह २ यह अंकित हुआ है कि पालनदेव से 'पताई रावल ' (जिसके हाथ से पावागढ गया. ) तक में चांपानेर की गद्दी पर \* १४ राजा हुए, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करते वे नाम राजाओं के नहीं होते पालनदेव के पुत्र व पोतें आदि के होना अनुमान होता है, क्यों कि वि. सं. १५४१ में चांपानेर का राज्य पताई रावल के हाथ से गुजरात के महमुद बेगडा के पास चला गया था.यानी पालनदेव गुजरात में आया, और पताई रावल के हाथसे चांपानेर गया उस समय दरमियान सिर्फ ५९ वर्ष का अन्तर है, और ५९ वर्ष में १४ पुरतें गुजरना असंभवित है.

रासमाला (फार्वस साहिव कृत) की प्रथम विभाग की पुस्तक में लिखा है कि— ' गुजरात के सुलतान अहमदशाह का शाहजादा महंमदशाह ई. स. १४४२ से १४५१ तक गद्दी पर था. उसके समय में ई. स. १४४९ (वि. सं. १५०५) में चांपानेर के रावलगंगदास पर उसने ÷चढाई की थी इससे मालूम होता है कि पालनदेव गुजरात में आया, उसके वाद सिर्फ २३ वर्ष होने पर रावल गंगदास चांपानेर में राजा था. रावल गंगदास का पुत्र जयसिंहदेव उर्फ पताई रावल होना हर एक ख्यात में स्वीकार हुआ है, इससे अनु-मान होता है कि शायद पालनदेव के पुत्र ही रावल गंगदास होगा.

ई. स. १४७१ (वि. सं. १५२७) में इंडर के राठौर राव भाण ने चांपानेर के रावल के साथ +वियह करके उसको पकड कर छः महिने तक इंडर में रखने का उक्त पुस्तक में लिखा है. (लेकिन रावल के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है).

गुजरात के सुलतान महमुद (बेगडा) ने ता. १७ मार्च सन १४८३ ई. के रोज चढाई करके पावागढ की तलेटी में फौज का डेरा लगाया और बाद खुद भी वहां आया, उस समय रावल जयसिंह थे, उसने ताबे होनेका पैगाम कहलाया, परन्तु महमुदने स्वीकार

<sup>् \*</sup> उक्त पुस्तकों में १ पाछनदेव के पीछे क्रमशः २ रामदेव, ३ चांगदेव, ४ चार्चीगदेव, ९ सोनंगदेव, ६ पाछनिसंह, ७ जीतकरण, ८ कंप्ररावछ, ९ वीरधवछ, १० सवराज, ११ राघवदेव, १२ त्रींवकसुप, १२ गंगदास व १४ नयसिंहदेव उर्फ 6 पताई रावछ ' के नाम अंकित हुए है.

<sup>÷</sup> गुनाती रा. मा. माग १ टा के प्रष्ट ५४९ पर इस विषय में टिला गया है कि ई. स. १४४९ में (महंमदशाहने) चांपानेर के रावट गंगदास पर चढाई करके हराया और उसको किले में छुप कर बैटने की फरन पढी, परन्तु रावट ने मालवे के खीलजी बादशाह को अपनी सहायता में बुटा टिया, जिससे महंमदशाह को हार कर भागना पढा.

<sup>+</sup> विग्रह होनेका कारण यह बताया है कि राव भाण का रंग स्थाप व बदन दुबला पतला था. चांपानेर के रावल ने भाटक काया जिसमें विद्युपक से राव भाण का वेश रावल ने बनाने का कह कर उसकी नकल कराई, जो मालुम होनेसे राव माण ने उस पर चढाई की.

नहीं करने से युद्ध शुरु हुआ, राजपुतों ने ऐसी बीरना से हमला किया कि महमुद को घरा उठाने की फर्ज पड़ी. किर महमुद ने युद्ध शुरु किया, जिसमें राजपुनों को पीछा हठना पड़ा और मुसलमानों ने दृवारा घेरा डाला, जिस पर रावल ने मालवे के सुलतान की सहायता चाही. मालवे का सुलतान सहायता के लिये तत्पर हुआ। परन्तु महमुद ने उस परभी चढ़ाई लेजाने से उसने सहायता करने का मुलतबी कर दिया. ता. १७ नोवेम्बर सन १४८४ ई. के दीन मुसलमानों ने किले के शुद्धहार पर कब्जा कर लिया. पताई रावल ने बीरता से केशरियां किया परन्तु सफलता न मिली और जख्मी हालत में रावल व उसका प्रधान इंगरसिंह को महमुद ने पकड़ लिये, और बाद में मार डाले.

### इस विषय में किसी कविने कहा है कि-

- '' संवन पंदरह प्रमाण, एकनालो संवत्सरः पौप मास तिथि त्रीन, वहै हु वार रवि मु दिन. "
- " मर् जिया खट भूप, प्रथम वेरसी पढीजे; जाडेजो सारंग, करण, तेजपाल कहीजे."
- " मर्बियो बंद्रभाण, पर्नाई काज पिंडज दियो; मैपद्रावाद मेहेराण लघु कटक सर पावो लियो "

( रा. मा. पु. पृष्ट ६३१. )

उक्त पुस्तक में (रासमाला में) दंतकथानुसार लिखा गया है कि पावागढ की 'कालि-कादेवी' नवरात्री के दीनों में मनुष्य के रूप में दूसरी स्त्रीओं के साथ + गरवा गाने के वास्ते आई थी, उसको देख कर रावल ने मोहांध वन कर उसका पछा पकडा जिससे देवी ने शाप दिया कि तेरे राज्य का नाश होगा.

चांपानेर पर महमुद ने चढाई छेजाने के विषय में यह भी उछेख किया है कि यह घटना होने पहिले सुलतान न अचानक पांच लाख फोज से पावागढ पर आक्रमण किया था, लेकिन पताई रावल ने उसको सफलता प्राप्त होने न दी, जिसले वारह साल तक घरा डाल रखा, और निष्फल होनेसे सुलह कर ली. सुलह की संधी में यह वात तय पाई कि सुलतान कभी चांपानेर के राज्य में हस्तक्षेप नहीं करे, और रावल अपना क' लोवा ' नामक ब्राह्मण पुत्र (जो चालाक लडका था और रावल के पास था.) को सुलतान को सुपुर्व करे. यह अहदनामा की श्र्त पुरी करने को रावल ने 'लोवा' को दे दिया और सुलतान ने 'गादोतरा' लिख कर ' कोई मुसलमान चांपानेर न लेवे.' ऐसी प्रतिज्ञा का शिलालेख दिख दिया, परन्तु बाद में उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं हुआ, और चांपानेर कब्ने करक वहांपर ' महमुदाबाद चांपानेर ' नामका नगर बंधवाया गया.

<sup>4-</sup> रा'ारा माना ने पना। र पर ही द्वार देनेके विश्य में गर्प में भी प्रतीव मिटना है, कोर करने है कि यह शाय देने पानी गो। शरिशा न मही एक बाजम की उत्सा भी.

शोषा ने गुण्यान महाई जाने ही बात इस पर हो ताट हों भी कि मुख्यान ने मांग्रीनर के किंद तप्त देश पर मृत पर ताल दी भी, पर लोगा ने देल कर गुरुत की माध्यान कर दिया था.

मूता नेणसी की ख्यात में चांपानेर छेनेके विषय में छिखा है कि महमुद बेगडाने पावागढ के पताई रावछ पर चढाई की और बारह साछ तक घेरा डाछ रखा. पताई रावछ का साछा 'सइया वांकछिया ' (सरविरया राजपूत) था, उस पर ज्यादह विश्वास होनेते रावछ ने गढ की कूंची उसको दे रखी थी, छेकिन सइया वांकछिया की नियत में फर्क आनेसे उसने सुछतान को मिछ कर गढ की कूंची उसको दे दी. गढ का दरवाजा खुछने से सुछतान की फौज गढ पर आई, तब राजपूतों ने केशियां किया और छड कर काम आने छगे, राणीयां ने पिहछे से ही झमर खडक रखा था वे उसमें गीर कर जठने छगी, सइया, वांकछिया मारे जाते राजपूतों के नाम सुछतान को सूना कर उनकी राजपूताणी के अग्नि प्रवेश का दृश्य दिखछाता था और सुछतान उन राजपूत, राजपूताणीयां को धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा करता था, सब राजपूत काम आजाने पर सुछतान ने खजाने का हाछ सइया वांकछिया से जान छिया और अवशेष राजपूतों के सिर काट कर ईकडे किये, वाद 'सइया वांकछिया 'का सिर काट कर उन सब के उपर रख कर कहा कि " जिसका वहत खाया था उसका भी नहीं हुआ सो हमारा कहांसे होगा!"

मुलतान महमुद ने पावागढ जीत लेने पर वह 'वेगडा' कहलाया, क्यों कि गीरनार व पावागढ नामक दो वडे दुर्ग जीत लेनेसे उसकी वहुत नामवरी हुई थी. रासमाला की पुस्तक में लिखा है कि पावागढ जीतने के कार्य में इडर के राठोर राव माण ने उसकी सहा- यता की होगी, ऐसा अनुमान किया गया है, वह योग्य है क्यों कि सिरोही की ख्यात से मालूम होता है कि सिरोही के महाराव लखा व इडर के राव माण दरमियान बहुत मित्राचारी थी और उसी कारण से सिरोही इलाके के गांव 'लात' में सोलंकी भोजराज को मारने के कार्य में इडर के राव भाण ने महाराव लखा को स्वयं आकर सहायता की थी. सिरोही के महाराव लखा महमुद वेगडा ने पावागढ सर किया तब उसकी सहायता में गया था, जिसके बदले में राणा कुंभा से आबु पहाड का कब्जा पुनः प्राप्त करने में गुजरात के सुलतान ने अपनी फीज दी थी. सिरोही को ख्यात में यह भी उछेख है कि पावागढ पर से कालिका माता की मुर्ति हाथो पर वेठा कर महाराव लखा ले आया था जो वर्तमान समय में भी विद्यमान है.

चांपानेर के अंतिम रावल जयसिंह उर्फ पताई को तीन पुत्र थे, जिसमें १ रायसिंह का देहान्त पहिले ही हो चूका था, लेकीन रायसिंह के पुत्र पृथ्वीराज व डुंगरसिंह थे उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर 'हांफ 'गांव में अपना राज्य स्थापन किया. २ लिंबा, चांपानेर के राज्य की पडती देख कर भाग गया. ३ तेजसिंह केद हो गया उसको मुसलमान वनाया गया, जिसके वंशज रेवाकांठा में वर्तमान समय में १ अगर, २ वनमाला, ३ अलवा, ४ देवलिया आदि ताहुकों के ताहुकदार है.

रायसिंह के पुत्रों ने हांफ में निवास स्थान करके वगावत (लूटफाट) शुरू किया, जिससे गुजरात के सुलतान ने उनको कितनेक गामों की चोथ देना स्वीकार किया. उन्होंने स्वपराक्रम से आस्तह २ अपने राज्य की सीमा वढाई और राजपीपला से गोधरे तक का देश कटजे किया, जब कि दोनों भाईओं दरिमयान वटवारा हुआ तब वहे भाई पृथ्वीराज के तरफ 'मोहन' (छोटा उदयपुर) व छोटे भाई हुंगरिसंह के तरफ 'वारिया' आया. जो उनके वंशज क तरफ वर्तमान समयमें भी है.

उपर्युक्त हकीकत से चांपानेर के खीची चौहानों का वंशवृक्ष निम्न होना योग्य है.

## १ बंशकृक्ष नांपानेर (पाक्षागढ) के कीकी कीहान.

नोट-उपर्युक्त वंशवृक्ष के रावलों का इतिहास पहिले ही आ चूका है. अन्य प्रसिद्धि में आये हुए पुस्तकों मुताबिक इस वंशवृक्ष में वारह पुश्तों के रावलों के नाम वाद किये गये है, उसका कारण यही है कि ऐतिहासिक दृष्टि से संशोधन करते वे नामके पुरुष नं. १ व, नं. ३ के दरिमयान में होनेका कोई प्रमाण नहीं है, वैसे संवतों का मिलान करते इतनी पुश्त गुजरना असंभवित है, जिससे इस पुस्तक के लेखक ने अपनी अल्प मितनुसार अपनी राय से यह वंशवृक्ष अकित किया है. उम्मेद है कि इतिहास वेचाओं की तरफ से इसमें कृछ गलती हुई हो तो वह सुधारने की तजवीज होगी. अफसोस यही है कि गुजरात के खीचो चौहानों का इतिहास इतना अपूर्ण है कि हांफ में राज्य स्थापन होने वाद के राजाओं की नामावलों में पृथ्वीराज से वाजी रावल तक में कीन २ राजा हुए उनके नामों के वास्ते भी शंका होने जैसा दिखाई देता है, विक्त वादमें भी कई एक नाम जगह २ 'मालूम नहीं ' होना अंकित हुआ है. इस स्रत में प्राचीन इतिहास में अपूर्णता होने उसमें आधर्य नहीं है.

२ कंशहक्ष छोटाउदयपुर के सीनी नोहान.

रै पुर्श्तामात्र ( गांपानेर के गोणो घोडानो के वैश्वयुक्ष में नं. ५ यान्य दौकः )

गाद में किनमीक पुरत पर नं ७ जश्चवंतिनद हुआ, तमका नाम यात्रीराय होगा येना सनुमान किया है,

( गु. म. पृष्ट १७४ को टीम. )
२ करणिंग्द ( देखो पोंग्ने के पृष्ट पर )



नोट—यह वंशवृक्ष में नं. २ से नं. ७ तक के नाम किस आधार से अंकित किये गये है वह किसी जगह खुलासा नहीं हुआ है, और इन नाम वाले राजाओं का कुछ भी इतिहास किसी तवारिल में मिलता नहीं है. इस लेलक को राय में गुजरात के खीची चौहानों की ख्यात बहुत अपूर्ण है. अगर उस प्रदेश की प्राचीन दंतकथा, भाट चारणों के गीत किवत्त और राज्य के आश्रित वहीवंचा वगैरह से ज्यादह तलाश की जाय तो कुछ न कुछ फायदा होने की उम्मेद रहती है.

# उपंचुक्त वंशवृक्ष का संक्षिस इतिहास.

नं. १ रावल पुथ्वीराज ने हांफ उर्फ मोहन में अपना राज्य स्थापन किया. फारसी तवारिख से मालूम हुआ है कि 'मोहन' का राज्य ६० कोस लंबा व ४० कोस चौडे विस्तार में था. उस देश में जंगली हाथी ज्यादह थे, आँर वहां के चीहान राजा के पास में ६०० घोडे सवार और १५००० पैदलों की सेना थी.

नं. २ से नं. ७ जसवंतिसंह तक के वास्ते ज्यादह अहवाल मालूम नहीं हुआ है, लेकिन 'वाजीरावल' नामक राजा ने छोटा उदयपुर में राज्यस्थान किया, जिसके समय में मुगल सत्ता कमजोर हुई व मरहठों की वढती होने लगी थी. यह वाजीरावल का दृसरा नाम जशवंतिसंह होगा ऐसा गुजरात राजस्थान के पुस्तक में अनुमान किया गया है.

नं. ८ गवल दुर्जनसिंह, वाजीरावल के गोत्री भाई था, और वाजीरावल अपुत्रवान होनेसे उस के गोद आया.

नं. ९ रावल समरसिंह, रावल दुर्जनसिंह के भतीजा था. और दुर्जनसिंह अपुत्रवान होनेसे उसके पीछे गद्दी पर वेठा.

१० रावल अभयसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसका देहान्त घोडे से गीरजाने से हुआ था.

नं. ११ रावल रायिसह अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. चारिया रियासत की ख्यात से मालूम होता है कि चारिया का राजा रावल गंगदास ई. स. १८१७ (वि. सं. १८७३) में इसके आश्रय में रहा था. ई. स. १८१९ (वि. सं. १८७५) में इसका देहान्त हुआ.

नं. १२ रावल पृथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय में इस रियासत से गायकवाड का ताछुक हट कर वि. सं. १८७८ में रु. १०५०० गायकवाड सरकार का टांका (खंडणी) मुकरर हुआ, व अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा हुआ, ऑर इसी संवत् में इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होने के कारण इसके काका के पुत्र गुमानसिंह गद्दी वारिस हुआ.

नं. १३ रावल गुमानसिह वि. सं. १८७८ में गद्दी पर वेटा. यह बडे उदार रईस था. वि. सं. १९०७ में इसका देहान्त हुआ. यह अपुत्रवान होनेसे इसके काका मोतीसिंह के पुत्र जीतसिह गद्दी वारिस हुआ.

नं. १४ रावल जीतिसिंह के समय में वि. सं. १९१४ में गदर हुआ, और मरहठा तातीया टोपी ता. २९ नोवेम्बर सन १८५८ ई. के रोज मय तोपलाने के वही फॉज के साथ छोटा उदयपुर आया, उस वक्त रावल के पास बचाव करने जितनी फॉज न होनेसे वागीओं ने शहर लूट लिया. लेकिन पीछे से रेवाकांठा के पोछिटिकल एजंट 'मेजर

### छोटा उदयपुर के महारावल नं. १६



स्वर्गवासी महारावल फतहसिंह साहय बहादुर, रिसायत छोटा उदयपुर, (रेवाबांटः)

बकलं ' की सहायता आ जाने पर वागो भाग गये. इसका देहान्त वि. सं. १९४७ (ता. ७ जुलाई सन १८८१ ई.) में हुआ. इसके नौ राणीयां, सात पुत्र व छः पुत्रीयां थी. इस रावल का विचार अपने दूसरे कुमार नं. १५ चंद्रसिंह को गद्दी देनेका था परन्तु अंग्रेज सरकार ने मंजुर नहीं किया जिससे बढ़े कुमार मोतीसिंह गद्दी पर वेठा.

नं. १५ रावल मोतीसिंह ता. ११ ऑगष्ट सन १८८१ ई. (वि. सं. १९४७) के रोज गद्दी पर वैठा. इसके राज्याभिषेक के जलूस में पोलिटिकल आतिस्टंट एलन साहिब, आली-राजपुर के राजा रुपदेव व वारिया के रावल मानसिंह आदि शामिल थे. इसके समय में रियासत में अच्छा सुधारा हुआ. ई. स. १८९५ (वि. सं. १९५१) में इसका देहान्त हुआ.

नं. १६ रावल फतहसिह वि. सं. १९५१ में अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसने राजकुमार कॉलेज में विद्याभ्यास करके अच्छी तालीम हासिल की, और अपने राज्य में पाठशालाएं, सफाखाने, टेलीफोन आदि नये सुधारे करके राज्यहीत व प्रजाहीत के बहुत अच्छे २ काम किये, इसके समय में छोटाउदयपुर से वोडाली तक की रेलवे ग्रुरु हुई. यह महाराजा विद्या विनोदी व प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य के वडे प्रेमो थे. आबु पहाड पर हवा खोरी के वास्ते अकसर करके इनका आना होता था. वि. सं. १९६३ (ता. १६ नोवेम्बर सन १९०६ ई.) में युवराज नटवरसिंह, व (ता. ६ मार्च सन १९०९ ईस्वी.) वि. सं. १९६५ में द्वितिय कुमार नाहरसिंह के जन्म हुए.

युरोप की वडी लडाई में रावल साहिव ने अपनी रियासत की मकदूर से भी ज्यादह सहायता अंग्रेज सरकार को देकर अपनी वफादारी प्रदर्शित की थी. ता. २९ ऑगष्ट सन १९२३ ईस्वी (वि. सं. १९७९) में इनका स्वर्गवास हुआ.

नं. १७ रावल नटवरसिंह अपने पिता के पीछे वि. सं. १९७९ में गद्दी पर बैठे. आपने राजकुमार कॉलेज में अपने छोटे भाई नाहरसिंह को साथ रखकर विद्या संपादन की है. नावालगी के कारण छोटाउदयपुर की रियासत वर्तमान समय में अंग्रेज सरकार की निघरानी में है, और रावल साहिब विलायत की सफर को पधारें है.

## ३ कंशकक्ष कारिया (देकमढ कारिया) के कीची चौहान.

वारिया के खीची चोहानों का मूछ पुरुष रावल डुंगरिसंह ने अपना राज्यस्थान बारिया में किया, जहां पर 'देवगढ 'नामक किला होनेसे 'देवगढ वारिया ' के नाम से यह रियासत मशहूर है. रावल डुंगरिसंह चांपानेर का राज्य जाने के समय में विद्यमान हो वैसा अनुमान होता है. ( जो समय वि. सं. १५४१ था. ) डुंगरिसंह से मौजूदा रावल साहिव रणजीतिसंह के दरिमयान केवल १२ पुरुतें और होने का वारिया के इतिहास से पाया जाता है. (जिसमें चारसों वर्ष से ज्यादह समय व्यतित हुआ है.) इससे अनुमान होता है कि वारिया के खीची चोहान राजाओं की नामावली भी अपूर्ण है, बिल्क रावल मानसिंह जिसके समय में वारिया का राज्य छूट गया था वह ई. स. १७२० (वि. सं. १७८६) में होने का बताया है, जो रावल हुंगरसिंह से पांचवी पुश्त पर है, उस द्रिमयान २३५ वर्ष होते हैं, जिससे पाया जाता है कि बीच में दृसरे कितनेक राजा हुए होंगे, वे नाम प्राप्त करने के बास्ते इस पुस्तक के लेखक ने खास करके बारिया रियासत से ख्यात मंगाने की कोशिश की, और वहांके दिवान साहिबने अम उठाकर ख्यात भेज दी, परन्तु उसमें प्राचीन इतिहास की अपूर्णता रफे होजाय वैसा न होनेसे प्रसिद्धि में आई हुई ख्यातों मुआफिक ' बारिया ' के खीची चोहानों का वंशवृक्ष अंकित करना फर्ज हुआ है.

वस्तुतः चोम्वे प्रेसिडन्सी के देशी राज्यों में वारिया रियासत की ख्यात से यह पाया जाता है कि जैसे राजपूताना में सिर्फ सिरोही रियासत (देवडा चौहान) मुगल, मरहठा आदि के मातहती में न रहते अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होने के समय तक स्वतंत्र रहने पाई है, उसी मुआफिक चोम्वे इलाके के देशी राज्यों में सिर्फ वारिया के खीची चौहानों ने चौहान राजपूतों का प्राचीन गौरव कायम रख कर अपनी नस्वतंत्रता को वेदाग रखी है. वारिया की रियासत में होकर मालवे से ग्रजरात में आनेका मार्ग होनेसे ई. स. १७८५ (वि. सं. १८४१) में अंग्रेज सरदार मी. मेलेट ने जब वारिया के रावल साहेबखान की मुलाकात की तब रावल साहिव ने उसके साथ दोस्ताना वरताव रखकर हरेक प्रकार की सहायता की थी, और बाद में भी वक्तन फवक्त सहायता करने से सैंन्धिया आदि मरहठे सरदारों ने इस रियासत को बहुत

<sup>+</sup> अंग्रेन सरकार के साथ बारिया श्यासत का ताल्छक होनेके समय में बारिया श्यासत स्वतंत्र होनेके विषयमें पोलिटि-यत अफ्तमों ने िया है कि---

१ भी. मेन्टेट अपना ता. १ एप्रील सन १७८५ ई. के रिपोर्ट में लिखता है कि-" बारिया के राजा इस समय तक स्रांत गईस दे." (देगो बोग्चे मरहटा सिरीय बोल्युम १ पृष्ट ४९८ पर सिलेक्सन कीम स्टेट.)

२ हेक्ट्रन्ट शराज्य पर नॉह्न मालक्षत्र ने ' मेमिश्त ऑक सेंड्र्ज इन्टिया ' (इ. स. १८२४) नामक पूस्तक की द्वितिय भागृति में मारिया निर्मादन की सानेव राज्य होना स्वीकार किया है.

र भी हैमिन्द्रनन माहिन ने आनः ' टीस्किपमनसऑक िन्दुस्तान ' नामक प्रस्तक के 2ए ६८५ में छिला है कि— " िन्दुस्त न में इस मनय ( अंग्रेन सरकार के साथ आहदनाया होनेके समय ) में जो गीननी के स्पनंत्र राज्य है, उस पैकी मारिया किन-न भी एक गीनी नामको है. इस रियानत ने किमी को डांका ( खंडर्गा ) नहीं दिया है; इतनाही नहीं पर्न्तु नमहीक के ( दूमरे के ताने के ) परगनों से 'नोय' यह रियानत वसुछ करनी है.

नीर—मान्या स्मिपात पर ई स. १८२४ तक अंग्रेन सरकार यी मी गंडगी नहीं थी, हेविन ने. १२ प्रशीरान सार के रावालगी ने समय में "भोजीमाई" नामक कारमानि वेचका होकर रू. १२०००) की गंडगी अंग्रेन मरकार की देगा बनार कर दिया, नेतिन अंग्रेन सरकार के देगा बनार कर दिया, नेतिन अंग्रेन सरकार के स्वायी पोलिटिक अक्तमों को अन्याय होना माल्य होनेते ना. १२ सन्टेन्स सन १८९२ ईमी के अहरनाम में पर १६४ बारिया निवासन की कापिय दिलाई गई. निवसे यह रिवासन पर अब किवीकी बोडगी नहीं है: बन्दि को मील कमती भी यह मिन रही है.

नुकसान पुहुंचाया था, और उस तुकसान का बदला देनेको अंग्रेज सरकार के अफसरों ने वादे किये थे, लेकिन उन वादों ( Promise ) को पूरे नहीं किये तब भी इस रियासत ने अपनी दोस्ताना फर्ज अदा करने में पीछा पैर नहीं दिया वैसा हरएक अंग्रेज अफसरों ने जाहिर किया है.

वारिया रियासत क राजाओं का वंश वृक्ष प्रसिद्धि में आई हुई ख्यातों मुआफिक निम्न अंकित किया गया है.



# उपयुक्त भंशमृक्ष का संक्षिण इतिहास.

नं. १ रावल हुंगरसिंह ने वारिया जात के मेवासीयों से 'वारिया ' संपादन करके वहां अपना राज्य स्थापीत किया.

नं. २ रावल उदयसिंह, नं. ३ रायसिंह, नं. ४ विजयसिंह ये तीनों राजाओं के सिर्फ नाम उपलब्ध होते हे परन्तु उनके समय व ख्यात के विषय में कुछ भी उहेल नहीं है. नं. ५ रावल मानसिंह के हाथ से ई. स. १७२० (वि. सं. १७७६) में वारिया का राज्य छूट गया, और उसका देहान्त होने पीछे एक वलूची सरदार ने इस राज्य पर कब्जा कर लेनेस मानसिंह की राणी अपना वालक कुमार को लेकर डुंगरपुर के रावल के पास चली गई.

नं. ६ रावल पृथ्वीराज (पिहले ) अपनी माता के साथ वारह वर्ष ' हुंगरपुर ' के रावल पास रहे. जब यह समजदार हुआ तब ई. स. १७३६ (बि. सं. १७९२ ) में हुंगरपुर की फीज की सहायता से बल्ची सरदार को निकाल दिया, और पुनः कब्जा करके 'देवगह 'का किला बनाया.

इस राजा के समय में तरहटी सेन्य (उदाजी पुंचा, सहहारराव होल्कर, व जह तेजी मेंशिया की फोज) ने वारिया की मीमा में प्रवेश किया, परन्तु राव र प्रथ्योराज की कुल में उन्होंने मंडणी नहीं टाउटी ईसकी 'बारिया ' राज्य के सामीक होना कीका किया, बच्च इसे छूटेर आर्था की रवसें म आसे पावे उसमें नवायता देनेका संज्ञ करेल कालान, कालोछ, व दाहोद के परभनों में बारिया रियासत की 'चोध ' छनती का महत्वाल होने में लेख होक मही की.

नं. ७ गानक गानवर अपने निना के पीछे गदी पर बेटा. इसने अपने साई नं. " जाननानित के दूँ गोनित के अपनीसंह व अपनी दो पहिनों का जानोंने दी. को कर्क देखी के गाम विचारन के, उसी नं, दूँ मिलिन्ड को ओलादवालों के तरफ गानोहर गानने को 'हंसल ' नावक तालुकदारी है.

यं. ६ पान्य नंबदान (पिछ्छे) व उत्तक वाद गं. ९ रावण वंभीवित और उनके पोछे गं. १० गन्य विन्तिनिद् तांच्या की गदी पर वेटे, इतनाही प्रवान्य सास्कृप संका है. गं. १० पण्य विन्तिति अधुत्रवान गुजरने से उतका भाई साहेबसिंद गदी पर आया.

ं. 'त्यल साहेबनित यह मिळनतार और कार्य कुझल राजा था. इनके समय में माथोजी भेंशिया राघोशा की तलान में नीकला हुआ बारिया की विकास में आ पहुंचा, माल राजबित ने उसकी अच्छी तरह आगत स्वागत की जिनसे सेंथिया ने उनमें खुझ होकर पोजाक बक्ता. ई. स. १७८५ (बि. सं. १८२१) में अंबेज अफसर मीस्टर मेलेट ने सबल माहेबित की मुलाकात की और उससे उसका (मी. नेलेट को ) इतना संताप हुआ कि उनने अंबेज सरकार को जिस्सा के राजा निसवत सब हर्जिकत निवेदन की जिससे बिटीश गवर्मेन्ट ने खास खरीता के साथ पोशाक आदि वानेया के राजा को बक्षे.

ई.स. १७८९ (त्रि.सं. १८१५) में गवल साहेवसिंह ने सोनगरा चौहान सरदारिंग्ह को मान्कर 'गजपुर नामक राज्य ले लिया. नं. ११ रावल जसवन्तिसंह ने संजेली के सोनगरा चौहान वहादुरिसंह को युद्ध में मारा. इसकें समय में सैंधिया का जो मुलक मरूच आदि युजरात में था वह अंग्रेज सरकार के हाथ में आया, उसका कब्जा लेनेक वास्ते अंग्रेज सरकार के अफसरों का कई दफे वारिया रियासत की हद में आना जाना हुआ, उस समय रावल जसवन्तिसंह ने अंग्रेज सरकार के अफसरों के साथ दिलोजान से दोस्ताना वरताव रख कर सहायता की, जिससे सैंबिया की इस रियासत पर खफ्गी हुई लेकिन रावल ने उसकी परवाह न की.

ई. सं. १८०३ (वि. सं. १८५९) में वारिया रियासत का अंग्रेज सरकार के साथ अहदनाना हुआ, लेकिन इस अहदनामा के जरिये से वारिया रियासत को जो लाभ मिलने को आज्ञा थी उसमें कुछ नहीं मिला.

नं. १२ रावल गंगदास (दृसरे) के समय में मरहटों ने पूर्व वेर का याद करके वाश्या श्यासत पर आक्रमण कन्के मुलक वेरान करना छुट्ट किया. रावल गंगदास में राज्य चलाने की झांक ए हानिने इसकी माना राज्य कारोवार चलाती थी. मरहटों ने इन श्यासन पर अवने हम े बड़े और से जारी रखे. ई. स. १८०५ (वि. सं. १८६१) में सिंधिया की तन्म से शंभाजी आंब ने हा. १४०००) भुजंगराव नामक सरदार ने हा.८०००) य शोहकर के फोंकी स्वा महिषतराव ने स. ३६०००) वारिया रियासत से लिये.

है. स. १८०८ (वि. सं. १८६४) में फिर वाधुमाहेब सेंधिया ने वारिया पर आक्रमण किया और स. २३०००) लिबे, इनताही नहीं लेकिन पीछे से इस रियासन में लूट भी चलाई.

ई. स. १८१० से १८१५ (बि. मं. १८६६ से १८०१) तक में मरहटों की तन्फ से रामदीन, होस्कर के फीजी करदार रोजनवेग, य धार का वाषु कथनाथ और गोविन्दराद योळे आदि मन्हटों ने वान्यि पर आक्रमण करके खिगज यसुल की.

रावल गंगदान (दृसरे) की माना दहुन बुह्मिन य राज्य कारोबार में कुशल क्षत्राणी थी उसने नारण दने नामक ब्राह्मण जो बारिया रिवासन में राजगढ़ परगने का थाण-दार था उसको नोकरी में से निकाल दिया था, नारण दने ने सेंधिया के स्वा किशनाजी की फीज में नोकरी करना कुक किया, उसके तेहत में १०० घोडेसवार व ४०० पायदल थे, इसने वारिया रिवासन पर हमला किया और बाद में स्वा को रू. ५०००) रिशवत देकर १०० घोडेसवार व ३०० पायदल के साथ वारिया के नजदीक पडाव किया, उसने फीज को एक जगह छीपा कर २५ आदमीओं के साथ रात्री के समय वारिया के राज्य महल में प्रवेश किया और निदाबश राज माता को जान से मार कर महल रूट कर चला गया. यह घटना ई. स. १८१७ (वि. सं. १८७३) में हुई.

राज माता का ख़ृन होनेसे रावल गंगदास वारिया छोडकर छोटाउदयपुर के रावल रायितह के पास चला गया परन्तु थोड़े ही दिनों में गोधरे के सूवा कां भाई वीठाजी के नाथ दव नारण की लड़ाई हुई जिसमें नारण दवे सकत जक्मी होकर गर गया. जिससे रावल गंगदास अपने राज्य में वापिस आगया.

रावल गंगदास के समय में मरहठां के हमलों से रियासत की वरवादी हुई और पंचमहाल जिला जो इनकी सरहद पर था वह सेंधिया के तरफ होनेसे सेंधिया उसके पड़ोसी हुए परन्तु वारिया ग्यासन पर कायमी तौर पर कोई खिराज कायम नहीं कर सके, इतनाही नहीं लेकिन सेंधिया के तावे के परमने दाहोद, कालोल व हालोल में वारिया के रावल को जो चोथ लगती थी वह वरावर वसुल लेते रहे, ई. स. १८१९ (वि. सं. १८७५) में इस चोथ की रकम रू ४०५०) तय होकर वारिया रियासत को मिलो जा ठहराव हुआ. इसी साल में रावल गंगदास का देहानत हुआ. इसका पुत्र एथ्वीगज का जनम होते पहिले ईसकी राणीने दो लड़के गोद लिये जिलतें से भीनतिह नामक लड़के को कारभारी ने गदो पर वैठाया लेकिन वह भीलड़ो के पेट का होनेके कारण जीजीभाई नामक कारभारी ने उसको गदो से हटा दिया और एथ्वीराज जो सचा वारिस था जिसको गदी पर वैठाया.

नं. १३ रावल पृथ्वीराज ( दूसरे ) वालक होनेसे कारशारी जीजीभाई राज्य चलाने लगा, इसके समय में वहुत अंधाधुंधी चली. ई. स. १८२४ (वि. सं. १८८०) तक वारिया रियासत के उपर अंग्रेज सरकार या दूसरे किसी की खिराज नहीं थी परन्तु जीजीभाई कारभारी (जिसको चारिया स्थितित के इतिहास में विश्वासघाती कारभारी होना अंकित किया है) ने घाउराजा के नाम से अंग्रेज सरकार को तारिख २४ एप्रिल सन १८२४ ई. के इकरार से च. १२०००) सालमशाही की खिराज देना क्युल किया, जो कि जीजीभाई ने अपना अंधाप्तंधी कारभार नीभाने के खातिर यह काम किया परन्तु केष्टन रोकडोनखडे पोलोटीकल ऑफिसर ने इसी साल में उसको हटाकर रावल के खिनेशर नथुभाई नानक सरदार को कारभारी नियत किया ऑर रावल पृथ्वीराज लावक होने तक अंग्रेज सरकार ने यह राज्य अपनी निगरानो में रखा.

ई. सं. १८२८ (वि. सं. १८२४) में इस राज्य के सागटाला नामक परगना के भील नायक केवल ने छोटाउद्यपुर व पंचमहाल की हद के भीलों को शामिल कर वलवा किया, उनका समाधान अंबेज सरकारने किया लेकिन सागटाला परगने को हुकृमत अंबेज सरकार ने अपने हस्तक में लेकर वहां अपनी तरक से एक थाणदार मुकरर किया.

ई. स. १८५७-५८ (वि. सं. १९११) के गदर में इस ख्यासत ने अंग्रेज नरकार को

ह. १११६०००) की गंजावर रकम और दूसरी छडायक सामग्री अंग्रेज सरकार को अर्पण की थी, इतनाही नहीं परन्तु आप खुद इस युद्ध में हिन्दुस्तानी घोडेसवारों की सातवी दुकड़ी के साथ फ्रान्स व क्लेन्डरस की भूमी में युद्ध में उपस्थित हुए थे और जर्मनों ने जब कि छाईझर्रानस नामक गांव पर हमछा किया तब खाईयों में रहकर उनके साथ मुकाविटा किया था, बिल्क इस विषय में अंग्रेज अफसर मीस्टर विछोवी ने छिखा है कि वारिया गियासत ने अंग्रेज सरकार के फायदे में जो जो तजवीजें की है वे उसकी वफादारी को इनसाफ देने के वास्ते काफी सबूत है.

नं. <sup>१९</sup> नहारसिंह मोजूदा महारावल के छोटे भाई है जो ब्रिटोश फौज में लेफ्ट-नंट कर्नल की पदवी धराते हैं.

## ३ दंशरक्ष मांडका (रेकाकांटा) के स्किकी कौहान,

मांडवा के खीची चोहानों का मूळ पुरूष गढ गागरून ( लाळवा ) के राव अचळ-दास का पुत्र प्रतापिसह है. वह अपने भाई पाळनदेव के साथ गुडरात में आया था. पाळनदेव ने चांपानर में राज्य स्थापन करने बाद प्रतापिसह ने 'कारचण' में ३५० गांव का अलग राज्य स्थापित किया, उसके बंश में नहारिसह नामक पुरूष हुआ उस पर गुजरात के सुलतान महमुद वेगडा ने चढाई की जिससे वह भाग कर अपने सुसराळ 'नंदेरिया' में चला गया. और 'नंदेरिये' का राज्य उसको मिला. वहां से माळिसह नामक पुरूष ने अपना राज्यस्थान ' चांदोद ' ( नर्सदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध करवा है. ) में किया.

प्रसिद्धि में आये हुए इतिह।स मुआफिक मांडवा के खीची चाँहानों की करीव १६ पुरतों के नाम जाहिर में आये हैं. इससे पाया जाता है कि उसमें वहुत सी हुटो रहने पाई हैं, क्यों कि प्रतापिसह का गुजरात में आनेका समय वि. सं. १४८२ में जबिक राव अचलदास के हाथ से गढ गागरून छूट गया उसके वाद का है, जिसको ५०० वर्ष हुए हैं, इतने अरसे में करीव २५ पुरतें होना चाहीये, परन्तु दूसरे नाम प्राप्त करने का कोई साधन न होनेसे गुजरात राजस्थान व रेवाकांटा डायरेक्टरी आदि प्रसिद्ध हुए पुस्तकों में जो नाम उपलब्ध होते हैं उस परसे मांडवा के खीची चौहानों का बंशवृक्ष शंकित किया गया है.

ै प्राप्तिह (देशो प्राप्ता के सीची चीटान गढ गागरून के गीची चीटान वंश्वतृक्ष में तं. है थाला.)

र नदार्शित्र

प्राप्तिह

प्राप्तिह

(देशो पीसे के पृष्ट पर)



## डफ्युं ता पंश्वमृक्ष का संक्षिस इतिहास.

नं. १ प्रतापितह ने कारवण में अपना अलग राज्य स्थापनं कियां.

नं. २ राणा नहारसिंह के हाथ से वि. संवत् की सालहवी सदी में महसुद वेगडा ने कारवण का राज्य ले लिया. इसकी राणी 'नंदेरिया ' के नंदराजा की पुत्री थी जिससे यह नंदेरिये चला गया और पीछे वह राज इसको ही मिला.

नं. ३ राणा मालसिंह राणा नहारसिंह का पोता होता था. इसने नंदेश्या से राज्य गद्दी हटा कर चांदीद में स्थापित की.

नं. ४ राणा वाघिसंह नं. ३ मालसिंह से कितनीक पुरत पर हुआ. उसने चादोद से , राज्य गद्दी हटा कर पुराना मांडवा में स्थापित की.

नं. ५ राणा कहानसिंह के विषय में कोई इतिहास जाहिर में नहीं आया है.

नं. ६ राणा वाघसिंहने ई. स. १६६९ ( वि. सं. १७२५ ) में पुराना मांडवा छोड कर मौजूदा मांडवा में अपनी राज्य गद्दी स्थापित की.

नं. है सवलिंह का सनोर ताङ्कका मिला. जिनके वंशज के तरफ सनार की -ताङ्कदारी विद्यमान है. नं. ७ से नं. १५ तक के राणाओं के नाम मात्र अंकित हुए है, दूसरा कोई इतिहास इनके विषय में प्राप्त नहीं हुआ है.

नं. ११ राणा खुमाणसिंह अपने वडे भाई माधोसिंह के पीछे ई. सं. १८७१ (वि. सं. १९२७ ) में गद्दी पर वैठा.



नोट-पुत्रता के गांची जीटानों में तालकार की चेलि के महिम के चारा के निमय मनीर व गर भोगेगार के गाल रह भी है और मुनगत की रूमने निवायनों में भी मीजी में होती की छोड़ी छोड़ी नामीर हैं.

### प्रकरण १६ वाँ।

# काक ( गुजरांत ) के नाडोला चौहान.

गुजरात में नाडोल के चौहानों की शाखा के वाव (थराद) व सूईगांव नामके तालुकदार है, जो नाडोल के चौहानों के वंश वृक्ष में नं. के देदा की ओलाद वाले हैं. वाव के चौहानों का मूल पुरुष देदा नाडोल से अलग हुआ, वह अहवाल प्रकरण ९ वाँ 'नाडोल के चौहान.' में सिवस्तार आ चूका है, जिससे उनके लिये लिखने की जरुरत नहीं है. वाव के चौहानों के इतिहास मुआफिक देदा का पुत्र रत्नसिंह अपने मामा जो थराद का मालिक था उसके पास आया, और वाद में 'थराद' का प्रदेश उसको ही (रत्नसिंह को) मिला.

वाव के नाडोला चौहानों का इतिहास 'पालणपुर डायरेक्टरी 'से उपलब्द होता है, विक मूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोडीसी ख्यात लिखी हें जो प्रकरण ८ वां में. 'निशानी (आ) के वंश वृक्ष में नं. १ से नं. १० देवा तक लिखी गड़ हें.' नेणसी मूता जब गुजरात में गया तब 'वाव 'की गद्दी पर भोज (देखों नं. १७ वाला) विद्यमान था, और उसने देदा के वाद भोज तक का वंश वृक्ष सम्पूर्ण लिखा है, विक वाव के चौहानों का शृंखलावद्ध वंशवृक्ष बना है यह उस महाशय की लेखिनी का ही प्रताप है, क्यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के मुकाबिले में गुजरात के राज्यस्थानों के राजपूतों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका प्राचीन इतिहास वोलकुल अंधरे में ही रह गया है. नेणसी की ख्यात से जो नाम 'देदा' के वाद उपलब्द होते हैं, वे 'वाव' के प्रसिद्धि में आये हुए इतिहास के साथ 'अपभंश' शब्दों का फर्क वाद करते मिलते हैं.

जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चोहानों का वेटी व्यवहार जेसलमेर के भाटोओं कें साथ ज्यादह रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संवत् और नामों में वहुत अन्तर आता है, इस लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से जो जो नाम मिलते है उनको दुरूस्त समज कर वाव के चोहानों का वंश वृक्ष अंकित किया गया है.

### १ वंशवृक्ष वाव के नाडोड़ा चौहान.

१ देहा (देश्रो पंदापृक्ष 'नाडोल के चीहान' में नं. १० वाला. )
२ रत्नसिंह यह नाडोल से धराद आया. बाद में इसको धराद मास हुआ.
३ गोगल मुता नेणसी की ज्यात में 'धुघल ' लिखा है. (देखो पृष्ट १३४ पर )

नं. ७ से नं. 🖰 तक के राणाओं के नाम मात्र अंकित हुए है, दूसरा कोई इतिहास इनके विषय में प्राप्त नहीं हुआ है.

नं. ' राणा खुमाणसिंह अपने वडे भाई माधोसिंह के पीछे ई. स. १८७१ (वि. सं. १९२७) में गद्दी पर वेठा.



नार -शुक्ता ने रहेले मीहानों में नारामग्रा की बीच के मांग्रा के राजा ने विशाय महेत प गर बारीयाद के साहुत्या भी के मीत गुण्या की दूसनी विधायों में भी गोनी मीहानों की गोटी ग्रीश कारीरें हैं.

### प्रकरण १६ वाँ।

## वाष ( गुजरांत ) के नाडोला चौहान.

गुजरात में नाडोळ के चौहानों की शाखा के वाव (थराद) व सूईगांव नामके ताल्लकदार है, जो नाडोळ के चौहानों के वंश वृक्ष में नं. के देदा की ओळाद वाळे हैं. वाव के चौहानों का मूळ पुरुष देदा नाडोळ से अळग हुआ, वह अहवाळ प्रकरण ९ वाँ 'नाडोळ के चौहान.' में सविस्तार आ चूका है, जिससे उनके ळिये ळिखने की जरुरत नहीं हैं. वाव के चौहानों के इतिहास मुआफिक देदा का पुत्र रत्नसिंह अपने मामा जो थराद का माळिक था उसके पास आया, और वाद में 'थराद' का प्रदेश उसको ही (रत्नसिंह को) मिळा.

वाव के नाडोला चौहानों का इतिहास 'पालणपुर डायरेक्टरी 'से उपलब्द होता है, बिल मूता नेणसी ने अपनी ख्यात में भी इनके विषय में थोडीसी ख्यात लिखी है जो प्रकरण ८ वां में. 'निशानी (आ) के वंश वृक्ष में नं. १ से नं. १० देवा तक लिखी गइ है.' नेणसी मूता जब गुजरात में गया तब 'वाव 'की गद्दी पर भोज (देखों नं. १७ वाला) विद्यमान था, और उसने देवा के बाद भोज तक का वंश वृक्ष सम्पूर्ण लिखा है, बिल वाव के चौहानों का शृंखलाबद्ध वंशवृक्ष बना है यह उस महाशय की लेखिनी का ही प्रताप है, क्यों कि राजपूताना के राज्यस्थानों के मुकाबिले में गुजरात के राज्यस्थानों के राजपूतों ने अपना ऐतिहासिक साहित्य की संभाल नहीं रखने से उनका प्राचीन इतिहास बोलकुल अंधरे में ही रह गया है. नेणसी की ख्यात से जो नाम 'देवा' के वाद उपलब्द्ध होते हैं, वे 'वाव' के प्रसिद्ध में आये हुए इतिहास के साथ 'अपभंश' शब्दों का फर्क बाद करते मिलते हैं.

जेसलमेर की ख्यात से पाया जाता है कि वाव के चोहानों का बेटी व्यवहार जेसलमेर के भाटीओं के साथ ज्यादह रहा था, लेकिन उससे मिलान करते संबत् और नामों में बहुत अन्तर आता है, इस लिये नेणसी की ख्यात व पालणपुर डायरेक्टरी से जो जो नाम मिलते है उनको दुष्टस्त समज कर वाव के चौहानों का वंश वृक्ष अंकित किया गया है.

१ वंशवृक्ष वाच के नाडोड़ा चौहान.

१ देदा (देखो वंशवृक्ष 'नाडोल के चौहान' में नं. १० वाला.)
२ रत्नसिंह यह नाडोल से थराद आया. बाद में इसको थराद प्राप्त हुआ.
३ गोगल मुता नेणसी की रूबात में 'धुधल' लिखा है. (देखो पृष्ट १३४ पर)

```
[ 348 ]
                                      चौद्दान कुल कत्यद्द्रमः
   ३ शोगए ( वेदापुर याय के नाडोजा घोडान चलु )
                इतदा नाम नेदानी ने 'महिप' लिया है.
               इसका नाम 'भरमा ' दिवा है.
   ५ अस्तिहा
               इसका नाम 'पोनो ' लिगा है.
  ३ विश्वीत
                रमके समय में धराद के उपर मुख्यानी मुशल्यानों ने रमला किया, जिस युद्ध में पूंजसिह
   ७ पुत्रसिद
                    याम आया और रमकी मोदी राणी अपने वालक पुत्र को लेकर अपने पिता के पास
                    'धर पारकर' चन्ही गई.
                इमने थि. मं. १३०० में पराद के नजदीक का किननाक प्रदेश करजे किया और 'बाब'
  ८ पत्रेलिह
                 गांच यमायर 'राणा पद ' से यहां अपना राज्यम्यान जमाया.
  ९ शियंगिह
               इमको नेणसी ने 'राम रदो भाई 'लिया ई. शायद यह नं. ९ का भाई होगा.
 . बर्गसन्द
 ११ मिंह
 १२ महेर्गिह
 १३ पणधीर
 रक्ष मांगा
 १५ पीया उर्फे पाता ( वाम )
                                                       १५ पंचायण ( सुई गांव )
 १६ कन्याणसिंह
रे७ गुणाभीज
१८ चंद्रसिंह
                                                      १९ शिवंराज (येणप )
१९ जीगराय
२० पंषायण
              (रसकी पुत्री सोनकुंबर जेसलमेर के रावल अखेसिंद से विदाई थी.)
२१ पितंयराज
२२ गतिमिद
              रमकी पुत्री लाटकुंबर जेमलमेर के रावल समयन्तसिंह से विदाई थी. ) पि. सं. १७५९,
देवे भगगानस्तिह
                                                 २३ भारतसिंद
       × गोद ( मं. २४ )
२४ सालमान्द्र
                               सालममिंह
                                 (गोद गये)
२५ मगदारसिह
                                                                      (गोद गम)
२६ उम्मेद्रिष्ट
      त्र गोद आगे ने. २५
२७ धेर्नाहर
२८ मंगीर निष्ठ
      र गोद आये में. २८
                                            (मोद गये)
रे रैनिसंद ( मीय्दा रामा वाप )
```

## मीराह्य कार कार्य गार (पालणपुर एजंसी गुजरात).



राणा साहव हरिसिंह साहव वाव. ( गुजरात ).

[विमाग १ ला. एष्ट १३५. नं. २९]

नोट—नं. १९ जोगराव ने अपने वडाऊओं का 'थराद' राज्य सम्पादन करने के लिये थराद का प्रदेश बरबाद किया, और सांचौर के परगंने में लूटफाट करने लगा. इस विषय में पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि वाव के जागीरदार चौहान राणा जोगराज ने सांचौर परगंने में लूटफाट ग्रुरु की और शाही खिराज देनेसे इनकार हुआ, जिस पर ग्रुजरात के सूंचा ने उस पर फौज मेजी लेकिन सफलता प्राप्त न होनेसे पालणपुर के दिवान फतहखान को सूचना की, जोगराज ने ग्रुना कि दिवान फतहखान फौज के साथ आ रहा है तब वह मुकाबिला करने को सामने आया, दोनों के बीच बडा जोर शोर से युद्ध हुआ, और दोनों तरफ के बहुत सरदार काम आये, लेकिन दिवान को विजय प्राप्त हुआ. जोगराज ने शाही खिराज जो चढी हुई थी वह दे दी, और भविष्य में खिराज दाखिल करने के वास्ते वशाही चाकरी बजा लाने के लिये उससे जामिन लिया गया. इस कार ग्रुजारी में दिवान फतहखान को औरंगजेव बादशाह ने खुश होकर सांचौर, भिनमाल, व जालोर पगरने की सनद देकर वह परगने वापस पालणपुर रियासत के शामिल कर दिये.

इस घटना के विषय में पालणपुर रियासत के इतिहास में जो दुहे पृष्ट ११२-११३ पर लिखे है उससे पाया जाता है कि राणा जोगराज बडा वीर राजपूत हुआ था क्यों कि यह दूहे विरुद्ध पक्ष के किव ने रचे है. किव कहता है कि.

" गढ पत वंको त्रावे, गढ जोगो रांण जडाग; एक वसे आखाड सीघ, खलां खपावण खाग. '' ७

'' राण पितामह भोज राज आगा लगे अजीत; भारथ ईसी भंजीयो वढ दोय बार बदीत. " ८

" वीरचदे चांदो वहे, पृथीराज पंड वेश; केवांणे केवी हरां, रांणो न सहे रेश." १०

⁴ जोगराज जसराजसुं, भड जुट्यो भाराध; रांणो रोद्रालां तणो, हेक न आवे हाथ. " ११

'' पेस कसी परठे निह, दए न सारे दाम; कला हरी पादर करे, सुरां शुं संयाम. " १२

तात्पर्य यह है कि जोगराज की वीरता का यह प्रसक्ष प्रमाण है कि उसकी प्रशंसा विरुद्ध पक्ष के किव लोगों ने भी की है.

नं. २१ विजयराज के वास्ते भी पालणपुर रियासत के इतिहास में लिखा है कि—जब कि दिवान फिरोजखान ने 'थराद' जीता, उसके पहिले फौज के सिपाहिओं ने वाव परगने के गांवों में भी लूट की थी, उसका बदला लेने के वास्ते राणा विजयराज ने शांगा व वजा नामके सरदारों को फौज देकर थराद पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता प्राप्त न हुई, इस युद्ध की प्रशंसा में किवने बारह दुहे, १०४ मोतीदाम छंद के चरण और ३ किवत रचे है जो पृष्ट १४० से १५९ तक में छपे हुए है.

नं. २९ हरिसिंह वाव के मौजूदा राणा है. वाव ताहुका पालणपुर एजन्सी में पोलिटीकल एजंट की निगरानी में हैं; और उनको अपनी रिआया पर अमुक दर्जा तक दिवानी, फौजदारी हुकुमत चलाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया हुआ है.

#### चौहान कुछ कल्पट्टम.

#### २ वैशवृक्ष वेणप के नाडोला चौहान.

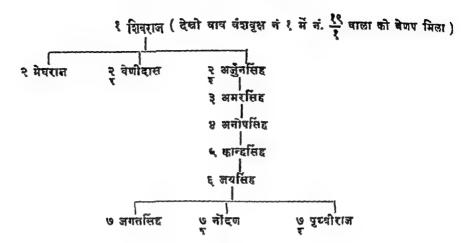

२ वंशवृक्ष सर्हगांव के चौहान.

सूईगांव के चौहान भी अलग तालुकदार है जिनका मूल पुरुष वाव के चौहानों में नं. १४ सांगाजी का वेटा पंचायणजी है. उसका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.





नोट—सूईगाव के तालुका में दो हिस्सेदार ठाक्रर है. गुजरात राज्यस्थान में लिखा है कि उसमें एक हिस्से में ठाक्रर भूपतिसंह और दूसरे में नाथुसिंह है. इनको तीसरे दर्जा के न्यायाधिस का फोजदारी अधिकार ( Power ) है.



## प्रकरण १७ वाँ.

## ' सांचीरा चौहानः, '

सांचार चाहानों का वर्तमान समय में कोई राजस्थान नहीं है, सिर्फ जोधपुर राज्य के सांचार परगने में उनकी छोटी वडी जागी रें है. सुना गया है कि इन छोगों में 'चारणीआ वंट' (हरएक भाईयों का सरीखे हिस्सों में वंट) कदीम से होता आया है, इस सवव से इनमें वडी वडी जागी रें रहने नहीं पाई है. सांचारे चीहान वडे वहादुर और खामी भक्त हुए हैं, इतिहास से पाया जाता है कि वहुत से सांचारे राजपूत युद्ध में ही मारे गये, इन छोगों ने वीरता से जगह २ काम देकर जागी रें प्राप्त की थी. वादशाही जमाने से यह छोग वादशाह और जोधपुर के राठौर राजाओं की चाकरी करते आये हैं, जिससे इनकी जागी रें हर वक्त वदछती रही हैं. इन छोगों ने जोधपुर के राठौर राजाओं की जैसी सेवा वजाई है वैसी शायद ही दूसरे राजपूतों ने वजाई होगी. इन छोगों को एक दफा वादशाही सेवामें सीधे तौर से (वलु निवावतको) सरदारो प्राप्त करने का मौका हाथ छगा था, छेकिन वाद में उनकी ओछाद में राज्य कार्य कृशछता वाले राजपुत्र न होनेसे वह मौका हाथ से निकल गया और राठौरों की सेवा में हो उपस्थित रहने छगे. अगर वह मौका हाथ से निकल गया और राठौरों की सेवा में हो उपस्थित रहने छगे. अगर वह मौका हाथसे न ग्रमाते तो, सांचोरे चौहानों की एक अलग रियासत कायम होजाती.

ये राजपूत नाडोल के चोहान आल्हणसिंह (देखो वंशवृक्ष नाडोल मेंनं. दे वाला) के पुत्र नं. दे विजयसिह की ओलाद के हैं, विजयसिह ने वि. सं. छ११४१ फाल्युन वदी ११ के रोज सांचार लिया. मृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि 'विजयसी चोहान सिहवाडें (सीयाणा) रहता या उस वक्त "साचार" दिह्या राजपूत विजयराज के पान था, दिह्या का भाणेज महीरावण बाघेलाथा, उसकी दियानत सांचार को कटने करने की थी अनएव उसने विजयसिह चांहान के साथ यह टहराब किया कि हम लोग दिहार को नार कर आधा आधा जांचार का प्रदेश बांट लें, विजयसिंह ने यह मंजूर करके दिखा राजपूतों को मारे और बाद महीरावण बाघेले को भी मारकर आप सांचार का मालिक वना, इस सबब से उसकी ओलाद बाले 'मांचारा चाहान' कहलाये. इस घटना के वास्ते कि ने कहा है कि.

<sup>&</sup>quot;परा भुण क चाल कीप दृहिया दृश्यदे, सबदी सबली साथ प्राण मेवा सप हरे, "

<sup>&</sup>quot; आल्प मृत विजयमा वंश शामगत प्रतारद, खाग त्याग मरण विज पंजर मोहः " वीराम गत वीरंग अवल नरा नाह जल भेग वरः धुमैर सेम जाउंग अवल नामगज मांवीर घरः "

में तन में गण्डी है कि ले. १२४१ होगा

इस समय सांचौरे चौहानों की खास रियासत नहीं है तो भी मूता नेणसी ने इनकी विस्तार पूर्वक तपसीलवार ख्यात लिख कर इन बहादुर व निमंकहलाल राजपूतों को इनसाफ दिया है, इसके वास्ते यह लोग मूता नेणसी के ऋणी रहेंगे, क्यों कि इन लोगों की रियासत न होने से कभो इतना इतिहास प्रसिद्धि में आनेका मीका न था यद्यपि इनके बहुओं के चौपड़ों से इनका वंशवृक्ष वन सकता हैं तथापि ऐतिहासिक घटनाओं के मूता नेणसी ने जो २ उछेल किये है वे घटनाएं प्रसिद्धि में नहीं आती.

वि. सं. १७२५ तक के इतिहास को देखने से पाया जाता है कि सिवाय सांचौर के इन लोगों को जागीरें (जो विक्त्न फ् विक्त् इस खानदानवालों को मिली थीं) स्थायिन् नहीं रहने पाई हैं इस सवव से खास जागीरों के गांव के नामसे इनका वंशवृक्ष तियार होना मुक्किल है. अतएव इनमें से जो २ पेटा शाखाएं कहलाई गई है, उनके नाम से मिल सक्ता है वहां तक का वंशवृक्ष और उनके इतिहास की तपसील दी जाती है.

#### ? वंदावृक्ष सांचौरे चौहानों का.





# उपर्युक्त इंशकृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

+ नं. ४ सालसिह उर्फ सालहा यह वडा वीर राजपूत था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर गढ पर घरा डाला तव किले की पहिली पोल पर यह उपस्थित था, अतः स्वामी भक्ति वताने का यह युद्ध में सबसे आगे होकर 'अश्वमेघ' यज्ञ का फल मनमें सोचता हुआ सोनगरा राव कान्हडदेव के सामने घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों पैरोंकी जांघ घोडे की जीन के साथ खीलों से जडकर अलाउद्दीन की फौज में शेर की तरह घुसा और वडी वीरता के साथ दल को छिन भिन कर के मारा गया. इसके वास्ते कविने कहा है कि,

" अलादीन प्रारंभ कीघ सीनगर उपर, हुवो समरतल हटी जुड चहुआण मछर पर." " सक्ती पुग्ये सांग, प्राण मृरताण संकायो, गांजे घड गजरूप, चीच आलम चमकायो "

" सजीयो रात्र कान्द्रड राण्ह कातक रीत रथ धंगीयो, वरमाल केड अपछर वरे सालह विमाणे मालीयो. "

नं. \$ सहसमल के नामसे ' सहसमलोत ' सांचीरा कहलाये. १ सहसमल के पीछे २ भोजदेव ३ उधरण ४ वीसो ५ हुंगर ६ रांणोमांन. (उससे क्रमशः)



नं. ६ वरजांग इसके साथ वि. सं. ११७८ में 'मिलकमीर 'ने युद्ध किया जिसमें वरजांग मारा गया और 'सांचीर ' मुसलमानों के कब्जे में गया, वरजांग का लग्न जेसलमेर के भाटी के यहां हुआ था उस लग्न में त्याग का (शादी के वक्त भाट पारणादिकांको इनाम अकराम दिया जाता है सो ) खर्च इतना किया गया कि अवतक उतना खर्च करनेवाला नहीं हुआ है, जिससे उस लग्न की चौरी पर दूसरे की शादी

<sup>+</sup> पिरोटी के बहुआ की प्रक्षक में मानीर के सीनिगग गर मामन्त्रिक का प्रव ' सावनी ' होना और उसने रि. सं. १२७० में सांबीर तेना निया है, यह बात सरी नहीं है क्यों कि कि सं. १२६८ में कान्हरदेव का मारा जाना मिद्र हुमा है बहुआ भी पुम्तह में कान्हडोंत का ति. मं, १२७२ में मान नाना निया है।

नहीं हुई है. मतलब चौरी की वह जगह वैसी ही छोड रखी है, सारांश यह है कि जब वरजांग जितना चौरी दापा देने वाला हो, तब ही उस चौरी पर दूसरे की शादी हो सके.

नं. ७ जयसिंहदेव इसने सांचौर पुनः लिया इसकी शादी मेवाड के महाराणा के वहां हुई थी.

नं. १ तेजसिंह के नामसे ' तेजाओत सांचौरा ' कहलाये. उससे क्रमशः २ पीथल



= तेजाओत का संक्षिप्त इतिहास—नं. २ पीथल यह राठौर राव सूजा का सुसरा होताथा यानी राठौर सेका व देवीदास इसके दोहित्र होतेथे, इसने अपने काका के बेटे जगमाल (सांचौरा चौहान वंश वृक्ष नं. ई वाला) को मारकर सांचौर कठजे किया, इसका पुत्र नं. २ वाघा भी सांचौर में पाट बैठा, लेकिन निवावत राणसिंह (नं. ९ वाले) ने मुलक वैरान किया जिससे यह 'कोढाणे चलागया वहां इसने 'वाघावस ' गांव वसाया. इसने माहाराणा उदयसिंह को मेवाड की गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी.

नं, है अजा, यह राठोर पृथ्वीराज का मामा होता था, जब सेकाजी राठौर मारा गया और राठौर देवीदास को निकाल दिया, तब देवीदास के साथ अजा भी चित्तोड गया. और वाद में चित्तौड की लडाई में देवीदास काम आया, तब उसकी सहायता में यह भी मारा गया.

नं. ५ वणवीर मोटा राजा का सुसरा होता था, इसका पौत्र नं. ७ रामसिंह के तरफ ' खारडी थोंभ के पट्टे की जागीर थी.

नं. दें शंकर यह नं. के गोपालदास के साथ रहताथा, गोपालदास 'उहड' का नाना होता था, सो गोपालदास काम आया तब यह भी उसके साथ मारा गया, इसका पीत्र मं. है जेता दकिखन में मुहब्बतखां के साथ गया था वहां दोलताबाद की लडाई में मारा गया, जेताका भाई नं. है चांदा यह ' मांडण ' में रहा.

- नं. है जोधा यह राठाँर राव चंद्रसेन को सहायता में मारा गया, इसका पुत्र नं. है वीसा, गोपालदास व उहड़ की सहायता में काम आया, वीसा का पुत्र नं. हैं सहसमल भी ' मांडण ' श्राम में उहड़ की सहायता में मारा गया.
  - नं. 🗄 देदा इसके ' पाटाऊ ' याम का पहा था.
- नं. है गोविन्द इसको 'पाटोडी 'की लडाई में भाटी ने मारा, इसका पुत्र नं. है जीवा 'मांडण 'में उहड राठोड के साथ रहा था.
- नं. इराणो, इसका लग्न हुआ उसके दृसरे रोज ही वाहडमेरा चढाई ले आया, यह उसके सामने लडाई के लिये मदद में गया वहां मारा गया.
- नं. है हिमाला इसकी ओलाद वाले 'हिमालोत सांचौरा' कहलाये इनका वंश पृक्ष व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है.



नं. २ सोभा वडा वहादुर चौहान था, सांचौर का आधा हिस्सा इसका था और आधा गुजरात के वादशाह 'प्रेममुगल' का था जब मुगल ने सांचौर में गौवध किया तब सोभा ने उसको मारा इसके पराक्रम के वास्ते कवि ने कहा है कि.

#### दुहा.

" विममतो गरजांगदे छायकुल विछाय, तिण अमास अदावीया, नीमर गोरी राय " ॥ १॥ " चरु माणो चोये चलण, इसदे से अणि नाण, सुजदीआरो सोमदो दल दल नी दिवांण " ॥ २॥

#### सोरटा-

- " फाला फाल फलास. सरस पलायां मोभड़ा, विकाम मिंडा वास मांही पर्सातां मांडजे '' ॥ ३॥
- " हीमाला उत हीज, सुजरी साही मोमडे, "बचल बलकी खोज, दील पहारी महाँ पहाँ " ॥ ए ॥
- " सोभदागुं अर मीन, दूछर पाने ज्यां दीसी, रोहती कर जन रीत, भीन हुवा भट भट बढे " ॥ ५ ॥
- " गोल पर्न नद्यांग, पिलक प्रदारे मारीया, दल दल्ती द्विण, मुजटीयाओं मौमटी " ॥ ६ ॥
- " पर पीरीन बल्ताय, हीमाला वन मन द्वा. चलण दीए चहुवाण विनदी कारे पान " ॥ ७॥
- " भी भेर कियो सुनाल, सुरतो एकप तालमें, नृह से चार्या पाल, सेवल वारण खट खडे " ॥ ८॥
- " लोटां चील् आप. भागी मोह कोट भने, बाबा नीरण बांच, सोमडा श्रम सातमे " ॥ ९॥

पाया जाता है कि सोभा ' सुजिडिया ' ग्राम में रहताथा, और इस टडाई में खुदभी मारा गया.

- नं. ८ निवसिंह उर्फ नींचो, इसकी ओळाद 'निवावत सांचौरा ' कहळाई गई.
- नं. ई धीरसिंह इसकी ओलाद वाले 'धीरोत सांचौरा चौहान' कहलाये गये. इनका वैशवृक्ष व संक्षित इतिहास नीचे मुआफिक है.

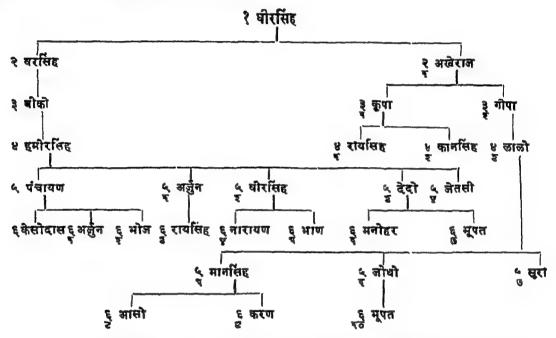

नं. २ वरसिंह सांचौर में मारा गया, उसका पुत्र नं. ३ वीका को 'भामराणे ' सींधल ने मारा, और इसका पुत्र नं. ४ हमीरसिंह, राठौर राव चंद्रसेन का सुसरा होता था, जिसको हरदास राठौर (महेशदास के पुत्र) ने मारा. इसके पुत्र नं. ५ पंचायण को वि. सं. १६६६ में भादाजण का 'विजली ' पृष्टा मिला था.

नं. है गोपा-जेतसी उदावत की सहायता में मारा गया. इसका पौत्र न. ू मानसिह सुगालिया से गंधल आया वहां मारा गया, मानसिंह का भाई नं. हे सूरा देदा के सुसराल गया था वहां मारा गया.

नं. १ रायसिंह, यह राठौर भाखरसी दासावत के संगमारा गया, वैसेही ईसका भाई नं १ कानसिंह भी जेतसीओत की सहायता: में काम आया था ( मारा गया था)

नं. १ अर्जुन चाकरी करता था, इसका पुत्र नं. १ रायसिह को 'रोहिचे '(जोधपुर) का पद्दा मिला था, वाद में वि. सं. १६६९ में भाद्राजण के 'रायमा' का पद्दा नं. ६ के केसोदास के शरीक में मिला था, वैसे इसे वि. सं. १६८५ में 'सीहराणा'

का भी पहा मिला था. नं. ६ केसोदास के पट्टे में लालपुर भी संयुक्त था, और नं. हैं अर्जुन को वि. सं. १६८९ में 'सिंहराणे 'का पट्टा मिला था.

नं. ूं वीरसिंह के पट्टे में भाद्राजण का गाम 'रेवडा 'था व नं. ६ मनोहर 'तावराणी 'में रहता था. नं ॄं जेतसी, राठौर नगावत को तुरक ने पकड लिया उस झगडे में यह मारा गया.

नं. ूँ भेरव, इसकी ओलादवाले 'भरोत सांचौरा चौहान ' कहलाये इनका पुरत नामा व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है.







नं. २ झांझण राठौर माळदेव का सुतरा होता था, उसका पुत्र नं. ३ प्रयाग को मोटा राजा ने 'गादेरील 'का पट्टा दिया, प्रयाग का पुत्र नं. ४ अमरसिंह के तरफ 'गादेरील 'था,और नं. १ शक्सिंह के तरफ 'गोपडी' गाम था, बादमे वि. सं. १६७२ में 'रूदिया कुवेल' मिला जो पीछे से छूट गया. नं. १ नरहर को वि. सं. १६७० में 'नरावास' का पट्टा मिला, वि. सं. १६७१ में अजमेर की लडाई में राठौर गोविन्ददास मारा गया तव यह भी वहां मारा गया, नरहर का पुत्र नं. ५ मनोहर वि. सं. १६७२ में 'बरकरार' में रहा बाद वि. सं. १६८१ में उसे 'हलाणा' मिला, और वि. सं. १६८२ में वह राठौर अमरसिंह नागौर वाले की सेवामें चला गया, उसके काका नं. १ भगवान को वि. सं. १६७८ में 'तातूवास' मिला था.

- नं. रे मेघा, यह राठौर पृथ्वीराज की सहायता में मेहते की लडाई में मारा गया.
- नं. रेगांगा का पुत्र नं. रेंग जीवा यह मोटा राजा की सेवा में था, इसको वि. सं. १६४० में 'दातिणया ' प्राम का पट्टा व बाद में 'माणकवाव ' का पट्टा मिला था इसके पुत्र नं. रेंग लाखसी उर्फ भोज के पास 'माणकलाव' व 'वरकरार' का पट्टा था, मगर वादमे राठौर देवराज से डर कर चला गया, यह दलपत राठौर की सेवा में रहा वहां मारा गया, जीवा के पुत्र नं. रेंग महेश के पट्टे में वि. सं. १६७४ में 'भूतेल, भाटीव ' प्राम का पट्टा था.
- नं. रिं रामसिंह, यह 'पोकरणा' याम में चंद्रसेन राठौर को जो देवराज के साथ लडाई हुई थी उसमें मारा गया.
- नं. हैकानसिंह, यह 'मेहगढ'.में मरा, इसका पौत्र नं. र्तिलोकसी को 'वाघलोप' श्राम का पट्टा नियाणा परगने का निला.
- नं.  $\frac{3}{3}$  सेखो यह वि. सं. १६४० में सिरोही के राव 'सुरताण' के साथ शाही फोज की लड़ाई हुई उसमें 'दताणी खेत' में मारा गया, यानी यह राठौरों की सहायता में था, इसके मारे जाने पर इसका पुत्र नं. हूं लक्ष्मीदास को वि. सं. १६४० में 'वासणी' का पट्टा मिला व वि. सं. १६७७ में 'सिराणां' का पट्टा मिला.
- नं. है किसनो, यह राठौर चंद्रसेन के पुत्र उयसेन के पास था सो उसके साथ मारा गया.
- नं. रें गोपाल यह राठौर कल्याणदास (कला राठौर) रायमल के पुत्र जो 'सिवाणागढ' का मालिक था, उसकी सेवा करता था, अकबर बादशाह ने सिवाणागढ पर चढाई को तव कला राठौर के संग यह भी मारा गया.

नं. है गोविन्द, इसके तरफ 'गोदरी, करमसीसर' का पट्टा वि. सं. १६४२ में नं.३ प्रयाग के शरीक में था, वाद में 'हीरदासर' का पट्टा इसके पुत्र नं. है कुंभा के शरीक में था. कुंभा वि. सं. १६६२ में गुजरात के माम 'मांडवा' जो (रेवाकांठा में है) वहां मारा गया. कुंभा के पुत्र नं. के भीमसिंह को वि. सं. १६७५ में भाद्राजण का गांव 'कोराणा' वि. सं. १६७८ में तथा जोधपुर का गांव 'झंझाडा' वि. सं. १६८६ में व मेडते परगने का माम 'पोलावस' का पट्टा मिलाथा वाद में वह वि. सं. १६९१ में राठौर अमरसिंह नागौर वालेकी सेवामें चला गया, गोविन्द का पुत्र नं. है तेजपाल के तरफ 'हीरदासर' का पट्टा था.

नं. है सुरताण, यह वि. सं. १६४० में एक माह 'हीरदासर' रहा वादमें 'गादेरी' गया और आखिर में इसके पास 'चीनडी' (आसोप परगने का) पटा था, इसका भाई नं. है शार्दृल, धवेसां के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया. इसका भाई नं. है खंगार राठौर किसनसिंह के साथ रहता था.

नं. है वीरम व उसका पौत्र नं. है अचला, यह दोनों वि. सं. १६१८ में राठीर देवीदास के साथ मेहते की लड़ाई में मारे गये. अचला के पुत्र जो नं है उदा के भादा-जण में था, (नं. ६ तेजसी वि. सं. १६८२ में) उसको वि. सं. १६८५ में जालोर परगने का 'तालीयाणा ' याम पहें में मिला.

नं. दे अखेराज के पुत्र नं. है राणा को वि. सं. १६७७ में 'खिलोहरी' का पटा मिला, बाद वि. सं. १६८४ में 'अहूर' व वि. सं १६९० में 'डांगरे' का और वि. सं. १६९५ में 'समृचे' का पट्टा मिलाथा.

नं. र् शार्वृत्तिह इसको वि. सं. १६७२ में, 'भूभाद हे का.' पटा (परगना पाली) मिला जो उसके पुत्र नं. है मनोहर के पास वि. सं. १६८१ में कायम रहा अलावा इसको वि. सं. १६८८ में सोजत परगने के 'सापां ' याम का पटा मिला था.

नं. ९ राणिसह इसको राठाँर राव मालदेने (मालाणीवालेने) सिवाणा में 'समदड़ी' की जागीर दी. उस वक्त सांचाँर की जागीर नं. दें तेजसिंह के पुत्र पीथल ने अपने चचेरा भाई जगमाल (नं. दें वाले) को मार कर दवा लीथी जिससे राणिसह ने सांचाँर के प्रदेश पर हमला करके उसको वरवाद किया जिससे पीथल सांचाँर छोड़ कर चला गया.

नं. १० महकरण इसकी पुत्री की शादी राठाँर राव उदयसिंह (मोटा राजा) के साथ हुई थी जिसका पुत्र राव दलपत हुआ. वह तुरकों के साथ युद्ध में मारा गया.

नं. र् लूणसिंह, इसकी ओलारवाले ' लूणावत सांचौरा चौहान ' कहलाये, इनका वशवृक्ष नीचे मुआफिक है.



नं. र्॰ मांडण, इसकी ओलादवाले 'मांडणोत सांचौरा चौहान 'कहलाये. इनका चंशवृक्ष व संक्षिप्त इतिहास नीचे मुआफिक है.



नं. २ सांवल, लेरालु परगने के 'रावला' ग्राम में मारा गया, वि. सं. १६७१ में इसको और नं. रे सूजा को भादाजण का गांव, बाला व नीलकंठ पट्टे में मिले.

नं. रें धनसिंह, इसको वि. संबत् १६७० में 'मेहली' व वि. सं. १६८३ में 'इंद्राणे' का पहा मिला.

नं. 🖁 पत्ता, इसको वि. संबत् १६८५ में ' सीराणा ' पहे में मिला.

नं. है तेजमाल, यह घनसिंह के बदले चाकरी करता था सो 'तीमरणीराम' कहा गया.

नं. ११ सीखरा, इसकी पुत्री की शादी राठौर राव रायमछ से की थी, यह ' मोटा राजा ' के पास चाकरी करता था, 'खेजडली' का पट्टा तीन गांचों सहित इसकी जागीर में था, इसकी ओलाद में नं. १४ उदयसिंह को ( नं. १४ विसनराम के शामिल ) मेडते

परगने का 'भीनावास ' पहा वि. सं. १६८३ में दिया गया, इसके अतिरिक्त नं. १४ विसनराम को वि. सं. १६८२ में पाली परगने का 'रूपावास पहा ' भी मिला था.

- नं. दें देवीदास यह 'मोटाराजा ' की सेवामें था और वीरत्व में उसके वरावरी का गिना जाता था, इसको वि. सं. १६४० में जोधपुर परगने का 'चेवाडिआ' व ओइसा परगने का 'तात्वास ' व दृनाडे का 'गोविंदवाडा ' व जोधपुर का 'दहीपुरा ' वगरह पट्टे की जागीरें मिली थी. इसके वेटे नं. हैं 'कचरा ' को वि. सं. १६६३ में 'तात्वास ' व. वि. सं. १६७४ में 'हुणगांम' (सोजत परगने का) को पट्टा मिला, यह वि. सं. १६७७ में 'तीवरली' में मारा गया, इसके भाई है केसोदास को वि. सं. १६७३ में 'दहीपुरे ' का पट्टा मिला था.
- नं.  $\frac{11}{2}$  सावंतसिंह यह राठौर राव दलपत का मामा होता था, इसकी ओलाद के 'निवाबत सांचोरों' ने दलपत राठौर की बहुत ही चाकरी उठाई थी, इसके चार पुत्र नं.  $\frac{12}{5}$  शार्दृलसिंह नं.  $\frac{12}{5}$  गोपालदास नं.  $\frac{12}{5}$  बलूजी  $\frac{12}{5}$  अचलदास, दलपत के पुत्र महेशदास राठौर के संग में रहते थे, जब शाही सेनापती 'मुहन्वतखां' दक्षिण में फौज ले गया तब 'दौलताबाद' की लडाई में तीनों भाई मारे गये सिर्फ नं.  $\frac{12}{5}$  वाला घलूजी व राठौर महेशदास बचने पाये, वादशाहने राठौर महेशदास को 'जालोर' दिया ओर बलूजी को 'सांचौर' इनायत किया.
- नं.  $\frac{12}{2}$  बळुजी, यह वादशाही फौज में मनसवदार (सरदार) था, इसके पास सातसों पेदल और चारसों घोड़े की सरदारी थी. इसको वि. सं. १६९९ में 'सांचोर' वादशाह की तरफ से मिला. वि. सं. १७१७ में यह पूरव में गया और वहां पर ही मर गया. किसनगढ के महाराज मानसिंह इसका शिह्न होता था. बलूजी का पुत्र नं. श्रे वेणीदास शाहो फोज में चारसों पेदल व एकसों घोड़े का सरदार था. जिसका भाई नं. श्रे नरहरदान वि. सं. १७१४ में घोलपुर की लडाई में मारा गया. वेणीदास के पुत्र नं. श्रे शक्तिह के पास ढाईसों पेदल व तीस घोड़े की ही मरदारी रहने पाई थी.
- नं. १३ करुयांण यह राव दलपत के पुत्र झुझारसिंह के संग रहता था जब झुझारिसह मारा गया तब यह भी साथ मारा गया.
- नं. १२ अजीतसिंह इसको संबत् १६७५ में ' केरला ' का पटा ( पाली ) मिला था, पह राठौर कनीराम ( दलपत के बेटे ) कें संग बराहनपुर में मारा गया.

वर्तमान समय में ' साचौरा ' चौहानों की कहां २ जागीरें हैं उसका पुग पत्ता नहीं मिला, वसे सांचार में जो चौहान मोजुद हैं उनका इतिहास नहीं मिलने से जोधपुर रियासत की एक हस्त लिखित ख्यात से जोधपुर रियासत में सांचौरा चौहानों का जो इतिहास मालूम हुआ, वह नीचे मुआफिक है.

उक्त ख्यात से पाया जाता है कि जोधपुर रियासत में वर्तमान समय में, कल्याणपुर, अरणाप, सूराचंद, राखी, सखवाव, सर, चित्तळवणा, गोळासण, सोपतरो, सापळो, बडा रोइचा, आदि गांवोंकी जागीरें सांचौरे चौहानों के तरफ है, जिसका पुश्तनामा नीचे मुआफिक है.



उपर के पुरत नामा के नं. ६ दूर्जनसिंह कल्याणपुर की जागिर पर वि. सं. १८६१ में था, और जब जोधपुर की फौज सिरोही पर आई तब यह भी फौज में शामिल होना जोधपुर महाराजा के मिती चैत्र सुद १० सं. १८६१ के ×परवाने से मालूम होता है.

नं. ९ दोळतिसंह के तरफ भी कल्याणपुर की जागीर थी, और वह 'राव' की पदवी से भूषित थे, इनको जोधपुर रियासत से कुरब की इज्जत 'दोए हाथ का कुरब, बांहपसाव वैठक में डावी मिसल में, सिरायत के बाद बैठक, व घोडा डावी बाजु में सिरायत के पीछे खेडने की 'थी. इनके वहां गमी होवे तब रियासत जोधपुर की तरफ से 'मातमपोसी ' होती थी और एक टंक आधी रात की नोबत, गमी के मान में वंध रखने में आती थी. इस समय क्या बरताव है वह मालूम नहीं है.

<sup>×</sup> उक्त परवाने में चुां. राव दूरजनिंसिय जालमिंसियोत का नाम है और जीयपुर दरबार ने अपनी कलम से आडी ओल में लिखा है कि "बंदगी में हमगीर हो ज्युही हमगीरी छु उठे रह उठारो (सिरोही का) बंदोबस्त मजबूती राखजो." दूसरा परवाना वि. सं. १८६८ काती छुद १२ का वि. सं. १८६९ वैशाख वद १३ व इसके अलावा फिर भी है.

ें मुलराज के तरफ 'नुराचंद' की जागीर थी. यह वि. सं. १८९२ में जोधपुर के महाराजा के पास गयाथा, उस समय इसको वडी इजत के साथ शिरोपाव दिया गया था.

नं. है नायुसिह के तरफ 'अरणाप' की जागीर थी. इसको कुरव एक व वांह पसाव को इज्जत थी.

नं. १ पदमसिंह के तरफ 'राखी' पट्टे की जागीर थी, यह 'राव' की पदवी से भुपित थे. वि. सं. १८६० में 'राखी ' पट्टा इसके वडाउओं को मिला था, वेसा पाया जाता है. इसको कुरव दोए, वंहपताव, हायका कुरव, सामावेसण का कुरव, घोडा आगे खड़ने का कुरव, और खासा टांभण के कुरवों की इज्जन रियासत जोधपुर की तरफ से दी गई थी, वि. सं. १९२३ में रियासत की तरफ से जो कागज पत्र लिखा जाय उसमें इनको "नरकेपमा" का इलकाव लगाकर लिखावट करने की इज्जन थी.

नं. ुँ शंशुतिह, नं. ७ पृथ्वीसिह नाओलाद होनेसे, कहवाणपुर की जागीर पर

नं. ुं त्रक्ष्मणिनह के तरफ 'सर ' गांव की जागोर थी. इसको वि. सं. १८८१ में कुरव एक व वि. सं. १८८७ में 'वांह पसाव ' की इज्जन जोधपुर रियासत के तरफ से दी गई.

नं. १० न्युनाणसिंह के तरफ 'सख़वान ' की जागीर थी. इसको जोधपुर रियासत के नरग से कृत्व वगेरह इज्जत नं. , पदमसिंह के मुआफिक थी, लेकिन लिख़ावट में 'सम्बोपमा नहीं लिखा जाता या मगर 'मातनपोसी ' होती थी.

दया दानात के सिवाय सांचीरा चीहानों के तरफ जो जो जानीरें है उनके यास्ते अनुमान होता है कि, सांचार के चीहानों के वंश दक्ष के नाथ उन लोगों का नीचे नुआफिक सम्बन्ध है, यानी-

१ नं. ई धीरसिंह की ओलाद के धीरोत सांचोंग के वंश हक्ष नें नं. ई रायसिह, अर्जुतात की ओलाद में कमश २ शिवदान ३ अमानसिह १ भीमिनिह ५ हिम्मतिनिह ६ विजयसिइ व ७ देवीसिंह हुए थे. देवीसिंह के तरक 'वडारोईचा ' की जागीर थी, और एक वडा कुरव व बांह पसाव की इज्जत जोधपुर रियासन के तरक से इनायत थी. गुजरात राजस्थान के इतिहास से पाया जाता है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिह के पुत्रों आणंदसिंह, गयसिह व की तोरसिह को 'रोइचा ' के चौहान मानसिह व देवीसिंह ने अपने पास रखकर सहायता की थी, विलक आणंदसिंह को इडर का राज्य मिन्ना तव देवीसिह उसकी सेवा में उपस्थित थां, वाद में वह

लडाई में काम आया, उसके भाई मानिसह को इडर के राज्य में 'मुडेटी 'की जागीर मिली थी. पाया जाता ह कि मुडेटी के चौहान 'सांचौरे चौहान' है.

२ नं. दूँ भैरव की ओलाद के 'भैरोत सांचौरा' के वंशवृक्ष में नं. हुँ इसरदास की ओलाद में कमशः २ रायिसह, ३ मालदान, ४ मोहकमिंह (यह वि. सं. १८९१ में था. परवाना मिती पोष सुद ६) व ५ वेरीसाल हुए थे. वेरीसाल के तरफ 'सापला ' वगैरह जागीर थी, और इसको एकवडा कुरव व वांह पसाव की इज्जत रियासत जोधपुर के तरफ से थी.

३ इनके सिवाय 'सोपतरा 'की जागीर पर क्रमशः? अनाडितह, २ शाईलिसंह, ३ जुवानिसंह व ४ पीरदान हुए. पीरदान को कुरव एक की इज्जत थी. "चीतलवाणा व गोलासण " की जागीर अणंदिसंह वीरमोत के तरफ वि. सं. १८७६ में (परवाना रियासत जोधपुर मिती जेठ वद ५ सं. १८७६ का है.) थी. इसमें से 'चीतलवाणा' उसकें पुत्र 'पदमिसंह 'को मिला, जिसको एक वडा कुरव व वांह पसाव की इज्जत थी, और आणंदिसंह के पौत्र रामसिंह विजयसिहोत के तरफ 'गोलासण ' की जागीर थी, जिसको एकवडा कुरव की इज्जत थी. इन लोगो के सिदाय, एक दूसरी जागीर में कमशः १ हिरिसंह, २ फतहिसंह. ३ खुमाणसिंह, ४ थानसिंह, ५ सरदारसिंह व उसका पुत्र जगतिसंह था, जगतिसंह को जोधपुर रियासत की तरफ से एकवडा कुरव व वांहपसाव की इज्जत थी. इसी मुआफिक फिर दूसरी एक जागीर में क्रमशः १ रहमल, २ अभयसिंह, ३ मूलराज व उसका पुत्र अमानिसंह था, जिसको एक कुरव व वांह पसाव की इज्जत थी.

जो कि 'सांचारां चोहानों 'के तरफ से इतिहास प्राप्त न होनेसे उनका सम्पूर्ण शृंखलावन्न वंश वृक्ष नहीं वना है, लेकिन यह वहादुर और निमकहलाल राजपूतों के वास्ते मृता नेणसी ने तकलिफ ऊठाई थी, उसकी कदर हावे और उससे 'सांचौरा चोहानों को अपनी जाहोजलाली का ख्याल पेदा हो सके, इसो कारण से इस पुस्तक के लेखक ने होसकी उतनो तपास करके उपर का इतिहास लिखने की अपनी फर्ज समजी है.



नाट-मुढेरी ठीकाना ईंडर के राज्य में है. वहां के चौहानों में 'सूर्नमल ' नामका वीर पुरुप ने ' मुडेरी का सूर्तमल ' नाम, प्ररूपाती में लाया था. रासमाला नामकी पुस्तक में फार्बस साहेब ने इसके वास्ते कई पृष्ट लिखे है.

## प्रकरण १८ वाँ।

# सागडिया चौहाम.

नाडोल के राव लाखणसी के वंशज अश्वराज उर्फ आसराव के पुत्र 'सोहह' वागडिया चोहानों का मूल पुरुष था. (प्रकरण ९ वां के वंशवृक्ष में नं. वाला) सोहड के वाद क्रमशः २ मुंधपाल, ३ हापा, ४ महीया, ५ पत्ता, ६ देदा, ७ सहराव, ८ दूसरा मुंधपाल, ९ वरसिंह, १० विशलदेव, ११ भोजदेव, १२ वाला, व १३ हुंगरिसह हुए. इन लोगों के कब्जे में पहिले नागोर पट्टी का देश था, पिलेसे 'डाहिलिया परमारों' का लापर, द्रोणपुर आदि एलाके पर कब्जा करके वहां राज्य करने लगे. 'मोहिल चोहानों' की ल्यात में लिखा है कि 'साजन' नामक चौहान श्रीमोर नामक परगने में राज्य करता था उसका पुत्र मोहिल था, मोहिल को अपने पिता के साथ अन बनाव होनेसे उसने संतन नामक शाहुकार से द्रव्य की सहायता पाकर, लापर—द्रोणपुर के उपर आक्रमण किया, इस युद्ध में १००० आदमी दोनों तरफ के काम आये और मोहिल चौहान का विजय हुआ, जिससे इन लोगों के हाथ से लापर—द्रोणपुर का राज्य छूट गया.

नं. १३ हुंगरसिंह वीर राजपूत था, वह कुछ समय तक वागड (वांसवाडा—हुंगरपुर का देश वागड कहलाता है उस में) में रहा था. इसी कारण से 'सोहड' की ओलाद वालें 'वागडिया चौहान' कहलाये गये. हुंगरसिंह सेवाड के राणा 'सांगा के' समय में विद्यमान था. सृता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राणा सांगा इसका वडा सन्मान् करता था, और 'वदनोर' की जागीर उसको दे रखी थी. हुंगरसिंह के बनाये हुए महलान तलाव आदि वहुतसे स्मारक वदनोर में विद्यमान हे. इस समय 'वागडिया चौहानों' के कटजे में वांसवाडा व हुंगरपुर रियासत में वडी २ जागीरें है. मृता नेणसी की ख्यात से नोचे मुआफिक वंशवृक्ष हुंगरसिंह को ओलाद वालों का वि. सं. १७२१ तक का प्राप्त होता है. उसके बाद कीन २ हुए उसका इतिहास तलाश किया गया, परन्तु उन लोगों के नहीं देने से जो कुछ ख्यात मिली है उससे ही सन्तोप करना पडा है.

#### १ वंशवृक्ष वागडिया चौहान.

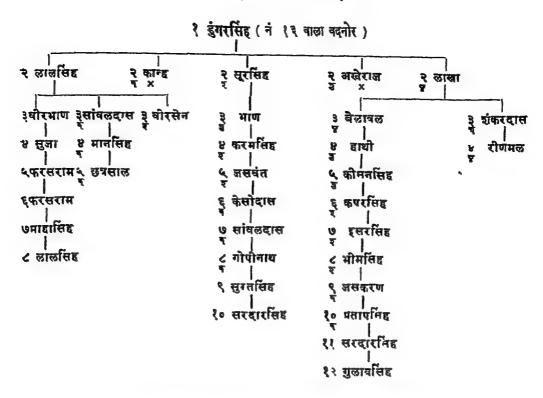

# डपर्युक्त धंशकृक्ष का संक्षिष इतिहास.

नं. १ हुंगरसिंह—इसका नृसरा नाम पर्वनसिंह होना पाया जाता है. सिसोदियों की ख्यात में लिखा है की, जब बांसवाडा का राज्य नहीं था, और बागड के ३५०० गाव हुंगरपुर के रावल उदयसिंह के कब्जे, में थे, उस जमाने में चौहान पर्वत उनकी चाकरी में था. रावल उदयसिंह को पृथ्वीराज व जगमाल नामक पुत्र थे. रावल पृथ्वीराज जब हुंगरपुर की गद्दी पर बैठे तब जगमाल बागी हो गया. पृथ्वीराजने जगमाल के उपर फीज भेजी जिसमें चौहान पर्वतसिंह मुख्य था. पर्वतसिंह ने जगमाल को हरा कर भगा दिया, और वह रावल पृथ्वीराज के पास आया, लेकिन किसी आदमी ने कह दिया कि जगमाल को मारना चाहते तो मार सक्तेथे, परन्तु रावत पर्वतसिंह ने उसको नहीं मारा जिससे रावलजी चौहान पर्वतसिंह पर नाखुश हुए, और जब पर्वतसिंह मुजरा करने को आया तब मुजरा नहीं लिया, जिससे वह नाखुश होकर जगमाल के पास चला गया, जगमालने इसकी मदद से बढ़े जोर शोर से बगावत शुरू की और चार पांच महिनो में हुंगरपुर का देश वरवाद किया, अखीर हुंगरपुर का देश आधोआध जगमाल को देना कबूल करने पर पर्वतसिंह ने सुलह करा दी, उस रोज से बांसवाडा की रियासत अलग कायम हुई, और १७५० गांव लेकर जगमाल बांसवाडा में रावल पद को धारण करके गद्दी पर बैठा.

राणा सांगा ने जब कि अहमदनगर के वादशाह पर चढाई की उसमें हुंगरिसह और उनके बहुत से भाई बेटे काम आये. वांसवाडा का राज्य कायम होनेसे वागडिया चाहानों का पर वागड में बहुत मजबूत हुआ, और मही नदी के किनारे का देश उनको जागीर में दिया गया.

नं. है कान्ह वडा बीर राजपूत था. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राणा संगा ने अहमदनगर पर बढाई की तब अहमदनगर के किले के किवाड जो लोह के थे वो ऐसे गरम होगये थे की उन किवाडों को तोड़ने के बास्ते हाथी को उस पर लगाये गये, लेकिन गरमी के सबब से हाथी वापत लोटे, जिस पर कान्ह ने महावत से कहा कि में किवाड के पास खडा रहता हुं सो मेरे को वीचमे रख कर मेरे बदन पर हाथी अपने दांत लगा कर किवाड गिरा देवे ऐसी तजवीज कर महावत ने उस मुआफिक उसको बोचमे रख कर हाथी से हमला कराया, जिससे किवाड टूट गये और कान्ह का चूराचूरा हो गया.

नं. १ मुजा वडा पराक्रनी हुआ, वह मही नदी पर अपने काका सांवलदास आदि चौहानों समेत उदयपुर महाराणा के विरुद्ध युद्ध में काम आया. जिसके वास्ते पांचेटिया के कवि आढा किशना ने कहा है कि—

" गज टाटे पछे गार्थायो गिरपुर. धर मंडल हर पछे हना; वध वार्भायो भानने वागड, सूँने कटक नां सांसे ईाया " ' टुंगैर ह्या भूने दुंगरपुर, जगत जाणेगा छुनो छुओ; दीटो त्हां कहीयो दिवाणे, मही किनारे सही ग्रुओ. " ' पित्रसे नणे। छल पेटो, गाम्हा हे दॅगसहस सक्तन; गूजे पूना तणां न सहियो, गोखे दोट खीनेता गज. " ' नै।वल, कमा सगीना माखे, भाण नणो वर्डायो हुल भाण; महिपछ बडो यहक मेवाडां, चासी चल बहुटो चहुआण."

नं. , मानसिह-बांसवाडा के रावल मानसिह का प्रधान था, उसके बास्ते मृता नेणसी की रुवात में बहुत कुच्छ लिखा गया है.

मृतां नेणसी को ख्वात में लिखा है कि × × " हुंगरपुर बांसवाडे मुदे चहुआण दागटोआ चुआण हुंगरसी बालाऊत रा पोतरा मार्थ इणारे वाप दादे सदा हुंगरपुर बांसवाटा रा धणीया ने सदा धाँप उथांप छे. बाहरली फोजां राणा री पातसाह री आवे छ तो चहुआण स्थांम नदी राणा रे मुलक रे गडा संध छे. तिण लांपतां चहुआण सदा मरे छे. सोम नदीरे ढाहे चहुआण काम आया त्यांरी छतरी छे. बागडरे कांटे चहुआण भड़ किवाडरा राजपूत वेधीला छे. सु धणीयारे ने चहुआणांरे रस थोडा दिन हुवे छे. तद मारवाड रा रजपूतानूं वडा वडा पटा देने सदा बागड रे थान वास राखे छे. " × ×

वागडिया चौहानों और वांसवाडा के रावल के दरिमयान विरोध होने का यह १ सुना २ देगाविर हा वीज, ३ राजा, ४ महागणा की कीच, ६ मध्यव्याम, ६ करमधी, ७ वीरमाण रा प्रथ्न. कारण पाया जाता है कि रावल जगमाल के बाद वांसवाडा की गद्दी पर रावल प्रतापिसंह बैठा उसको पुत्र न होनेसे उसने अपनी पासवान पदमणी के बेटे मानिसंह को गद्दी दी. उसके समय में खंचु के भीलों ने सिर उठाया, रावल मानिसंह ने भीलों को सजा दी और उनके मुखीये को पकड लिया, लेकिन मौका मिलने पर भील ने मानिसंह को मार डाला, जिस पर रावल का प्रधान वागिडिया चौहान मानिसंह सांवलदासोत (नं. है वाला) था, उसने भील को मार डाला, और खुद वांसवाडा का मालिक वनकर गद्दी पर बैठ गया.

इस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि ×× "तिण दीन डुंगरपुर रावल सहसमाल धणी छे. तिणनुं मान सुं कहाव कियो जु तू कूण आदमी सु (किस रिस्सेदारी से) वांसवाडा री धरती खाय. सुं आ वात मानी नहि. मांन दत्त मांहो माह अदावत हुई तद रावल सहसमल चढ यान उपर आयो बेढ हुई सोमान सावलदासोत बेढ जीती. रावल सहसमल बेढ हारी वेस रह्यो. तठा पछै राणे प्रताप उदैसिंघौत (महाराणा प्रतापसिंह) वात सूणी. इण भात मान मोट मरद थको वांसवाडो खाय छैतरै बांसवाडा ऊपर फोज सीसोदीयी रावत रायसिंघ खंगारोत ने सीसोदीया रतनसी कांधळोत ने असवार हजार ४००० दे विदा कियो. चहुआण मान यांरे सामे आयो. आयनै बेढ करी. रावत रायसिंह काम आयो. दीवाण री (महाराणा की फोज) साथ भागो. मान चहुआण वेढ जीती. राणौ ही बेस रह्यो. तठा पिछे चहुआण सान नुं सारा (सव.) वागडीया चहुआण मिलैने कह्यो. तो तुं धणी फनी छै. आपै वांसवाडा रो धणी कदी नहि. 'आपै वांसवाडा रो भड़ कीवाड़ छां. थंभ छां. न को हेक पाटवी जगमाल रो पोतरो पाट माथे थाप. तद उप्रसेन करपारो (१ जगमाळ रावल का पुत्र किसनसिंह व उसका पुत्र करपाणसिह किसनसिह व कल्याणसिंह को गद्दी क्यों नहीं मिली थी इसका पत्ता नहीं चलता है.) मोसाल थो तिणारे तेड ने रावलाई रो टोको दोयो. " × × तात्पर्य यह है कि मानसिंह. ने वांसवाडा दबा लेने पर उनके उपर डुंगरपुर के रावल ने व उदयपुर के महाराणा ने फौज भेजो परन्तु उन दोनों की सफलता नहीं हुई जिससे वह बैठ रहे, और वागडीया चौहान भाइयातों के कहने पर उसने रावल जगमाल का पौत्र कल्याणसिंह के पुत्र उग्रसेन को बुलाकर वांसवाडा का रावल मुकरर किया.

वागडीया मानसिंह को राज्य प्राप्ति का बहुत लोभ था, उसने रावल उग्रसेन को गद्दी पर बेठाया लेकिन वांसवाडा रियासत व महलातों में अपना आधा हिस्सा कायम रखा, और खुद महलात में रहने लगा. रावल उग्रसेन उस समय नाम के धणो थे, क्यों कि वांसवाडा में भी उसका अधिकार नहीं चलता था, विक एक महल में दोनों रहने से रावल के जनानी सरदारों की वेअदबी होने लगी. रावल के राजलोकां साथ जोधपुर

के राटाँर राव आसकरण चंद्रसेनोत की विधवा राणी 'हाडी 'रहती थी. उसके तरफ मानसिंह की कृदृष्टि होनेसे वह अपना शील बचाने को आप्घात करके मर गई, इस घटना से रावल उपसेन को बहुत बूरा मालम हुआ, जिससे रावत स्रजमल जेतमलोत हारा घोली महेसर का केसोदास भीवोत को पक्ष में लेकर वांसवाडा पर अचानक हमला कर मानसिंह को भगाया. इस मदद के बदले में रावल ने अपनी तीन बहिनों के विवाह केसोदास के साथ किये, और रावत स्रजमल को रु. २५००० की जागोर का पहा इनायत किया.

मानसिंह भाग कर वादशाह के पास पहुंचा और शाही फोंज की मदद से वांसवाडा छीन लिया, जिससे रावल उप्रसेन पहाड में चले गये. स्रजमल ने रावल को जुसराल में भेज दिया और खुद पहाड में रहा. वाद मौका पाकर भोलों की सहायता से अचानक शाही फोंज पर छापा मारा. इस लड़ाई में मानसिंह के बहुत आदमी मारे गये, और शाही फोंज का सरदार अपनी फोंज लेकर चला गया, जिससे मानसिंह को वांसवाडा छोड़ना पडा. वह फिर वादशाह के पास पहुचा, लेकिन स्रजमल भी रावल के साथ उसके पीछे शाही खिदमत में हाजिर हुआ, जिससे मानसिंह को वादशाह की सहायता नहीं मिल सकी और वापिस लोटना पडा. वह अपने वतन के तरफ आ रहा था तव रासते में बाहनपुर में स्रजमल ने उसकी (वि. सं, १६५८ में ) मार डाला.

मानिसंह के बाद बागडिया चौहानों का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु उनका सम्बन्ध बागड के साथ मजबूत जुड़ा हुआ था. बागडिया चौहानों का दबाव ज्यादह होने के कारण राठौर आदि दृसरी खांप के राजधूतों को रख कर वांसवाड़ा के रावलने चौहानों को कान् में रखने का यत किया था, उसी कारणसे 'कुशलगढ़ ' की वड़ी जागीर राठौरों की बांसवाड़ा रिवासत में होने पाई है.

नं. ९ स्र्तिसह. नं. ८ गोपीनाय का पुत्र जो पागल हो गया था, और उसी कारण से उसके पेर में हमेश वेडी रखी जाती थी. जबिक बांसवाडा पर राणा की फोंज आई, और युद्ध हो थाजे वजने लगे, तब स्राविंह ने अपने भाइओं से पूछा कि यह उपा है. तब किसी ने कहा कि आज दुश्मन आ रहा हैं सां नुन्हारा नमाशा देखेगा, जिस पर वह एकदम होशमें आया और वेडी कटबा कर युद्ध करने में प्रश्च हुआ, उसने इस कदर पराक्रम दिखाया कि दुश्मनों को भी आश्चर्य हुआ, उसके विषय में पांचेटीया के कविराज आडा द्यालदास ने कहा है कि.

<sup>&</sup>quot; रावल री नाट बानीयो वैशां, अभी भाग लुद्ध देन अर्ग्डांगः "

<sup>&</sup>quot; जाररे भोम उन्हें आया: महे नहि दल मृग्निमय. "

- " डपरे गही सामहे अर्णाये; साका लग वचीया पतसाहः "
- " राव चहुआण भलो रोहडीयो, राण कटक खागां रैंग राह. "
- " समरह मोहँर वानीयो स्जो, सरगे तको उचाले चांव; "
- " पहेलां नाय तणो भड पडीयो, पाछे दिया घरा ईस पात."
- " कल हण वर दूसरी केशव, वारांगना आई वरण. "
- " सूरज चांद किया दोए सारवी; मोटे पव कीथी गरण. "

दूसरा इसके विषय का एक त्रंवकडा कविराज आढा शंकरदान के मुखजबान से उतारा गया जिस्में इसके पागल पन के विषय में इशारा किया है वह यह है कि-

- " 'तेंडा जोवसी खल अजन तमाशा; पेंडा रोप खडा जुद्ध पमा. "
- " एंडा बोलणहार अनम्मा; वेंडा चठ त्रंवागळ वेंग्गा."
- " भालां खुर अचालां भारतः सवळां वाजी सोक सरगां. ''
- " झीक उपाड दिये खळ झाला; काला वावर खाग करंगा. "
- " आयो चाल फवजां खपर, रे जग मांही सबील रहल्ला."
- " साह भूजां मशरिक हमे श्रम; गाह खळां खग वाह गहल्ला. "
- " वीच समापण क्रीत तणी वर; टाइण फीन अरि दल ढूंकी. "
- " नाध तणो स्रतेस नभ्ने नर; चीत्त न यो ठक्तें रीत न चूँकी. "

तात्पर्य यह है कि सूरतसिंह दुश्मन की फौज को हटाकर मही नदी पर मारा गया.

इस पुस्तक के लेखक ने वागिडिया चौहानों का ज्यादह इतिहास प्राप्त करने की कोशिश की, सगर नहीं मिला, सिर्फ इतनाही मालूम हो सका कि वर्तमान समय में वांसवाडा व हुंगरपुर रियासत में जो 'सोलह-वत्तीस' सरदार कहलाते हैं उनमें वागिडिया चौहानों की नीचे मुआफिक जागीर हें, यानी १ मोटागांव, २ अधुणी, ३ मेतवाला, १ गड़ी व ५ गनोडा, यह पांच टीकाने वांसवाडा रियासत में 'सोलह' में गीने जाते हैं, और ६ वीछीवाडा, ७ छाजा, ८ भुखीया, ९ माईयावा, १० वसी, ११ भूवाला, यह टिकाने 'वत्तीस' में शुमार हें. उसी मुआफिक हुंगरपुर रियासत में, १ वनकोडा, २ ठाकरडा, ३ पीठ, १ माइव, ५ एमदवाडा व ६ वमासा, यह टिकाने 'सोलह' में व ७ गांमडा, ८ वडी-पारडी, ९ छोटो पारडी, व १० वगेरी यह टिकाने 'वत्तीस' में हैं.



Rajputana Agency Office

३ दुरमन. ४ पहिले. ५ गोपीनाय. ६ राणा. ७ केसोदास.

<sup>?</sup> तुम्हारा. २ बामनेलगा, २ बुलाया. ४ पागल. ५ ठाकर की रीत.

### प्रकरण १९ वाँ.

# बाहीका चौहान,

वालीसा चौहान की शाखा नाडोल से निकली हुई है. ( देखों पृष्ट ५२ पर निडोल वंशवृक्ष में. नं. है वाला अनेतिसह.) नाडोल के राव लाखणसी के पुत्र अनेतिसह की ओलाद में 'वाला 'नामक पुरुष से 'वालीसा 'कहलाये हैं. वालीसा चौहानों की जागीर गोडवार परगने में (नाडोल के नजदीक में.) थी उसका वंशवृक्ष नीये मुआफिक हैं.

वंदावृक्ष पालीसा चौहान. (परगने गोडवार इलाके जोवपुर के गांवों में )

राव लाखणसी के पुत्र अजेतिसंह से क्रमशः २ वजेिसंह, ३ भीमदास, ४ जोधिसंह, ५ भोजराज व ६ वाला हुआ, और उससे क्रमशः

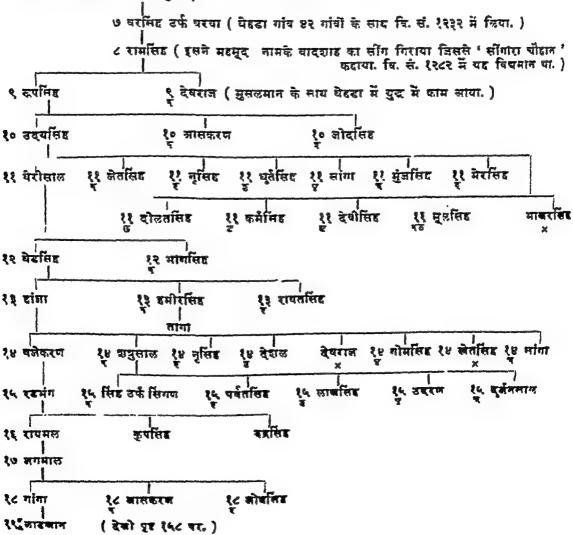

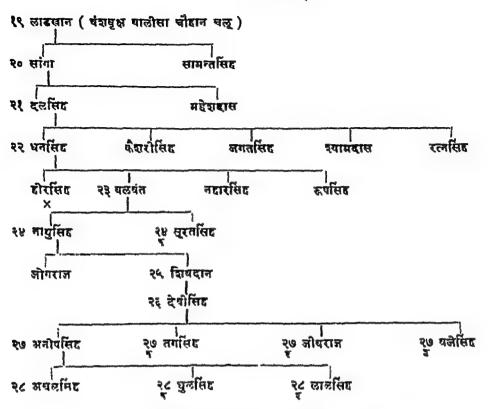

डपपुक्त वंशकृक्ष का संक्षिष इतिहास.

नं. १ से नं. ६ वालें वाला तक का इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है. वहुआ की पुस्तक से पाया गया है कि यह नाडोल में ही थे.

नं. ७ वरसिंह ने सींगा हतुडिया नामके राठौर को मार कर वि. सं. १२३२ में वेहडा-ग्रुजरक आदि १२ गांवो पर कव्जा किया, और वि. सं. १२३५ में 'राह' नामक पहाड पर किला बनवाया, तब से बालीसे चौहानों का स्थान 'बेहडा 'गिना गया. इस विषय में किने कहा है कि.

" बर्बे लीबो बांकरे वहां वल वालीन, सींगो कमपन साजीवो बारासे बचीसः"

नं. १० उदयसिंह ने 'सेंदला' गांव वसाया, यह वि. सं. १३३५ व १३४० में विद्यमान था. इसके समय में मेवाड के सीसोदिये सद्रसिंह व उसके पुत्र लाखा ने वि. सं. १३४९ में 'वेहडा' पर आक्रमण किया. इस युद्धमें उदयसिंह का भाई नं. १ आसकरण काम आया.

नं. ११ वेरीसाल पर अलाउदीन वादशाह ने चढाई करके उसको पकड कर देहली ले गयं थे, यह घटना वि. सं. १३६५ में हुई, मगर वादमें 'ईडर 'के राव 'खरहत' जो इसके विहनोई होतेथे उसने दहेली के वादशाह से लूडवा कर 'बेहडे 'में कायम रखवाया. यह वि. सं. १३७० में विद्यमान था.

- नं. 👯 जेतसिंह की ओलाद वाले 'सेवाणचा वालीसा' कहलाये गये. जिसकी ओलाद वर्तमान समय में जोधपुर इलाके के गांव १ लांपीया, २ कोट आदि में है.
- नं. 'रें मृसिंह के पुत्र विशलदेव के नाम से 'विशलोत गलिसा' कहलाये. विशल ने अपने नामसे 'विशलपुर' वसाया था. (जो इस समय में 'लखावत देवडों ' के तरफ है.) वर्तमान समय में 'विशलोत वालीसा' जोधपुर इलाके के गांव १ सेलां, २ करणवा, ३ खडाला, १ सुंडा आदि में है.
- नं. 32 प्रतिनंह से 'धूतावत वालीसे' कहलाये, इसकी ओलाद मारवाड में है, लेकिन गांवो के नाम प्राप्त नहीं हुए हैं.
- नं.  $\frac{?!}{?}$  सांगा की ओळाद वाले 'सांगावत वालीसे' कहलाये, जिसको ओलाद वर्तमान समय में १ लूणावा, २ वाली, ३ लालाई, ४ रोजणा, आदि जोधपुर रियासत के गांवो में विद्यमान है.
- नं.  $\frac{12}{12}$  मुंजसिंह उर्फ मुंजा से 'मुंजायत वालीसे 'हुए. मुंजसिंह वडा बीर पुरुष था. इसकी माना चायडीजो राव +कांधल (कांधल वडा पराक्रमो था, जो जालोर के राव कान्हडदेव की सेवा में रहता था, और अलाउद्दीन वादशाह के साथ जालोर की लडाई में काम आया था.) की पुत्री थी. मुंजसिंह 'सेवाली की नाल ' (गोडवार से सेवाड में जानेक गस्ना को सेवाली की नाल कहते है.) के नजदीक 'कंटालिया गढ' में रहता था. सीसोदियों ने इसके काका आमकरण को सारा था, इस कारण से यह सीसोदियों का कहा शत्रु होकर उनके पीछे पड़ा, जब कि चिताड गढ अलाउद्दीन ने छे लिया, और राणा लक्ष्मणसिंह के कृमार अजयसिंह राणा केलवाडा में रहने लगा तब इसने पूर्व वैर का वदला छेने को उसको बहुत तंग किया था. दंतकथा में कहा जाता है कि इसके दाणी ने राणा अयजसिंह की राणी, मुंजसिंह की सरहद में हो कर आरही थे। तब उसके पास दाण छेना चाहा, उसने दाण नहीं दिया, जिससे राणी को देंग्णी ने रोक दी, जिस्ते पर राणी ने अपने पर के झांझर दे विये, और केलवाडे जाकर राणा अजयसिंह को कहा कि मुंजा वालीसा को मार दो या खुद मारे जाओ. इस विषय में किब ने राणी के वचन निसवत कहा है कि.

" मेनाटा मुंती गार के मुंती थाँनेजमारसी; केंटियाचान्यु काट के केळवाडा सु काटसी "

अजयसिंह में मुंजा को मारने का सामर्थ्य नहीं था, जिसने लाचार हो गया, अख़ीर अजयसिंह का भितजा (राणा अरिसिंह का पुत्र जो गुड़ा भृतेला के 'चांदाणा चांहान' भीमसिंह का दोहित्र होता था.) हमीरिसिंह ने मुंजसिंह को मार कर वर लिया. इस विषय में यह वात प्रमिद्धि में है कि हमीरिसिंह कम उम्र का था, और यह मुंजसिंह से लड़ने के वास्ते उसके पास एकिला चला गया. मुजसिंह सेवाली की नाल में

<sup>+</sup> गरंदन मारदा का शीरन के बारने " शान्तद्देश प्रदेव " नामके प्रशाम में महिन्तर शहबात दर्श है."

महादेव का पूंजन कर रहा था, पहर दिन चढने पर वह पूंजन से उठां, तेंब हमीरसिंहने उससे युद्ध मांगा. मुंजिसिंह ने सोचा की राणा अजयिंस ने अपने पुत्रों के
फायदे के वास्ते हमीर को सरवाने की गरज से मेरे पास भेजा है, जिससे उस पर घाव
न करते उसको हथियार चलाने की आज्ञा दो. हमीरिसंह ने घोडे पर चढते हुए मुंजसिंह पर (कहा जाता है कि मुंजिसिंह ने एक पैर घोडे के पागडे में रख कर हमीरिसंह
को कहा कि हथियार चलाव.) कटार चलाई, जिससे उसके आंतरले निकल पडे. यानी एक
पैर पागडे में रहा और घड जमीन पर पडा, मरते समय मुंजिसिंह को यह ख्याल हुआ कि
मैंने अजयिंस राणा की मुराद वर न आने दी. (यानी हमीरिसंह जिन्दा रहा है सो
अपने पिता का राज्य जरुर अजयिंस से ले लेंबेंगे.) ऐसा सोच कर अपनी मूछों पर
ताल दी. जिसके विषय में किव ने कहा है कि—

" घड घरती पग पायडे, आंता तणे गरट, अजे न छोडे मुंजीयो मूछां तणी मरह. "

मुंजसिंह ने मुंजेला नामका तलाव वनवाया. इसकी ओलाद वर्तमान समय में इलांके जोधपुर के गांव १ वांकली, २ मोडक, ३ परवा, ४ माडेली, ५ पोइणा,६ पावटा, ७ वरो-लिया व ८ मुंदाडा आदि गांवों में व सिरोही इलाका के 'बुडेरी' गांव में भी है, जो 'मुंजावत वालीसा' कहलाते हैं.

- नं. ११ मेरसिंह की ओलाद वाले 'मेरावत वालीसे ' कहलाये जिसकी ओलाद वर्त-मान समय में इलाके जोधपुर के गांव १ वडेल, २ वोईआ, ३ वडदरा, ४ वरोलिया आदि गांवों में है.
- नं. ११ दोळतसिंह व नं ११ कमीसिंह यह दोनों भाई मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आये थे.
- नं. <sup>११</sup> देवीसिंह ने 'दुदणी' गांव वसाया जिसकी ओळाद वाले 'दुदेणचा' वालीसा कहलाये.
- नं, 况 मूलिसंह से 'मूलावत वालीसे' कहलाये, जिसकी ओलाद जोधपुर रियासत के लुदाला गांव में व सिरोही रियासत के तरतोली गांव में है.
- नं. १२ वेडिसंह व नं. १२ भाणिसंह और नं. १३ हांजा यह तीनों 'सेंदला' गांव में रहते थे.
- नं. १३ हमीरासिंह का पुत्र तोगा विशलपुर में था. यह बडा पराक्रमी राजपूत हुआ, इसने मेवाड के राणा के साथ कई दफे युद्ध किया था, और उसको सफलता न होने दी. जिसके विषय में कविने कहा है कि-

" तांगे हंक अजवालिया विशलपुर वाना; राणा तणा दल काढिया चढिया ने पाला. "

राणा कें साथ युद्ध में उसने स्वपराक्रम से उसको कई एक महिनों तक रोक रखा, जिससे राणा की नायोवना राणी चिन्ता करके राणा की राह देखने लगी और अपनी सखी से बार २ पूछती रही, जिस विषय में किवने कहा है कि—

- " भुभन्तां मद जीवन भीनी, वना सुहार चंदा वदिनी. "
- " आपे नहीं सखे घर सुंघा, राण तणां दल तांगे रूघां. "
- " वरपा रूत आई वसंती, कोयल कंट अलाप करंती. "
- " रंग पहेल वितारे राणी, नींद कवर रूघाने ताणी. "
- " आप तणो फंथ घरे ना आवे, वरसालो केम करी वोलावे."
- " कही शाबी इमें कांई करसां, तो वटवंत वल रूपां वालीसां. "
- " माथे श्रावण जीवन माती, राज इवार पहेल रंग राती. "
- " वरू घर ना वे वासण बोले; नागणियां छात्र विण ढोले. "
- नं. रें रावतसिंह की ओलादगले इलाके जोधपुर के गांव १ कानपुरा, २ अखेराज का गुडा, ३ वांता, ४ बुसी, आदि गांवों में हैं.
- नं. र्ष रात्रुसाल की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ घाणेरा, २ सुंडा, ३ भाटुड, ४ मांदल व सिरोही इलाके के गांव पोसालिया व मासाल आदि में रहते हैं.
  - नं. 😲 नृतिंह की ओलादवाले सिरोही इलाके के गांव वारेवडा व रांवाडा में रहते हैं.
- नं. १४ देशल का परिवार जोधपुर इलाके का गांव नाणा में व सिरोही इलाके के गांव धनारी व काछोली नें है.
- नं. रें गोमसिह की ओलादवाले जोधपुर इलाके के गांव १ गोवरिया, २ कंटालिया, २ जादगे, १ विश्लपुर वं सिरोही इलाकें के गांव १ मांडवाडा, २ आमथला, ३ भारजा व ४ विन्डवाग में रहते हैं.
- नं. १ नांगा से 'सिंगणीत वालीसा' कहलाये गये. जिसकी ओलाइ जोधपुर इलाके े गांव १ विजापुर, २ सेवाडो, ३ टीपरी, १ विश्वलपुर व सिरोही इलाके के गांव भारजा में रहते हैं. दिगणीत वालीकों में से, ' जेतिसह ' सिंगणीत, सहागव शिवसिह के पास प्रधान था. जिसने विन्डवारा के राणावत ठाकुर को चूक वरके माग था.
- नं. १७ जगमाल वालीसा वहादुर सरदार था. वह निरोही के महाराव की सेवामें रहता था, जबिक महाराव उदयसिंह (राजकुल सिरोही में नं. हैं वाला) का देहानत हुआ तब महाराव दुर्जनसाल के कुमार मानसिंह जो महाराणा उदयसिंह के पास चला गया था, उसको बुलाने के वास्ते यह मैवाड गया, और बुक्ति से मानसिंह को सिरोही भेज दिया.

मानसिंह सिरोही की गद्दी पर बेठने बाद यह महाराव की सेवामें रहा. जब कि मानसिंह के पीछे महाराव सूरताणसिंह सिरोही की गद्दी पर आये, तब डुंगरावत वजेसिंह ने सिरोही की गद्दी पर आये, तब डुंगरावत वजेसिंह ने सिरोही की गद्दी दवाना चाहा और उसके छिये छखावत सूजा को चूक करके मारना चाहा, उसमें जगमाछ बाछीसा ने बाधा डाछने से वजेसिंह ने अपने चचेरे भाई डुंगरावत रावत सेकावत के हाथ से जगमाछ को मरवा दिया, और बादमें छखावत सूजा को चूक किया.

नं. १८ गांगा, 'वेहडा व बुजरग' की जागीर का मालिक था. इसके समय में वालीसे चौहानों ने आपस में जागीर के वास्ते तकरार खड़ी की. बालीसा चौहानों के पास जागीर कम थी, और परिवार ज्यादह था. वे लोग पाटवी—खाटवी की मर्यादा न रखते सब ठाकुर होकर वरताव करने लगे, जिससे गांगा ने आपस की तकरार रफ्ते करने को मेवाड के महाराणा खेतिसिंह के छोटे पुत्र 'सेका ' को बुलवा कर बेहडा में पाटवी करके रखा. जिसको सब वालीसे चौहानों ने अपना मालिक माना, लेकिन बाद में 'सेका राणा' के पुत्र 'चत्रभाण' ने बालीसों से 'बेहडा' की जागीर छीन ली. जिससे बालीसे चौहान बहैसियत 'भोमिये ' रह गये.

नं. १८ आसकरण की ओलाद वाले जोधपुर इलाके के गांव १ कोटाड, २ चांवडेरी, व ३ वीरमपुर में रहते है.

नं. १८ जोधसिंह की ओलाद वाले सिरोही इलाके के गांव मांडवाडा में रहते है.

नं. १९ लाडखान की ओलाद वाले 'बेहडा' इलाके जोधपुर में भोमिये राजपूतों के दावे से विद्यमान है. जिसमें नं. रूष्ट सूरतिसंह काम आया था. वर्तमान समय में बेहडा के वालीसे चौहानों में नं. २८ अचलिसह पाटवी गिना जाता है. और दूसरी सब जगह जहां २ बालीसे चौहान है. वे जागीरदार के तोरसे नहीं लेकिन राजपूत दावे से या भोमिया के तोरसे अरहट खेतों की जागीर खातें है.



## प्रकरण २० वां-

# कालोर के सोनगरा कीहान.

सोनगरा चोहानों का मूल पुरुप नाडोल के चौहानों में अंकित हुआ नं. कितिन्याल उर्फ कीत् हैं. जिसके तरफ नाडोल से मिली हुई सिर्फ वारह गांव की 'नारलाई' पहा की जागीर थी, लेकिन उसने स्वपराक्रम से जालोर, व केराडु के परमार राजाओं को मारकर अपना अलग राज्य कायम करके जालोर में राजगद्दी स्थापन की. कहा जाता है कि जालोर के पहाड का नाम 'सोनग या सोनगिरी' होनेसे इसकी ओलाद वाले 'सोनगरा चांहान' कहलाये गये. अन्य मत से कहा जाता है कि कीर्तिपाल के पुत्र का नाम 'सोना' था, जिससे 'सोनगरा' कहलाये, परन्तु सिवाय सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक के दूसरी किसी ख्यात में कीर्तिपाल के पुत्र 'सोना' नामक होना मालूम नहीं होता है, जिससे 'सोनगिरी ' के नाम से ही 'सोनगरा चौहान' कहलाये गये यह वात ज्यादह भरोसा के पात्र होना पाया जाता है.

सोनगरे चौहानों की ख्यात के वास्ते भी पृथक २ ऐतिहालिक साहित्य उपलब्ध होते हैं, उनसे नीचे मुआफिक अलग २ नामावली पाई जाती है.

- (१) 'सूंधा पहाड का शिलालेख, 'जो वि. सं. १३१९ में सोनगरा चाचींगदेव के समय में लिखा गया है, उससे १ कोर्तिपाल के वाद क्रमशः २ समरसिंह, ३ उदयसिंह व ४ चाचींगदेव के नाम अंकित हुए है.
- (२) 'मृतानेणसी की ख्यात' की पुस्तक से १ कीर्तिपाल के वाद क्रमशः २ समरसिंह, ३ अरसिंह, १ उदेसिंह, ५ जसीवर, ६ करमसी व ७ चाचगदेव और उसके वाद (नीचे देखो).



### (३) सिरोही के वहुआ की पुस्तक से १ कीतू (उससे कमशः)



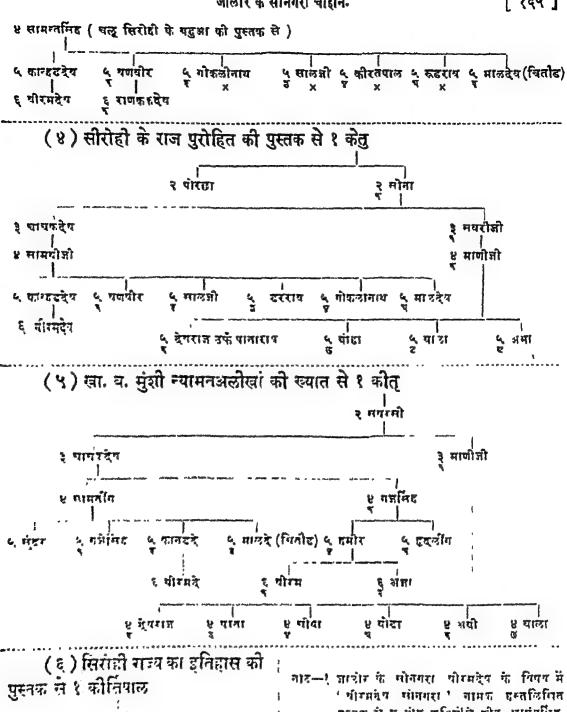

२ समामिह ३ मानसिंह ३ प्रयोगह ५ वर्मावितः उद्गैदेवशास १ (सिरोही की शाखा) ८ चाचिगदेव ५ सामग्रहित् इ. मार्ल्येय ६ वास्टर्य 9 क्षारमंत्र्य 42

प्रतक से भ गांध कविश्लीने कीत्, भाषंत्रनिष्ठ, मदणमी (माननिंद्र) नाम उपलब्ध दोते है जिनमें मांयमिनद ये. पूर्व ये माम १ फायहर्द्धय, २ थणयीर, ३ गोक्षतीनाथ, ४ माठवेष य ५ मारजी होने का मालूम होता है.

> २ काम्द्रदेव प्रगंध नावक पुन्तक में नामम्तर्निह के पुत्र १ काशहरदेव, २ मालदेव व उनका एक भगीता मांतल नामका था जो गढ मियाणे का क्रिलेदार था. रुतने ही गाम उपलब्ध होते है.

उपर्युक्त नितहासिक प्रमाणों के सिनाय आनु पर नि. सं. १३७० का महारान लूभा के समय के शिलालेख से पाया गया है कि समरसिंह के वडा पुत्र मानसिंह उफ माणीजी था, और छोटा पुत्र उदयसिंह था. वस्तुतः शिलालेखों में हर जगह यह पाया जाता है कि उनमें जो वंशानली दी जाती है नह संकृचित और सिर्फ अपने नडाऊओं के नाम ही लिखे जाते हैं, विक सगे भाई के नाम तक वाजे जगह नहीं लिखे गये हैं. जालोर के सोनगरे चौहानों के वंशवृक्ष के वास्ते उपर के प्रमाणों में जो जो नाम उपलब्ध हुए हैं, उन पर तुलना करते नीचे मुआफिक वंशवृक्ष वनता है.



जालोर के चौहानों का संक्षिप इतिहास.

नं. १ कीर्तिपाल के विषय में सूंधा के शिलालेख में लिखा है कि इसने किरातकूट (केराड़) के राजा आसल को मारा. कासह़द (कायद्रां उर्फ काशिद्रा-यह गांव आयु की पूर्व दिशा में तिरोही राज्य में हैं.) की लड़ाई में मुसलमानों को जीत कर नाडोल के इस राजा ने 'जावालिपुर' (जालोर) को अपना निवास स्थान बनाया. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि कीतू वड़ा बीर पुरुष हुआ, उस समय में जालोर में कुंतपाल पवार, और सिवाणे (सिवयाणा) में वीरनारायण पवार थे. कुंतपाल के प्रधान दिया राजपूत ने भेद बताने से कीतू ने जालोर लिया और सिवाणा भी लिया. इस विषय में आसीया माला नामक चारण किव ने (यह किव तिरोही राज्य के 'खाण' नामक गांव का था.) सिरोही के राजवंश की राजावली के किवत में कहा है कि.

<sup>&</sup>quot; जिन्द राव तर्ण कीत् जिमा नै जालोर लीवो जुड: कर त्युं समो पूर्व न की त्यम पूर्ण पूर्वत नुड. " ॥ ९॥ " मिविषाणो मोनगर निण एक दिन जीताः वीर नारायण वैम हेवे सासे वदीताः "

" दहीया वत टंटार मार संग्राम मनोवै; घर सहवरसं कटक पछै नाहुल प जावै."

सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि कीत् वि. सं. १२०४ में गद्दी पर बैठा था. (पाया जाता है कि इस संबत् में इसको नारलाई पट्टे की जागीर मिली है.) वि. सं. १२३२ में इसने जालोर का किला बंधवाया. वि. सं. १२३५ में जालोर राजस्थान से इसने बहुआ वजेचंद को सीख (दक्षिणा) दी. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि—" राव कीतृ को जलंधरनाथ प्रसन्न हुए." जालोर गढ बंधाने के विषयमें निशाणी है कि—

'' वारासै वत्तीसे परठ जालोर मनाण; तें कीदि कीतू जिंद राव तणा गढ अडग चहुआण. ''

कीत कें विषय में दंतकथा में यह कहा जाता है कि यह बालक था तबसे नारलाई गांव इसको दिया गया था. किसी ज्यांतिथी ने इसके वास्ते राजा होनेका भविष्य कहा था, जिससे इसका घात करने का प्रपंच हुआ, परन्तु एक दासी ने युक्ति से इसको बचा लिया. वाद यह चंद्रावती के परमार राजा की सेवा में उपस्थित हुआ, और उनकी सहायता से ही इसने जालोर व केराडु के राजाओं को मार कर जालोर लिया. शहाबुद्दीन गोरी (वि. सं. १२३५ में) गुजरात पर चढाई लाया, तब आबु के परमार राजा धारावर्षा-देव की सहायता में इसने कायंद्रा गांव के पास युद्ध किया, और उसमें यह जख्मी होकर भाग गया था. जलंधरनाथ योगी ने इसको +पारसमणी दिया था, जिससे सुवर्ण बना कर उसके जिससे से इसने जालोरगढ बंधवाया.

राव कीर्तिपाल का देहान्त वि. सं. १२३५ से वि. सं. १२३९ के दरिमयान होना पाया जाता है, विक उपरोक्त कवित्त के आखिर के चरण से (सूरताण सबल सामहा आपं प्राण अवरजीयो.) पाया जाता है कि यह मुसलमानों के साथ युद्ध हुआ उसमें ही मारा गया था.

नं. २ समरिसह के विषय में सूंधा के शिळालेख में लिखा है कि इसने कनकाचल (जालोरगढ) का कोट बनवाकर उसके बुजों पर नाना प्रकार के लडाई के यंत्र (शायद तोपें होगी.) लगवाये. सोमवती अमावस्या के दिन इसने सुवर्ण का तुलादान (अपना वजन हो जितना सुवर्ण तोल कर दिया जाय उसको सुवर्ण तुलादान कहते हैं.) किया, और 'समरपुर' नामक शहर वसाकर उसको बगीचों आदि से सुशोभित बनाया, सि. रा. ई. की पुस्तक में तदुपरांत लिखा गया है कि इसकी बहिन रूदलदेवीने जालोर में दो

<sup>&</sup>quot; स्रताण सवल सामहा आपं प्राण अवरजीयो; कीत् कंघार मछरीक कुल महऐव वहे गरजीयो. "॥१०॥

<sup>+</sup> पारसमणी जाजोर के सोनागरा चोहानों के पास होनेकी कया गीत कवित म भी आती है. 'वीरमदेव सोनगरा ' नामकी हस्त लिखित पुस्तक घनारी के जैन आचार्य भटारक श्री विनय महेन्द्र सूरेश्वर के पुस्तक मंडारासे मिली है उसमें लिखा है कि जब कि अलाउद्दीन खिल्मी के साथ जाढोर के सोनगग राव कान्हडरेव ने युद्ध किया तब विनय प्राप्ति की आशा न रहेनेसे उसने 'पारसमणी 'को वाबडी में डाल दिया. अन्य मत से यह कहा जाता है कि कान्हडदेव को पारसमणी प्राप्त हुईथी.

शिवालय बनवाये, जो गुजरात के राजा दूसरे भीमदेव सोलंकी की राणी लीलादेवी होना चाहिये बैसा उक्त पुस्तक के पृष्ट १८० की टीप्पणी में अंकित हुआ है. इसके समय के दो शिलालेख जालोर के तोपखाने में लगे हुए जाहिर हुए है, जिनका समय वि. सं. १२३९ व वि. सं. १२४२, होना अंकित है.

सिरोही के वहुआ की पुस्तक में छिखा है कि इसने वि. सं. १२४९ में वहुआ फतेचंद को 'गोवड 'गांव आर राजग्रह पुरोहित को 'सकराणा 'गांव दिया.

समरसिह के पुत्रों के विषय में सिवाय सूंधा का शिलालेख के दृसरे प्रमाणों में 'उदयसिह 'का नाम नहीं है. मूता नेणसी की ख्यात में अरसिंह के बाद उदयसिंह का नाम मिलता है, लेकिन अरसिंह का नाम किसी ख्यात में नहीं है. सिरोही के देवडा चौहानों को ख्यात लिखने वालों ने 'उदयसिंह 'का नाम कर्त्र उडा दिया है, और चादिगरेव को समरसिंह का पुत्र होना अंकित किया है, चिलक पुरोहित की पुस्तक में चाचिगदेव को समरसिंह का वडा पुत्र होना लिखा है, जो विलक्कल विश्वासपात्र नहीं है. आबु के वि. सं. १३७७ के शिलालेख में समरसिंह का वडा पुत्र मानसिंह और छोटा उदयसिंह होनेका उल्लेख है. अनुमान होता है कि समरसिंह का वडा पुत्र मानसिंह होगा, परन्तु छोटे पुत्र उदयसिंह ने जालोर की गद्दी उससे छीन लेनेसे मानसिंह की ओलाद वालों की ख्यात में हेशभाव से उदयसिंह का नाम नहीं लिखा गया है, जिसे कि सूंधा के लेख में मानसिंह का नाम लिखने की परवाह नहीं की है. इसी कारणसे वि. सं. १३७७ के आबु के शिलालेख के आधार से वंशवृक्ष में मानसिंह उर्फ माणीजी को इसका वडा पुत्र और उदयसिंह को छोटा पुत्र होना अंकित किया गया है.

® समर्श्सिंह के देहान्त का समय वि. सं. १२४९ के वाद व वि. सं. +१२६२ के पहिले होना पाया जाता है.

<sup>\*</sup> बहुआ की पुस्तक में समाबिह का देहानत वि. सं. १२७० में होने का लिला है, परन्तु सि, रा. ई. की पुस्तक में पृष्ट १८२ पर लिया है कि उदयसिंह के समय के बि. सं. १२६२ से १३०६ तक के शिलालेख है, निससे बहुआ की पुस्तक में दर्भ हुआ भैवन दिशाम पात्र नहीं बहता है, शायद उदयभिंह ने अपने पिना की ह्याती में ही राज्य कब्ने कर लिया हो तो नैमा होना मन्यित है.

<sup>×</sup> समर्गिह की व नालोर के दूसरे रानाओं की 'रावल' की पदवी होने का कवितों में व मृता नेणप्रीकी न्यात में भी उद्देग है, उससे व इनका रान अमल का समय देखने कभी ऐसा अनुमान किया नाय कि ध्र्योराज रामा में जो समर्ता रावल को निनीट का राना होना बताया जाता है वह नालोर का राना नमर्गिह हो, क्योंकि इतिहामनेताओं की दलील है कि उस समय में 'समर्गी 'नामका राना नहीं था. बल्कि टॉड रानत्यान में दिखा है कि निनीट के राजा कर्णमिंह मान्धिक दृश्य से विदित्त होनेके कारण अपने निनहाल जालोर में पढ़ा रहता था, और उपने अपनी प्रत्री का विश्वह भी मालोर के सोनगरा राग्यवल के साथ दिला था. जबित वर्षोन्द का देहानत हुआ तब सोनगरे सरदारों ने रणवतल को निनीटकी गढ़ी पर पढ़ा दिया, जिस पर एक मटने राजा 'रायत' को उत्तिन करके विनीद करने करने की भेरणा करनेसे रायत ने कीम इनदी करके रणवतल पर नड़ाई की. दोनों किय का 'पानी नगर 'के पाम मुझबला हुआ तिसनें सिपोदिया रायर को विनय प्रान हुआ. यह बटना का समय

नं. ३ मानसिंह उर्फ साणीजी की ओलाद वालों ने सिरोही का अलग राज्य प्राप्त करके कायम कियाथा, जिससे इनकी ख्यात 'देवडा चौहान' के प्रकरणों में लिखी गई है. जो कि सिरोही के बहुआ की पुस्तक में माणीजी का वि. सं. १२७० से १२८५ तक व उनका बडा पुत्र देवराज का वि. सं. १२८५ से १३०७ तक जालोर में होना लिखा गया ह, परन्तु उदयसिंह का जालोर में गदीपर आनेका समय वि. सं. १२६२ के पहिले का होनेसे मानसिंह व उनके उतराधिकारीयों की ख्यात सिरोही की ख्यात में लिखना उचित समजा गया है.

नं. है रावल उदयसिंह के विषय में सुंधा के शिलालेख में लिखा है कि यह जालोर की गद्दी पर आया और वहा ही पराक्रमी राजा हुआ. इसने नाहोल का राज्य अपने राज्य में मिलाकर जालोर को विस्तीण देश का राज्य बनाया. इसके आधीन नाहोल, जालोर, मंहोर, वाहडसेर, सुराचन्द्र, राटहृद, रामसेण, श्रीमाल, (भोनमाल) रत्नपुर और सत्यपुर (सांचोर) आदि देश थे. 'ताजुलम आसिर' नामक फारसी तवारीख म लिखा है कि हि. स. ६०७ (वि. सं. १२६७) में 'शम् गुद्दीन अल्तिमश' ने जालोर के किले पर चढाई की और वहां के राजा उदेशाह पर विजय पाकर १०० ऊंट व २० घोडे ख़िराज में लेकर सुलह कर ली, परन्तु इस विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि 'उदयसिह के समय में (वि. सं. १२९८ में माह सुद ५ को) 'जलालुद्दीन 'सुलतान जालोर पर आया लेकिन उसको भागना पडा.' इस विषय में निशाणी का दोहा है कि:-

" सुंदरसर असुरह दले जन्यीयो वेणेह; उदे नरपद काढीयो तस नारी नयणेह. "

सि. रा. ई. की पुस्तक के लेखक की यह राय है कि सूंधा के लेख में लिखा गया है कि उदयसिह ने तुकों के वादशाह का गर्व गंजन कर दिया. और नेणसी मूता की ख्यात में भी मुसलमानों को भगाना लिखा है. इस वातों के साथ सिर्फ १०० ऊंट व २० घोडे खिराज में लेकर वादशाह का लीट जाना, इन वातों का मुकावला करके निर्णय करने का काम पाठकों पर हम छोड देतें है. वस्तुतः मुसलमान वादशाहों का अपने शत्रुओं के साथ के वरताव पर खयाल किया जाय नो यहो अनुमान होता है कि बादशाह को सफलता प्राप्त न होने से १०० ऊंट व २० घोडे इधर उधर से छोन कर चले गये होंगे, और अपना विजय दर्शाने के वास्ते खिराज में लाने का प्रसिद्ध किया गया होगा.

वि. सं. १२५७ के पहिन्ने बारह वर्ष पर होनका उक्त प्रस्तक में उद्धेल हुआ है. दूमरी छपी हुई रूपातों में भी आग्ने। के सोनगरे चौहानों ने वि. सं. की तेरहर्शी सर्दा में वित्तोह कुछ वर्षों तक दबा छिया था, वैना शिला गया है, पान्तु सूंबा पहाड़ के शिलानेल में उन मानत कुच्छ भी निक नहीं हैं. अनुमान हो सक्ता है कि रावल समर्रासिह के पान उन समय चित्तों होनेसे चितांह के रावल समर्रासि के नामसे मशहूर हुए होंगे और चितांह का रावल कर्णानिह निसक्ता नाम रणिसिह होना मेवल के इतिहास में प्रभिद्ध है, उससे भृथ्वीरान की बहिन प्रथा बिहाई हो, और रणिसिह के बदने उसका नाम समर्रिह 'रासा'में लिला गया हो.

उद्यसिह साहसिक व वहादुर राजा होनेसे शहाबुद्दीन गोरी ने देहली का 'चौहान राज्य' को नष्ट कर दियाथा, जिसका वदला लेनेको मुसलमानों पर हमला शुरू किया, और सिंधुराज को मारा. इसने जालोर में दो शिवालय वनवाये. यह भारत आदि यंथों का ज्ञाता था. इसकी राणी 'प्रवहादन देवी' से चाचिगदेव व चामुण्डराज नामक दो पुत्र हुए. (सि. रा. इ. पर से.) इसका देहान्त वि. सं. १३०६ से १३१९ के दरिनयान होना पाया जाता है.

नं. १ रावल चाचिगदेव के विषयमें सि. रा. इ. की पुस्तक के पृष्ट १८३ की टीप्पणी से पाया जाता है कि इसके समय के वि. सं. १३१९ से १३३३ तक के शिलालेख मिले हैं. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि रावल चाचिगदेव ने वि. सं. १३१२ में स्था पहाड पर चामुण्डा देवी का मन्दिर चनवाया था. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि राव चाचिगदेव ने बुआडा (सिरोही राज्य का गांव है.) में 'मात्रा माता' का देवल बंधाया, और सूंधा भाखर (पहाड) में चामुण्डाजी का मन्दिर कराया. इतके सात राणीयां थी जिसमें पाटराणी आबु के परमार उदयसिंह (चंद्रावती का परमार राजा विक्रमिशंह जो पदभ्रष्ट हुआ था, उसका पुत्र था.) की पुत्रो 'सरादेवी' थी. इसका देहान्त का समय वि. सं. १३३३ से १३३९ के दरिमयान का होना पाया जाता ह.

नं. हैं चासुण्ड व नं. हैं चंद्र के नाम मूता नेणसी की ख्यात से उपलब्ध हुए ह. इनके विषय में दूसरा इतिहास नहीं मिला है.

नं. ५ रावल सामन्तसिंह के समय के वि. सं १३३९ से १३५९ तक के गिलालेख होना सि. रा. ई. की पुस्तक से जाहिर है. इसके पुत्रों के विषय में मूता नेणसी की ख्यात मुआफिक कान्हडंदव व मालदेव ये दो पुत्र होना पाया जाता है, तब देवडा चाँहानों को अलग २ ख्यातों से ज्यादह पुत्र होने मालूम होता है. 'कान्हडदे प्रवंध' नामक पुस्तक में भी मूता नेणसी की ख्यात में लिखे हुए नाम अंकित है, परन्तु प्राचीन कवितों में ज्यादह नाम मिलते हैं. जो कि सामन्तसिंह के पुत्रों में से सिर्फ मालदेव का वंदा चलना पाया गया है, लेकिन यह पुस्तक खास वंदादक्षों का होनेले जो जो नाम उपलब्ध हुए है वे सब अंकित किये है, जिसने इसके आठ पुत्र होना माना गया है.

नं. दें गजितिह का नाम सिर्फ खा. व. मुंशी न्यामतअलीमां की ख्यात में मिला है, उससे मालम होता है कि गजितिह को हमोर व हदलींग नामक दो पुत्र थे. हदलींग के विषय में कुट्छ इतिहास नहीं लिखा है, परन्तु हमीर के वीरम व अजीत नामके पुत्र होना और व दोनों वादशाह के हाथ से मारे जानका उक्त ख्यात में उछेन्व किया गया है.

,,,,,,

नं. ६ सुन्दर के विषय में मुंशी न्यामतअलीखां की ख्यात में लिखा है कि वह 'चंदल' में मारा गया, और नं. है गजसिंह के विषय में लिखा है कि वह भीनमाल में काम आया. पाया जाता है कि ये दोनों सामन्तसिंह की हयाती में ही काम आ चूके थे.

नं. ई रावल कान्हड देव अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये. इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी से अरसे तक विश्रह चलू रहा. कान्हड देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कहां कहां युद्ध किया, उस विषय में किव पद्मनाभ ने गुजरातो भाषा में वि. सं. १५४५ में 'कान्हड दे प्रवंध' नामक पुस्तक की किवता में रचना की है. जिसका सारांश 'कान्हड दे प्रवंध' नामके अलग प्रकरण में लिखा गया है. जालोर गढ राव कान्हड देव के हाथसे वि. सं. १३६८ में जाना प्रसिद्ध है. कान्हड देव के विषय में मूता नेणसी की ख्यात व दूसरे गीत किवतों में भी बहुत कुछ कहा गया है, उक्त पुस्तक और दूसरी हरएक प्रति में लिखा गया है कि कान्हड देव श्रीकृष्ण का दशवां अवतार था, जो जालोर गढ से अलोप हो गया.

कान्हडदेव वडा वीर पुरुष था, उसी कारण से वि.सं. १३६८ तक जालोर गढ +इसके कड़ने में रहने पाया था. कान्हडदेव के साथ वादशाह अलाऊदीन को विरोध होने का यह कारण नेणसो की ख्यात में लिखा है कि ग्रजरात देश का प्रधान 'माधव' शाही फौज लेकर गुजरात पर जाता था, उस फौज को अपनी सीमा में से कान्हडदेव ने जाने न दी और जब शाही फौज गुजरात, सौराष्ट्र आदि देशों को वरवाद करके सोमनाथ महादेव के लींग को उखेड कर देहली ले जा रही थी, तव जवरदस्ती जालोर की सीमा में आनेसे कान्हडदेव ने शाही फीज से युद्ध कर सोमनाथ महादेव के लींग को छुडा लिया, जिससे युद्ध की चिणगारी ग्रुरु हो गई, पीछेसे अलाऊदोन की शाहजादी ने कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के साथ शादी करना चाहा, जिस वात को सोनगरे चौहानों ने मंजुर न की, उस पर शाही फीज ने जालोर गढ परघेरा डाला, जिसमें वादशाह को सफलता प्राप्त न हुई, परन्तु 'विका दिहया' नामक राजपूत ने लालच वश होकर दृशमनों को किले में दाखिल किये, जिससे गढ तृटा. उस समय कान्हडदेव अलोप हो गये, और वहुत से सोनगरे चौहानों के साथ देवडा कांधल, उलेचा कांधल, लखमण सोभात, देवडा जेता, वाघेला जेता, लूणकरण, मान लणवाया, अर्जुन विहल, चांदो विहल, जेतपाल, रा. सातल, सोमवद व्यास, सलो राठीर, सली सेवटो, जांझण भंडारी, गाडण सेहजपाल, वगैरह वडे २ सरदार काम आये, और चार राणीयां सती हुई. इसके विषय में 'कान्हडदे प्रवंध ' नामके प्रकरण में सवि-

<sup>ा</sup> मूता नंजानी की ख्यात से पाया जाता है कि अछाउदीन खिछनी ने वि. सं. १६५० में मान तंतर से ग्वाशियर, वि सं १६५२ में यादनराम से दोछताबाद, वि. सं. १६५६ में करणगेहण्डा के पास से गुनरात, वि. सं. १६५५ में रावछ रत्न से चितीड, वि. सं. १६५८ में चौहान हमीरदे से रणवंशोर, वि. सं. १६६४ में चौहान सातछ—सोम से निवाणागड, वि. सं. १६६९ में अमगेर, और वि. सं. १६६८ में चौहान क'न्हरवे—वीरमदेव से बाओर का किछा छिया.

स्तर इतिहास छिखा गया है. सिसोदियों की ख्यात में मृता नेणसी ने लिखा है कि महा-राणा लक्ष्मणसिंह के पुत्र नेतसिह नामक था वह भी इस युद्ध में जालोर काम आया.

- नं. १ वणवीर के विषय में 'वीरमदेव सोनगरा ' नामकी पुस्तक से व नेणसी की ख्यात में लिखी हुई दंतकथा की वातों से पाया जाता है कि यह कान्हडदेव का भाई था, और इसका पुत्र राणकदेव था.
- नं. हैं गोकलीनाथ व नं. है रुडराव यह दोनों लडाई में काम आये थे ऐसा वडुआ की पुस्तक में लिखा है. राजपुरोहित की पुस्तक में लिखा है कि रुडराव उर्फ डुडरावत की ओलाद वाल 'रेवडिया चोहान' हुए हैं.
- नं. है सालजी के विषय में बहुआ की, व पुरोहित की पुस्तकों में लिखा है कि इसकी ओलाद में 'सांचीरा चौहान 'हुए, लेकिन वह लिखना सही नहीं है, क्यों कि सांचौरा चौहान की शाखा नाडोल के चौहान वंश दक्ष में नं. है विजयसिंह से विभक्त हो चूकी थी, और कान्हडदेव के समय में वादशाह के साथ युद्ध हुआ उसमें सालहा सौभात सांचौरा वडी वीरता से युद्ध करके काम आया था. (जिसका अहवाल सांचौरा चौहान के प्रकरण में लिखा है.) पाया जाता है कि यही सालहा सांचौरे को कान्हडदेव का भाई होना क्यास स हो लिख दिया है.
- नं. है मालदेव के विषय में नेणसी की ख्यात और दूसरे प्रमाणों से पाया जाता है कि जालोर के युद्ध में सिर्फ यही वचने पाया था, जिसको पीछेसे वादशाह अलाउदीन ने चितोड गढ दिया. इसकी ज्यादह ख्यात 'दूसरे सोनगरे चौहान ' के प्रकरण में लिखी गई है.
- नं. ७ वीरमदेव के विषय में सविस्तर अहवाल 'कान्हडदे प्रवंध' नामके दृसरे प्रकरण में लिखा गया है. मृतानेणसी की ख्यात से भी पाया जाता है कि कान्हडदेव अलोप होजाने वाद तीन दिन तक वीरमदेव ने शाही फोज के साथ प्रचंड युद्ध मचाया. इसको प्रशंसा में 'वीरमदेव सोनगरा' नामक हस्त लिखित पुस्तक में कई वातें लिखी गई है, 'जिसमें इसको मछ विद्या की कुशलता देख कर शाहजादी 'शाहवेगम' ने इसके साथ शादी करने का निश्चय करना, व वादशाह ने कान्हडदेव के साथ इसको देहली युल्वाकर अपनी शाहजादी से सगाई करने की तजवीज की, जिस पर वरात लेकर आनेके वास्ते तीन वर्ष की सोहोलत लेकर वीरमदेव जालोर आया, लेकिन वादशाह ने वतोर जमानत उसके काका वणवीर के पुत्र राणकदेव को देहली में रखा. जब स्याद गुजर जाने पर भी वीरमदेव वरात लेकर नहीं आया, तव वादशाह ने राणकदेव को वेडी पहनाकर पूरे जावते से रखने का हुकम किया, परन्तु राणकदेव साग आया, जिससे जालोर पर शाही फीजने घेरा डाला.' विगरह वातें लिखी गई है. 'कान्हडदे प्रवंध' की पुस्तक में यह वातें नहीं हैं, लेकिन शाहजादी के साथ शादी न करने के कारण जालोरगढ पर घेरा डाला

गया और साढेतीन दिन युद्ध करके वीरमदेव काम आनेकी बात अंकित की गई है. वीरमदेव ने जिस समय केशरियां करके शाखा किया तब उसके साथ विहल अडवाल. देवडा अलहण, सोहड अलहड, सोढा धारा, धांधल भाणा, सिंधल पत्ता, व पडियार जांझण नामके वहादुर राजपूत काम आये, और गेहलोत लूढो, मेरो, अरसो, विजयसी, सेलार सांगो, सलूंणो, जैसो, लखमण, दहियो लूणो, घुंघलियो साहणी, दहियो पत्तो, विलण सोभत, सेपटो मूलू, लालो, सिंधल नरसिंघ, सिंधल जगसी, व करमसी यह राजपूतों अपनी जान वचाकर युद्ध में से भाग गये.

चीरमदेव की वीरता के विषय में और दूसरी वार्ते जो जो प्रसिद्धि में आई है उनके विपय में इस पुस्तक के लेखक ने 'देवी खड्ग अने चितोड नी पुनः प्राप्ति ' नामक ऐतिहासिक उपन्यास गुजराती भाषामें वि. सं. १९७१ में प्रसिद्ध किया है. जो कि इसके विषय में उपलब्ध होते प्राचीन हस्त लिखित यंथो में अतिशयोक्तिपन व ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना करते स्वीकार न की जाय ऐसी कथा मालूम होती है, परन्तु प्राचीन विद्यानों और कवियों ने इसके वास्ते इतना श्रम उठाया है कि जिससे इसकी नेक टेक और क्षत्रीवट के वास्ते मानभरी दृष्टिसे देखना ही पडता है. इसकी हठ के वारे में एक कतिने कहा है कि.

" द्वीप फर्यो दिन सातमें, मोतीयां थाळना मांय, शाहबेगम सत् वाधियो मंगळ धवल गवाय. ".

यानी वीरमदेव का कटा हुआ मस्तक सुवर्ण थाल में रख कर शाहजादी ने जब उसको वरमाल पहिनाने का इरादा किया तब कटा हुआ मस्तक उलटा किर गया, जो सात दिन वाद जब शाहजादी ने पूर्व जनमों की कथा उसको स्नाई तब स्लटा हुआ. लेकिन दूसरा ं कवि कहता है कि वीरमदेव ने अपनी जिन्दगी हालत में शाहजादी का मूंह नहीं देखा, विक उसके कटे हुए मस्तकने भी फिटकार देकर उलटा शृंह कर दिया. इस विषय में कवि कहता है कि-

"समग्रेर कटाये कटे नह शक्षायो, हार न शक्षिया अहर दुख; फेरतां भन्नो वीर ग्रुर फरीयो,पंड बीण शीप परार मुखः" "पैहन पटोली बीर पूनीयो, से कुँवरन मोही दिवांण; आणीये पछे हुओ उपराठे सीरताय शोभ वदे सुलतान." " राय कुंबर न रुचे राय जादो, राय प्रवित रीशीयो रुख; बरवा कज उभी शशी बदनी; मख देखे फेरायो मुख." " छत्त्रांक छत्तिस पढ़ोरची छेटा, बार तब्हे तन विसरियो; बढियां पछे भले विरमदे, फीट फीट कही कमल फीरीयो." " सोनिगरा फान्टडदे संभ्रम, घट पालट नै पैछघर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश बीखाफे, बॅरती भली के भलो वर" " इंद्र महत्व वीरमदे आयो, यूर रंभा मानय सुल, मुलतार्गा भी जोयो सामहो, मरीयो ताग, फेरीयो सुल." नं. १ राणकदेव के विषय में 'दृसरे सोनगरे चौहान' के प्रकरण में अहवाल लिखा

गया ह.

वीरमदेव युद्धमें काम आ जाने वाद जालोरगढ सोनगरे चौहानों के हाथसे छूट गया. वर्तमान समय में सोनगरे चीहानों की छोटी वडी जागीरें राजपूताना व गुजरात में विद्यमान है. 

१ असुर ( मुसल्यान, ) २ पहनकर, ३ शाहनादी, ४ वरने वाली. ९ सुल्तान की वेही.

#### प्रकरण २१ वाँ।

# <sup>4</sup> कान्हरहे प्रबंध, <sup>9</sup>

जालोर के राव कान्हडदेव व वीरमदेव के विषय में राजपुताना के प्रदेश में बहुतली दंत कथा व हस्त लिखित गद्यपद्य की प्रतिआं प्राप्त होती है, परन्तु 'कान्हडदे प्रवंध' की पुस्तक (जिसका अनुवाद गुजराती भाषा में श्रीयूत डाह्याभाई पीतांवरदास देराशती वार-एट-लॉ. अहमदावाद निवासी ने किया है.) देखने से पाया गया कि, उसमें से राव कान्हडदेव का जितना इतिहास मिल सक्ता है उतना और पुस्तकों में नहीं है, विक्त इस पुस्तक का जितना महत्त्व 'पुरानी गुजराती भाषा ' के वास्ते गिना जा रहा है, उग्रसे ज्यादह महत्त्व इसके इतिहास में है. इसि कारण से किव पद्ममनाभ का पह एतिहासिक काव्य के वास्ते एक खास प्रकरण इस ग्रंथ में रखना उचित समजा गया है.

यह पुस्तक विशनगरा नागर ब्राह्मण कवी पद्मनाभ ने अखेराज सोनगरा की आज्ञा से काव्य में रचा है, पुस्तक की रचना के वास्ते, चौथे खंड की चोपाई अंक ३३६ व ३३७ में लिखता है कि

" अखयराज आज्ञा अनुसरी, किर्ति पश्चनाभे विस्तरी; सुणतां मांब शरीर उलहसे, चोपाई वैध ऐसी सातरें." " पिस्तालीसो पुठ वरीश, मास मागसर पुनम दीस, संवत पंदरसें ने वार, विस्तारी दिने सोमवार "

इससे पायाजाता है कि अखेराज सोनगरा जो पाळीनगर का जागीरदार था, उसने अपने वडाउओं की तारिफ में वि. सं. १५६५ में जाळोरगढ में काट्य रचना कराई है. उपरोक्त चोपाई से ऐसा भी माळूम होता है कि "संवत पंदरसें ने वार " यानी वि. सं. १५१२ हो, परन्तु वैसा नहीं है, क्योंकि अखेराज सोनगरा का देहान्त वि. सं. १६०० में हुआ था. जिससे वि. सं. १५१२ मे शायद उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा, अगर जन्म हुआ भी हो तव भी काट्य रचना कराने जितनी उम्र उस समय तक में होना असम्भवित है, विलक " पिस्ताळीसो पुठवरीश." का मायना 'पोस्ताळीसो '( १५) वता ते हैं, और वह ठीक है.

अखेराज सोनगरा का राव कान्हडदेव के साथ क्या सम्बन्ध था, उस विषय में मृतानेणसी की ख्यात से मालूम होता ह कि कान्हडदेव के भाई मालदेव की आंलाद में कमशः २ वणवीर, ३ राणकदेव, ४ लोला, ५ सता, ६ रणधीर व उसका पुत्र ७ अखेराज था, परन्तु कान्हडदे प्रवंध की पुस्तक (चाँथा खंड की चोपाई अंक ३२८-३२९) में लिखा है कि-

इससे यह पाया जाता है कि कान्हडदेव से क्रमशः २ वीरमदेव,३ मेगलदेव, (शायद यही मालदेव को जगह हो तो ताज्जुव नहीं ) ४ अंबुराज, ५ खेतसिंह व उसके पीछे ६ अखयराज हुआ है.

राव कान्हडदेव वि. सं. १३५९ वाद गद्दी पर आये, और वि. सं. १३६८ में उसका देहान्त हुआ, यह वात निर्विवाद है. काहनडदे प्रवंध, में इसकी गद्दी निश्चनी का संवत् नहीं दिया गया है, वैसे इसके भाई भनीजों में सिर्फ माळदेव व सांतळ का नाम अंकित है. जिसमें सांतळ जो 'सवियाणे' रहता था वह कान्हडदेव का भन्तिजा होना ळिखा है. इस पुस्तक में जो जो नाम उपलब्ध होते हैं वह ओर साहित्यों के साथ मिळान करने से मिळते हैं, जिससे पाया जाता है कि किव ने किव्यत नाम व किव्यत इतिहास के काव्य नहीं रचते पेतिहासिक तस्त्र के पाया पर ग्रंथ रचना की हैं, ओर च्यार खंडो में च्यार अलग २ प्रसंग वता कर सोनगरे चौहानों की अच्छी सेवा वजाई हैं.

पहिले खंड में अलाउदीन वाहशाह अणिहल पट्टन के उपर एजरात के मंत्री माधव की प्रेरणा से जाना चाहता था, उसको कान्हडदेव ने अपनी सीमा में होकर जाने की मनाई की. जिससे रावल समरसी की सीमा में (मेवाड में) होकर शाही फौज एजरात पर गई, उसने एजरात, सौराष्ट्र आदि देश जीतकर सोरठी सोमनाथ का लींग उलेड लिया, और सौराष्ट्र व एजरात में से बहुत से केदी गिरफतार करके सोमनाथ के लींग के साथ वापिस लौटते समय रास्ते में कान्हडदेव को सजा देनेके लिये शाही फौज ने जालोर की हदमें मुकाम किया. कान्हडदेव को यह समाचार मालूम हाने पर उसने, १ व्यास सोमचंद्र, २ जयतदेवडा, ३ सेवडा लक्ष्मण, ४ लूणकरण, ५ सांचौरा सावह, सोम्नंत (देखो सांचौरा चोहान वंशवृक्ष में नं. ४ व नं. ३ वाले.) ६ लक्ष्मण रावत, आदि सचाईस सरदारों को शाही छावणी में तपास करने को भेजे, उन्होंने वादशाह के अत्याचार की राव कान्हडदेव को खवर देने पर कान्हडदेव ने कहा कि जब तक सोमैया महादेव के साथ सोरठिया व एजराती केदीओं को मुक्त नहीं कर सक्कं वहां तक अन्न प्राशन नहीं करूंगा, ऐसी सख्त प्रतिज्ञा करके जयत देवडा की सरदारी से उनपर फौज भेजी.

जयत देवडा ने वडी वीरता के साथ युद्ध किया जिसमें शाही फौज का पराजय हुआ. शाही फौज का सरदार अलेफखान भाग गया, मिलक उमर मारा गया, सादल और सिंह (इसका नाम सिंह पातला था.) गिरफतार हुए, और सोमैया महादेव के लींगों के साथ, वादशाह के केदो व फौज का माल असवाब लेकर जयत देवडा,

<sup>&</sup>quot; कान्ह तणो उत्तम अवतार, कळिशां खट दर्शण दातार, ते वंशे वीरमदै नंद मेगलदे थयो आनंद. "

<sup>&#</sup>x27;' सोनगिरा कुल साहसी घणो, अंबुराज मेगलदे तणो, पद्मनाम कवि बोले एम, खेतशी अंबु केरो तेम. "

<sup>&</sup>quot; लक्ष्मी वंत खेतसी तणो, अखय राज सोनगिरो गणो, ब्राह्मण कने कराच्या जाग, सवालाख दीया है ताग. "

कान्हडदेव के पास आया, राव कान्हडदव ने, सब केदीओं को मालमता देकर अपने २ वतन को भेज दिये, और महादेव का एक लींग सौराष्ट्र में, दूसरा वागडमें, तिसरा आबु पहाडपर, चौथा जावालीपुर में, व पांचवा, अपनी वाडी में स्थापन कराया.

मूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि वादशाह ने सोमैया महादेव का लींग आले चमडे में लपेट कर देहली लेजाना चाहा था, जिससे कितनेक हिन्दु केदीओं को साथ रखकर वह लींग ले जा रहा था, रास्ते में जालोर से नो कोस दृर 'सकराणा' गांव में डेरा किया, यह खबर कान्हडदेव को होने पर उसने अपना प्रधान कांधल आलेचा को दृसरे चार सरदारों के साथ वादशाह को यह कहलाने को भेजे कि आपने हिन्दुओं को मारवांध कर सोमैया लींग के साथ मेरी हदमें मेरे गढ के नजदीक मुकाम किया यह अच्छा नहीं है.

कंधळ आलेचा चादशाह के वजीर सिंहपातला को मिला, और कान्हडदेव का समाचार चादशाह को पहुंचाने की गरज सें सिंहपातला को स्नाया. सिंहपातला ने वह समाचार वादशाह को निवेदन कर के कहा कि, कांधल देखने जैसा राजपूत है, जिससे चादशाह ने उसको अपने पास ले आनेका हुकम दिया. मगर सिंहपातला ने अर्ज किया कि कांधल वहादुर राजपूत है, वह कान्हडदेव के सियाय अन्य किसी को जुहार नहीं करता है ऐसा न हो कि कुछ खूनरेजी हो जाय, जिस पर चादशाह ने दरगुजर करने का वचन देनेसे सिंहपातला उसको ले आया, कांधल को देख कर चादशाह ने कहा कि हमारा यह नियम है कि रास्ता के वीचमें जो गढ आवे, उसको लिये वगैर आगे नहीं चढना, तब भी कान्हडदेव के साथ दोस्ताना होनेसे हम अपने रास्ते २ जा रहे हैं, उसमें भी कान्हडदेव ऐसा कहलाते है तो अब हम जालोर छिन कर आगे चढेंगे.

कांधल शाहीदरवार में विद्यमान था, तव वादशाह ने अपना सामर्थ्य दिखलाने के वास्ते तीरंदाजों को हुकम किया कि देखो वह 'सांवली ' (चील) फोज के उपर गीरना चाहती है उसको तीरों से रोक दो, यह स्नकर तीरंदाजों ने तीर चलाने शुरू किये. कांधल समजा कि यह मेरेको दिखलाया जा रहा है, जिस पर उसने 'सादृला' नामका वडा भारी मेंसा (जिसके सींग पूछ तक पहुंचे थे और पांनी की पखाल भरी हुई उसपर लदी थी) जो वहां खडा था, उस परअपनी तलवार चलाई. कांधल की तलवार के एक झटके से सींग समेत पाडा कट गया, ओरतलवार जमीन में जा बेठी, उस रक्त को देख कर 'सांवली ' उस पर आई. और पखाल का पांनी रक्त के साथ वहने लगा जिसमें वह वह गई. इस विषय में पद्मनाभ किन अपने काव्य में लिखता है कि—

<sup>&</sup>quot; खाने सान करीके प्रापते पण्डे परदी नीर: ताणी गगने पेखिणी निशी, न्याने मोटा मीर. "

<sup>&</sup>quot; सखण राज ते एकन या ये खाँढे सर्वात स्थाने: पाडो रेंशी कीय ये कटका, बखाण करियां खाने. "

<sup>&</sup>quot; पूछे सान कार्टड वर फेटला खारा बेना शरा ? मुणी लखन कहे पूछी हो तो है चौबीते पूरा. "

इससे पाया जाता है कि ' लक्षमण ' ने शाही फौज में भैंसा मारने का पराक्रम दिखाया था, और उस फौज में वादशाह वि मान नहीं था 'मगर अलुखान' (अल्फ्खान) या यह लक्ष्मण राजत ( राव का पुत्र ) राव वीजड ( देखो देवडा चौहान वंशवृक्ष म नं. है वाला ) का पुत्र था.

'सांवली ' जमीन पर गिरने से तीरंदाजों को नीचा मुंह करना पड़ा, और उन्होंने कांधल के उपर तीर चलाना चाहा, तव सिंहपातला ने विचमें आकर रोका, पीछे कांधल सोमेंया महादेव के लींग के पास आया, आर कहा कि जल तो पीना होगा लेकिन जबतक महादेव के लींग धादशाह के हाथसे न छोड़ाऊं वहांतक अन्नप्राशन नहीं कहंगा, यह बात शाही फीज के सरदार 'ममुसाह ' व 'मीरगामरू ' ने सूनी वे दोनों भाई थे, और पचीस हजार घोड़ों के सरदार थे, वादशाह ने उनका अपमान किया था. जिससे वे दोनों कांधल को मिले. अपमान करने के विषय में ख्यात में लिखा है कि " हरमरी खुट कने मुरगा व्यांपगां उठाणा सा तीजे भाईं अा पड़ीयो थो सो. आ घणी वात छे." इन दोनों भाईओं ने कांधल को सहायता देनेका कहा.

कांधलने यह सब समाचार रावल कान्हडदेव को विदीत करने पर सोनगरों की फोज शाह के सामने आई. एक तरफ से ममुसाह व मीरगाभरू ने हमला किया, और दृसरी तरफ से राजपूतों ने युद्ध ग्रुरू किया, वादशाह भाग निकला, और कान्हडदेव ने अपनी पीठ पर सोमेया का लींग उठाकर 'सकराणा गाँव ' में स्थापन किया. दोनों मुसलमान सरदार कान्हडदेव के पास रहे, मगर उनके पास 'धारू पात्रीयां ' (वेश्या) धी, वह मांगी गई. जिससे वे रणधंभोर के हमीर हठीला पास चले गये, वादशाह ने 'हमीर हठीला ' को इन दोनों को अपने पाससे नीकाल देनेका कहलाया, लेकिन शरणांगत के विरद के वास्ते उसने नहीं मांना, इसी कारण से रणधंभोर का ग्रुद्ध वि. सं. १३५८ में हुआ और रणधंभोर चीहानों के हाथ से छूट गया.

मृतानेणसी की ख्यात व कान्हडदे प्रबंध की पुस्तकों से पाया जाता है कि यह युद्ध वि. सं. १३५३ बाद व वि. सं. १३५८ पहिले हुआ था. इससे यह भी पाया जाता है कि उस समय में जालोर की गद्दी पर राव सामन्तसिंह था, और कान्हडदेव युवराज पद पर होगा, क्यों कि सामन्तिसह के समय का वि. सं. १३५९ का शिलालेख मिलता है.

कान्हडदे प्रबंध के दूसरे खंड में अलाउदीन वादशाह ने सिवयाणा का किला लेने के वास्ते तीन दफे फोंज भेजी, उसका वर्णन किन ने किया है. मूतानेणसी की ख्यात से इतनाही मालूम होता है कि वि. सं. १३६४ में सिवाणागढ वादशाह अलाउदीन ने लिया, और चौहान सातल, व सोम, काम आये.

सवियाणा के युद्ध के विषय में कवि पद्मनाभ अपने कान्य में लिखते हैं कि सोमिया महादेव का लींग, कान्हडदेव ने छूडा लेनेसे, वादशाह 'अलुखान' पर नाखूश हुआ और मिलक 'नाहरखान' को वडी फीज के साथ, जालोर पर भेजा. नाहरखान ने सिवयाणा पर हमला किया, उस समय वहां का थाणेदार 'सांतल 'था, उसने युद्ध करके शाही फीज को हराई, और नाहरखान भाग गया. जिस पर वादशाह ने दृशरी फीज सिवयाणा पर भेजी, जिसने गढ पर घेरा डाला, यह खबर स्नकर कान्हडदेव खुद सांतल की सहायता करने के बास्ते सिवयाणे गया. दोनों सैन्य का मुकावला हुआ जिसमें मिलक नाहरखान और 'भोजला' नामक शाही सरदार मारे गये, और फीज भाग गई, कान्हडदेव की फीज में 'सपराण सिंघल 'काम आया.

दो दफे शाही फोंज का पराजय होने से वादशाह ने मिलक खानजहान, मिलक कमालुद्दीन, मिलक अमादल व मिलक नेव (नवीवक्ष) यह चारों सरदारों को बुलाकर कहा कि, मेने हिन्दुस्तान के सब बड़े र किले फतह किये. काइमीर से समुद्रद्वार पर्यंत जोर तस्त्री वसुल लेता हुं. खुरासान्, जीत लिया और चीन, भृतान, दंहर, आदि देशों से नजराने आते हैं, देवगीरी के राजा रामदेव ने मेरे को अपनी वेटी च्याह दी, सिंहल-हीप का राजा हाथी की भेट देता हैं, ऊच (कच्छ होना चाहिये) कलहथ, जावावंदर, व होरमज (इरान का वंदर) वगैरह जगह से खिराज आती है, लेकिन जालोर में दो च्यार दफे हार हुई, जिससे चड़ी लजा आती है, सो अब जालोर पर चढाई की जाय, कहां तो सोनगिरी जीत लेवे या तो हथियार त्याज कर दिये जाय.

वादशाह ने ऐसी प्रतिज्ञा करके गुजरात के सूवा को भी वुलालिया और वडी फाँज का जमान करके खुद चला, किन ने शाही फाँज की कूच का इन्तजाम बहुत कुशलता व विस्तार से वर्णन किया है, परन्तु स्थल के संकोच के कारण यहां इतनाही लिखना योग्य है कि वह अपनी सम्पूर्ण सामग्री के साथ मारवाड में आया. और सिवयाणा गढ पर घेरा डाला. सांतल सोनगरा ने गढ के कोट पर यंत्र चढाकर युद्ध करना गुरू किया, सात वर्ष तक यह घेरा पडा रहा. सिवयाणा गढ में अन्नादिक सामग्री घट जाने जैसा नहीं था, ओर गढ की रचना अच्छी होनेके कारण राजधूत लोग निर्भय होकर युद्ध करते थे और अवेफिकर रहते थे, किन लिखता है कि, जन कोई प्रकार से बादशाह को सिवयाणा गढ जीतने की उम्मेद न रही, तन किले के तलान में, गोमांस डलनाने का प्रपंच किया. गौरक्त वाला पांनी देखकर हिन्दुओं ने वह जल अपनित्र होना मानकर

<sup>×</sup> कविने इस नगह एक रमुनी किस्सा निस्ता है कि शनपुत लोग िन्दे पर नाटारंग कर गहे थे; यह देल कर बादशाह ने गहा कि यह मन्या कोई तीग्दान भेग वरे उसके मुंह साँगा ईनाम दूंगा, निय पर मन्दिर अमादन का पुत्र 'हवास्तुमीर' ने सीर पराया नो मोदी राजी को सगा. निस्से रंगमें भंग हो गया. उस पर मांतल के शनपुतो मेंसे ' रामिंह ' नामका समयूत ने दारिनीन पर तीर पत्राया निस्ते हवाहमीर माग गया, और बार्झाह का तस्त तृट पढ़ा य बार्झाह उठ कर मागा.

पीने के काम में न लाया. पानी न होने से सांतल ने केशरियां करने का निश्चय किया. राजपूताणीओं ने झमर खड़का और सांतल की राणी 'नारिंगदे व प्रेमांदे' ने अग्नि प्रवेश किया. दूसरे दिन सांतल ने गढ के दरवज्जे खोल कर केशरियां किया. तीन पहर तक युद्ध करके सांतल काम आया.

सांतल के शाखा के विषय में किव ने दंतकथानुसार वर्णन किया है कि सांतल ने अपनी इप्ट देवी आशापुरी का ध्यान करने पर देवी ने दर्शन दिये और सांतल को देवी, उस वादशाह पास ले गई, वादशाह उस समय निंद्रावश था. सांतल ने देखा तो वादशाह रूड़रूप में नजर आया. सदाशिव के जैसा पंचमुख, त्रिनेत्र, आदि देख कर सांतल ने उसको प्रणाम किया, और उसी कारण से उसको मार डालने की तजवीज नहीं करते वादशाह का 'गुर्ज ' पडा था, वह लेकर सांतल किले पर आया. जव कि तलाव का पानी अपवित्र हो गया, और शाखा करने का समय आ पहुंचा, तव उसने वह 'गुर्ज ' वादशाह के पास भेजकर कहलाया कि हमारी भलाई देखो, अगर मैं चाहता तो तुमको मार देता, जिस पर वादशाह ने सांतल को कहलाया, कि अगर हमारे साथ दोस्ताना रखो तो मैं गुजरात का प्रदेश तुम्हे दृंगा, लेकिन +सांतल ने इनकार किया.

कान्हडदेव प्रबंध के तीसरे खंड में, अलाउदीन वादशाह के साथ वाहडमेर, भीनमाल, ओर जालोर में युद्ध हुआ, उसका वर्णन किया गया है, जिसके वास्ते किंव पद्मनाम अपने काव्ययंथ में लिखता है कि सिवयाणा का किला लेने बाद वादशाह ने अपने वजीर को जालोर भेजकर कान्हडदेव को कहलाया कि जैसे सिवयाणा गढ लिया गया उसी मुआफिक जालोर भी लिया जायगा. वहतर है कि, जो युद्ध में हारते नहीं है वैसों के साथ हठ नहीं करना चाहिये और मेलझोल रखना चाहिये जिसका प्रत्युत्तर कारहडदेव ने दिया कि—

तात्तपर्थ यह हुआ कि कान्हडदेव ने शाही वजीर की क्रुच्छ भी दरकार न की, जिस पर वादशाह ने वाहडमेर पर हमला करके उसकी वरबाद किया, ओर भीनमाल पर

<sup>&#</sup>x27;' मुलतानी दल दृष्युं सांतले, रखड्या सात वरस गढ तके; पादशाहनी एवटी आय, पल वावर्षुं सहस्र पळ मांय '' ९ '' सरवर जळ पीखुं पापटे, कही केटलुं तेथा घटे ? कान्द्र बचन बोले ए बिचे, शो पुरूपार्थ सविवाणुं लिधे. '' १०

<sup>&</sup>quot; जी सागर यहवानल समें, तो कान्छड तुरकों ने नमें ? शानो पर्व नमें मन घरों, वरसे सात लीघो टेकरों. "

<sup>+</sup> किन्ति सांतल के विषय में लिखा है कि अलाउदीन ने सांतल को लालन बताई कि तुं मेरे पक्ष में आजाय तो गुजान का प्रदेश तुते देहूं. विनक्ष जुनान शांत के दिया कि —" तजुमाण, पण न तजु मान; लाजे शाख भली चौहान" सांतल का यह प्रत्युत्ता और किनिक्त कवन में यहिकिनित् अनिश्योक्ति नहीं है, चौहानों के इतिहास के तत्वपार जगह २ यही क्ष्यन की पृष्टि कर क्ला है यदि चौहान राजपूनों ने स्वपान की तोम महत्शकांक्षा और नेक्ष्टेक रखने के पारंत जातिय स्वभाव न होता, तो पर्वपान समयमें जो सिर्फ सात रियासने छोटो २ रहने भई है, उन जगह उनकी वीस्ता के कारण बहुत सी बही २ नियासने रहने पाती.

आक्रमण करना चाहा. भीनमाल में ब्राह्मणों का निवास होनेसे उनकी रक्षा के वास्ते कान्हडदेव ने देवडा महीप व जयत की सरदारी में वडे २ वीर राजपूतों को भेजे, शाही फोज में से १ मिलक हाजी, २ मिलक मौताज, ३ मिलक शाहवाज, ४ मिलक बुवन, ५ मिलक कवीर, ६ मिलक अबु, ७ मिलक रसीद, व ८ मिलक फरीद नाम के आठ वडे सरदारों ने भीनमाल पर हमला करने से, दोनों फोजों का मुकाविला होतेही युद्धने उन्न रूप धारण किया. इस युद्ध में शाही फोज के आठों सरदार काम आये, और फोज भाग जानेसे राजपूतों ने शाही फोज के हथियार, घोडे, आदि माल असवाव लूट लिया.

युद्ध वंध होजाने पर देवडा महीप और जयत दोनों फौज को भीनमाल छोडकर जालोर को चले गये, और विजय प्राप्त करने का समाचार राव कान्हडदेव को विदित किया.

राजपूत सेन्य भीनमाल में पडा था, और उस रोज अमावस्या होनेसे सेवटा लक्ष्मण व सांचौरा सालहा शोभावत दोनों ने तलाव के किनारे अपने अश्व खंडे रख कर व दूसरे कितनेक राजपूतों ने तलाव में स्नान करना ग्रुरू किया, यह वात शाही फांज के सरदार मंलिक नेव (नवीवख्श) को मालूम हो जानेसे उसने तीस हाथी व छत्तीस हजार घोडों से आकर तलाव पर घेरा डाला, और जो जो राजपूत सुभट स्नान कर रहे थे उन पर तीरों का मारा चलाया, जिससे वह वहुत ही जिल्म होने लगे, राजपूतों तीरों का मार खाते खाते खुक्के बदन किनारे पर पहुंचे, वहां पर भाले तलवार आदि शक्षों के उन पर प्रहार होने लगे. इतना मार पडने पर भी कितनेक राजपूत खुक्कें वदन घोडों पर सवार हुए और ग्रुद्ध किया. इस ग्रुद्ध में अजयसी मोलहण, और सालहा शोभावत ने कई एक घाव लगने पर भी दुइमनों के साथ ग्रुद्ध करके काम आये. लक्ष्मण सेवटा ने ईक्षोस हमले करके ऐसी वीरता दिखला कर काम आया कि दुइमन ने उसके रक्त का अपने ललाट पर टीका करके उसकी वहादुरी की प्रशंसा की इस विषय में किव कहता है कि.

" मलिके लोही लख़्त्यमा तणु, अची ललाट कर्यु बंदणु, कीघी बळी प्रशंसा यणी, धन्य घन्य माडी तुन तणी. '' १०५ '' रण रमपुर वट लख़णा दसी, हिंदु तुरकमां संभवी नधी, समरांगण सामा जै गरे, सह यर तैने बंदन करे. '' १०६

इस युद्ध में चार हजार राजपूत काम आये, और एक भी वचने नहीं पाया. जबिक भीनमाल से राजपूनों की फौज वापिस नहीं छोटो तब कान्हडदेव ने पूछा की जीत हुई और फौज क्यों न आई ? जिसपर ब्यास ने कहा कि होनहार मिथ्या नहीं होता है.

दूसरी तरफ महीप देवडा की पुत्री ने अपने पिता को कहा कि आप मार के डर से भाग कर आये हो, जीतकर नहीं आये. यह स्नते ही महीप देवडा लजाशील होकर शाही फींज पर गया. और दोसी सिपाईओं के साथ मलिक सक्ष्य को मारकर खुद भी अपने पचास सैनिकों के साथ काम आया, तात्पर्य यह है कि, वादशाह ने भीनमाल मैं फतह पाई और जालोर तरफ प्रयाण किया. जालोर तरफ शाही फौज चली उस समय बादशाह की शाहजादी सीताई ने बादशाह को नमन करके अर्ज गुजारी कि में पूर्व जन्म की कथा जानती हुं, जिससे कहती हुं कि आदि पुरूष परमात्मा ने नौ अवतार धारण करके असूरों का संहार किया था, उसी देवता ने यह दशवीं दफे चौहान कुल में कान्हडदेव के नामसे अवतार लिया है. सो आप मारे जावेंगे, लेकिन बादशाह ने वह बात नहीं मानी और प्रयाण चलू रखा, सीताई ने फिर वादशाह को कहा कि मेरी इच्छा कान्हडदेव के कुमार वीरमदेव के साथ शादी करने की है, वादशाह ने कहा कि हिन्दु व तूरक का ब्याह नहीं हो शक्ता है, किसी शाहजादा से तेरी शादी कर दूं गा. उसपर शाहजादी ने हठ करके वीरमदेव से शादी करने की प्रतिज्ञा की इस विषय में किय कहता है कि.

" द्वरक कोई परण्यो नय लहु, भले तात कुंबारी रहुं; कहे कुंबरी बीरमदे वरूं, तात निकर हुं निश्चे मरू. "

वादशाह ने शाहजादी की हठ देखकर उसकी इच्छा पूरणकरने के वास्ते, 'गोलहणसा' नामके भाट को कान्हडदेव के पास भेजा, गोल्हणसा ने, वीरमदेव कुमार के साथ, शाहजादी की शादी करने का प्रस्ताव कान्हडदेव को सुनाकर उसके साथ ग्रजरात की प्रदेश भी देनेका कहा, लेकिन सोनगरों ने इनकार किया, जिसपर वादशाह शाही फीज के साथ जालोर पर आया, सात दिन तक युद्ध हुआ, जिस में शाही फीज को नुकसान पहुंचने से बादशाह ने देहली जाने को कूच की शाही फौज ने कूच कर के गढ़ी में मुकाम किया, वहां राव कान्हडदेव की आज्ञा से, १ मालदेव, २ कुमार वीरमदेव, ३ आनंद सिंसोदीया, ४ जयत वाघेला, ५ जयत देवडा, ६ दानकरण माल्हण, ७ देवडा सोभीत, व ८ सहजपाल, यह आठ सरदारों ने वादशाह के जमाई समशेरखान के उपर आक्रमण किया, जिसमें शाही फीज के तीन हजार सैनिक मारे गये, और समशेरखान व उसकी वीवी (वादशाह की शाहजादी) को पकडकर जालोर ले आये. जनकि अलाउदीन को यह खबर पहुंची तब शाहजाद सीताई ने कहा कि मैं अपनी बहिन और वहिनोई को जालोर से छूडा लाऊंगी, जिसपर वादशाह ने उसको भेजी, सीताई ने कान्हडदेव से मिलकर, मिलक शार्दुल, सिंहपातला, समशेरखान, व अपनी वहिन, को छुडाए, इस शर्त पर कि आयंदा शाही फीज किसी देवल को न तोडे और गी ब्राह्मण और प्रजा को जालोर की हद में तकलिफ न देने.

चींथे खंड में किन ने जालोरगढ पतन होने की कथा का खूबसूरती के साथ वर्णन किया है, जिसका सारांश यह है कि, शाहजादी अपनी बिहन व बहनोई आदि को छूड़वाकर वादशाह को रास्ते में जा मिली, जिस पर बादशाह ने जालोरगढ की रचना का हाल दिखाफत करने पर शाहजादी ने उसका वर्णन किया. जालोर की तागीफ स्नने पर उस गढ को छेनेकी तीन अभिलापा वादशाह को हुई, ओर देहली पहुंच कर मिलक

कसालुद्दीन, सिंहपातला, मिलक सादल, यिलक अमादल, यिलक नयामद्दीन, सिलक नेव, मिलक नहादीन नगेरह सरदारों को चड़ी फोंज के साथ, जालोर पर भेजे. उन्होंने जगह र सोनगरे चोहानों से युद्ध किया, लेकिन सफलता न हुई जिससे वादशाह ने खानजहान चजीर को भेजा, शाही फोंज ने जालोर पर आक्रमण किया, जिसमें मिलक नयामदीन, कान्ह उलेचा के हाथसे मारा गया, जबिक जालोरगढ तूटने की कोई उम्मेद न रही तब शाहो फोंज ने घेरा उठाकर देहली तरफ प्रयाण किया, यह खबर सूनने पर सेजपाल विका ( जो कान्हडदेव का सरदार था ) आधी रात को जाकर सिंहपातला को मिला, और जालोरगढ खुद को मिले इस शर्त पर किले का भेद बताने को जाहिर किया, शाही सेनापित ने उसको कितनाक द्रव्य देकर जालोर देनेका भी मंजूर किया, जिससे विका ने आगे होकर आधी रात के समय पर शाही फोंज को किले में दाखिल की. विका की खी हीरांदे को यह बात मालूम होने पर उसने अपने पित को फिटकार देकर त'तली उसपर फैंकी जिससे विका का देहान्त हो गया. हीरांदे ने तुरन्त ही किले में दुश्मनों के प्रवेश होनेकी खबर राव कान्हडदेव को दी. जिसपर राजपूतों ने उनका सांमना किया.

किले में प्रवेश करने का मौका हाथ लगने से मुशलमान सेनिकोंने अपनी सम्पूर्ण ताकत अजमाई, राजपूतों ने मरणीय होकर शाही फौज को हटाने का प्रयस्त किया, लेकिन इस युद्ध में कांधल उलेचा, कान्ह उलेचा, जयत देवडा, जयत वाघेला, लूणकरण मोव्हण, व वडाउला अर्जुन, आदि मुख्य र सरदार काम आये, राव कान्हडदेव ने किला वचाने की आशा छोड दी. और सोनगरों की सम्पती दुइमन के हाथ नहीं जावे उसके वास्ते दान पुन्य करके वाकी का द्रव्य रत्नादिक भंडार को झालरवाव में डाल दिया. वि. सं. १३६८ वेशाख सुदि ५ के रोज उसने अपने कुमार वीरमदेव को गदी पर वेटाया. कान्हडदेव की चार राणीयां, जयतदे, भावलदे, उमादे, व कमलादे, १५८४ अन्य छोयों के साथ झमर रचकर जल गई. कान्हडदेव ने केशरियां किया, और स्वधाम पहुंचा.

कान्हडदेव स्वधाम पहुंचने पर वीरमदेव ने युद्ध करना शुद्ध किया, कान्हददेव के साथ बहुत से राजपून काम आये थे, और कितनेक राजपूत विजय की आशा न होने से भाग गये थे, जिससे वीरमदेव को गढका रक्षण करने की उम्मेद नहीं थी. परन्तु हटीला चौहान ने अपनी हट पुरण करने को, अपनी राणी को झमर में जलादी, और गिरफतार न होने पावे उस कारण से अपने बदन में कटारी मार कर घाव पर मजबूत पाटा बांध कर केशरियां किया. इसने साढेतीन दिन तक राज्य किया, और वह समय युद्ध मेंहीव्यतित हुआ, इसने दुशमनों को हटाकर किछेसे नीचे उतार दिये. बीरमदेव की सहायता में आये हुए बहुत से राजपूत काम आ पूर्क थे, जिससे शाही फीज ने एकत्र

होकर उसको जिन्दा पकडने के वास्ते चारों तरफ से मरणीये होकर धाता किया, वीर राजपूत्र ने अपना देहान्त होने तक दुश्मनों को हाथ अडाने नहीं दिया और वि. सं. १३६८ वैशाख सुदि ८ के रोज काम आया.

शाही फौज ने जालोरगढ कब्जे किया, और वीरमदेव का सिर काटकर बादशाह के पास ले गये, जहांपर सुवर्ण थाल में रख कर शाही जनाने में पहुंचाया गया, जविक शाहजादी सीताई उसके तरफ आई, तब हठीला चौहान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरण करने के वास्ते मुंह फिरा दिया, यानी शाहजादी का मुंह जिन्दगी हालत में नहीं देखा था, परन्तु मरजाने पर भी कटे हुए मस्तक ने अपनी हठ नहीं छोडी, शाहजादी ने उस मस्तक की प्रशंसा करके पूर्व जन्मकी कथा सूनाई और यमुना के किनारे जाकर उसका अग्नि संस्कार करके खुद यमुना के जलमें झंपापात करके मर गई.

× शाहनादी ने वीरमदेव के साथ अपने पूर्व नन्मों का सम्बन्ध होनेकी. व कान्हडदेव, अलाउद्दीन के पूर्वजन्म की कथा, अपने पिता को व वीरमदेव को सुनाने का कान्हडदेव प्रवंध में उल्लेख किया है. उसी मुआफिक दूसरी हस्त लिखित प्रति नो 'वीरमदेव सोनगरा ' नामकी है, उसमें शाहनादी व वीरमदेव के अगले जन्मों का बृतान्त लिखा गया है, और मृता नेणसी की ल्यात में वान्हडदेव व अलाउद्दीन के पूर्वजन्म का बृतान्त उपल्ड्द होता है, अतएव इतिहास के वास्ते वह कया जल्दी न होनेसे उसके लिए विवेचन नहीं किया गया है. परन्तु यह तीनों प्रस्तकों की कथा एक दूसरे से मिलती नहीं है, जिससे पाया नाता है कि यह कया प्राचीन प्रराणादि कान्यों की रीति मुआफिक दंतकया के आधार से या किव ने अपनी तर्कशिक्त से कल्पना करके लिखी है.

कःन्हद्देव प्रवंध में वीरमदेव अगले जनम में, सोमेश्वर का प्रत्र पृथ्वीराज होना, और शाहनादी पाल्हण की प्रती पद्मावती होकर पृथ्वीराज की राणी होना लिखा है. जन ' वीरमदेव सोनगरा ' की प्रति में वीरमदेव पूर्व जन्म में शाहुकार का प्रत्र होना व शाहजादी दूसरे शाहुकार की प्रती होकर उसकी स्त्री होनेका उल्लेख किया है, उसी मुआकिफ कान्ह्डदेव प्रवंध में कान्हरेव ईश्वरका दशमा अवतार होना ओर अलाउद्दीन पूर्व जन्म में असूर होना लिखा है, तब मूता नेणसी की ख्यात में एक सापस बाह्मण के आधा अंग का अलाउद्दीन होना और आधा अंग का कान्हदेव होना लिखा गया है.

' वीरमदेव तोनगरा ' की प्रस्तक, मूता नेणसी की ज्यात व दंतकया में क न्हडदेव युद्ध में काम नहीं आते ' अलोप ' हो गंग वैता जिला है, तब कान्हडदेव प्रशंध में रामचंद्र ज्यास के कहनेपर अवतार छेनेका कार्य सम्पूर्ण होनेसे स्वधाम जानेका उद्देख किया है.

कान्हटदे प्रबंध के प्रस्तक में मीरमदेव का शिर काटकर देहजी है जाना और यहना के तटपर उसका अग्नि सैस्कार वर के शाहजादी ने यहना के जटमें देह पात किया. वैसा उद्धेल है तब 'वीरमदे सोनगरा' नामक प्रस्तक में वीरमदेव को शाही सैनिकों ने जिन्दा पकड़ा और छावणी में बादशाह पास है गये, बादशाह ने उसको स्नान कराइर सुमल्यान बनाने बाद शाहजादी से शादी करने का हुकम दिया, जिसपर हमाप में स्नान कराने को है गये. वीरमदेव ने पिहले से ही आंतरहे काट रक्खें थे, जर कि बस्मर खोलो गई तब सब आंतरहे बहार नीकड़ आए, और उसी समय उसका देहान्त, हमाम में हो गया, जिसपर शाहजादी ने उसके शिर के साथ शादी करना चाहा तब शिर उल्टा फिर गया. सो सात दिन तक सोने के याल में रख कर शाहजादी ने उसके आगे विनती की. जबकि उसको पूर्व के सब जन्मों की सम्बन्ध की कथा शाहजादी ने सुनाई तब शिर सुल्टा फिरा, और शाहजादी ने उसको वरमाल पिता विनाकर उसके साथ जालोर में ही सती हो गई.

कान्हटरं व प्रबंध के कान्य की पूर्वनन्म की कथा में से एक ऐतिहासिक तस्व ऐसा उपलब्ध होता है कि जो देहली का अंतिम हिन्दुराना महान प्रश्वीरान के इतिहास पर खास बात पर असर डालता है यानी दंतकथा व पृथ्वीरान रासा से पाया जाता है कि शहाबुद्दीन ने पृथ्वीरान को पकट लिया, और गिननी ले गया, पिछसे चंद बारोट ने गिननी नाकर सुलतान को बाण काहनडदे प्रबंध के मुआफिक कान्हडदेव के साथ जालोर के अन्तीम युद्ध में ५० मुख्य सरदार (जो खास रावत यानी राजा के पुत्र) काम आये थे, जिनके नाम मूता नेणती की ख्यात में उपलब्ध होते नामों के साथ मिलतें है.



वेन का तमाशा दिखलाया, जिसमें पृथ्वीराम ने शहानुद्दीन की मारा और नंद य पृथ्वीराम आपस में हिन्यार बलाकर यर गये है किन कान्टटदे प्रवेप में जिला है कि पृथ्वीराम पायर नदी के तत्थर मारा गया, और राणी पद्मावनी अयोध्या में एती हुई, जिसके यस्ते कवि निराता है कि—

<sup>&</sup>quot; मोमंशर पर छहीनार, लीघो इच्चोरान अवतार. पाल्रण ने घेर हुं व्छी फरी, प्रमावती नाम अवनरी. " २०३

<sup>&</sup>quot; ते तन्मे दु"रुन आवशु, गाय निजाभी शामण नशुँ, साच्यो मंत्र गर्भे गायने, नित्त विकार ययो गयने. " २०४

<sup>·</sup> संय क्या कार्य कोपी लाम, हण्या प्रवान भीगविधुँ सम; जाहबुदीन मुख्यान सृज्यो, पनि वावर ने तीर एण्यो. " २०६

<sup>(</sup>देहरी के तस्त पर भैडने बादे राजाओं की राजायहाँ में अंतिम हिन्दुराजा नवपट हुआ, जिमको प्रहायुद्दीन ने ि रांभी में पाट निया और पायर में मारदाला (देतो प्रकरन ६ या में ) भग नई प्रति में लिखा है ).

उर्शुक्त नोक्ट्रऑं से पाया नाता है कि वि. शे. १९१९ तक यह बात प्रसिद्धि में भी कि प्रशीसन निमनी में नहीं सारा गया, नेकिन मगर नहीं के तहशर मारा गया था. पाया नाता है कि बानवेब भी मगर नहीं के तह शर रह हुआ होगा.

### प्रकरण २२ वां

# ' दूसरे सोनगरे चौहान.'

सोनगरे चौहानों के हाथसे जालोर का राज्य जाने वाद सिर्फ जालोर के राव कान्हडदेव का भाई मालदेव वचने पाया था, वैसा मूतानेणसी को ख्यात में लिखा है, परन्तु वहुआ को पुस्तक से पाया जाता है कि जालोर के राव कान्हडदेव के मालदेव के सिवाय दुसरे पांच भाई औरथे, जिनके नाम क्रमशः १ वणवीर, २ गोकलीनाथ, ३ सालजी, १ किरतपाल, व ५ रूडराव थे. मालदेव इन सब से छोटा था.

एक कवित जिसमें जालोर के कान्हडदेव व उसके तीन भाई जो 'धनुर विद्या' में कुशल गिने जाते थे उनका मुकाविला ओर चौहान वीर राजपुत्रों के साथ करने में आया है उसमें लिखा है कि,

- " वडोराव बैणवीर, हुवो हमीर हठालो; मुखालो मालदे, तको धारू बकता रो. "
- " तगो उभा रण तेग, गोग माना सब जाणै; आली शीर पृथीराज, चाह पुनी चहुआणे. "
- " गोकलीनाय, फान्हड हुवा, विशलदे जुग नाण रे; अतरा नोध अणयर हुवा, धनुर धार चहुआण रे. "

इस किवत में नं. १ वणवीर, २ मालदे मूछाला ३ गोकलीनाथ, व ४ कान्हडदेव, यह नामवहुए की पुस्तक के नामों के साथ मिलते हैं. इसके ितवाय एक दूसरागीत जिस में कान्हडदेव गद्दी पर आये तब देढ कोड नव लाख सुवर्ण का दान दिया गया था, जिस के वासते जालोर गढ के महल में शिलालेख होना कहा जाता है, यह दान किस किस ने किया उस विषय में किवत है कि,

- " र्तान सहस तोखार, पांच मेगळ मेमंता; तीण उपर दश गाम, तको सासन सहेता. "
- " सोला सेर मुवर्ण, पांच माला मुक्ताहर; दीधा ना जर कपर, सो बाहन धोलाहर."
- " सेजपाल सर सापन्त रे, दत्तकर पोजांदानजी; जालोर पाट बेटां जदी, क्रोड समरपी कै।नजी. "
- " वीम लाख वैणवीर, तुरत आपीया त्यागी; त्रीस लाख मैालदे, आण घरीया मों आगी. "
- " सात लाख सालजी, दियाँ रूपो सुत्ररणे; एक लाख पवार, साग आपीयो कवन ने."
- " सेज पान सर सामन्त रे, पानी अग लुणी सबर; चहुआण राण लेखे कोडस उपर पोज कर. "

इस कवित से १ कान्हदेव, २ वणवीर, ३ मालदे व १ सालजो, यह चार नाम मिलते हैं, इससे अनुमान होसक्ता है कि वहुआ की पुस्तक में जो नाम लिखे हैं वह विश्वास पात्र है. बहुआ को पुस्तक में यह भी लिखा है कि गोकलीनाथ व रूडराव लडाई में काम आये, और नाओलाद हुए. सालजो ने सांचोर लिया, वाकी रहे वणवीर, कीरतपाल, व मालदेव की ओलाद वाले 'सोनगरे चौहान' कहलाये गये. मालदेव को चितौड मिला, और वणवीर की ओलाद वाले वर्तमान समय में जोधपुर रियासत (परगने गोडवार में)

के गाँव वोईओ, सादछो, मादछो, व लाटाड, आदि में. और मालवे में गाँव नामली व मेवाड में भोमट कहलाता प्रदेश जुडा-मीरपुर में है.

दंत कथा व प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों में यह वात मशहूर है कि वणवीर का पुत्र राणकदेव उर्फ राणुआ था, जो वडा पराक्रमी और वीर राजपूत हुआ, इसके विषय में किवयों ने वहुत प्रशंसा के गीत किवत रचे है, जबिक कान्हडदेव का कुमार विरमदेव, पंजुनायक के साथ कुइती खेलने को वादशाह के पास देहली गया, तब राणकदेव उसके साथ था, और शाहजादी से शादी करने की जमानत में राणकदेव को वादशाह ने अपनेपास रोक रखा था, कोल मुआफिक विरमदेव वरात लेकर नहीं आने से वादशाह ने राणकदेव से पूछा कि विरमदेव कहां है ? उसपर राणकदेव ने वीरमदेव ग्रुम हो जानेका कहा, लेकिन थोडे समय में ही वादशाह को खबर मिली कि वीरमदेव जालोर में माजूद है.

वादशाह ने पहिले से ही राणकदेव को तघलखां की हवेली में नजर वंध रखा था, मगर वह कभी भाग कर चला जावे इस खयाल से उसके पैर में सोने की वेडी डालकर रखने का हुकम किया. तघलखां व मघलखां नामके दो सग्दार उसको सोनेकी वेडी पहनाने को हवेली पर आये, उनको देखकर 'आसा ' नामका चारण जो राणकदेव की तहनात में था उसने कहा कि,

" रणका मूण जुणेह, राय आंगण रमो नहि; तो पहिरीस केम पगेह, वह नैवरी वणवीर उत्त. "

जो सूनते ही राणकदेव चेतन हुआ, और 'झींथड ' नामक घोडे पर पलाण मांडने की खवास को आज्ञा दी. जिस पर मुसलमानों ने उसको 'तुं 'कारा से रोकना चोहा. तब आसा चारण ने कहा कि,

" तमा तमाई मत कर, बोर्ल मुंह संभाल; नाहर ने रजपूत ने, रें कारे ही माल. "

इतना सूनतेही राणकदेव ने कटार नीकाली और दोनों सरदारों को मारकर घोडे पर चढ के रवाना हुआ. ईस विषय में कविने कहा है कि,

- " तमा मगा रे तृत, डडे पतजाह आगले; दानव दोय जमदुत, रेशम कोधा राणुवे, "
- " तातो कर तोखार, नीसरीयां उमे नगरः गगा तगा ने मार, रंगी कटारा राणुवा. "
- म जमदंड शहिया जाय, चोल वरण वां चींबडे; असूर न आडो धाय, राणवी रातंला धयो. "
- " दमा न जाण नोल, मुरख मगरिका तणो; कारण एक क बील मारे के पंडे मरे. "

जब कि रूधिर से भरी हुई कटारी और खूनसे भरी आँखो से राणकदेव वजार वीच होकर नीकला तब बाजार में बडा भारी कोलाहल मच उठा, और वह बादशाह ने सूना जिसपर बादशाह कहता है कि,

<sup>&</sup>quot; कही कोलाहल कटक, सुप पूछे गुलनाणः के मर्यगल यंग मरोदिनी, के रिसाणी गुण. "

राणकदेव इस रोत से कुशलक्षेम देहली से जालोर चला आया, इसके विषय में 'वीरमदेव सोनगरा' नामक हस्त लिखित प्राचीन बंध में सिवस्तर अहवाल लिखा हुआ है.

राणकदेव के दो पुत्र थे जिसमें सोडमल की ओलाद गोडवार व मालवे में उपर लिखे गांवो में हे. और दृसरा पुत्र शांगा की ओलाद वाले सिरोही रियासत की सीमापर आडावला पहाड के जंगली प्रदेश में जुडा-मीरपुर नामकी भोमट है वहां मौजूद है, जो 'रावत' कहलाते हैं. दंतकथा में यह भी कहा जाता है कि जब जालोर सोनगरों के हाथ से छृट गया, तब शांगा या उसकी ओलाद का कोई सानगरा राजपूत ईस प्रदेश में होकर जा रहा था, रास्ते में प्यास लगने से वहां के भील नायक के घर का पानी उसने वगैर पूछे पी लिया, और पिछे से जात भात पूछी, जब मालूम हुआ कि यह भील के घर का पानी था, तव वह वहुत रंज करने लगा, जिससे भील नायक नेअपनी वेटी की शादी उससे करके अपना राज उसको देदीया. इस समयमें जुडा के रावत का दृसरे राजपूतों के साथ, रोटी, वेटी, का सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दंतकथा की वातें भी सम्पूर्ण विश्वास पात्र पाई नहीं जाती, क्यों कि यह अरवछी के प्रदेश में अलग २ कई एक भोमटें है, जो 'नवसी नाहर' के नामसें मशहर है, इन भोमटों में भोमीये सोलंकी आदि दूसरी खांप के राजपूत भी है, इन लोगों का रोटी बेटी व्यवहार एक दूसरी भोमट में होता रहताहै, यदि जुडा-मोरपुर के सोनगरे चौहान ने भील के घरका पानी पी लिया, जिससे उसका वहिष्कार होनेकी दंनकथा सची मानी जाय, तब भी दुसरी भोमट वाले राजपूतों का विहिष्कार क्यों हुआ. इस प्रश्न का भी ग्युटासा होना चाहिये. पाया जाता है कि यह सब भोमटें जंगली व पहाडी प्रदेश में (इस प्रदेश में अवनक गाडे जासक वेसा रास्ता नहीं है) होनेसे व इस प्रदेश की आबह्वा ना दूरुस्त होने के कारण से (इस जमाने में भी वहां की आवहवा ना दुरुस्त होनेके कारण सपाट प्रदेश का रहनेवाला वहां जाने पर विमार हो जाता है.) मपाट प्रदेश के राजपूतों ने इन भोमट वाले राजपूतों से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रखा है.

मृता नेणसी ने अपनी ख्यात में सांबारा चिहानों के मुआफिक सोनगरे चाहानों की ख्यानभी उस समय तक की लिखी है, और टॉड राजस्थान में सोनगरे चाहानों का इतिहास, मेबाइ के सोमोदीया, व जोधपुर के राठौरों के साथ जुडा हुआ, बूटक र उपलब्ध होना है, परन्तु उससे सिलसीले बार वंशहक्ष पन सक्ता नहीं है, सिर्फ ' भारत राज्यमंडल ' नामकी गुजराती भाषा की पुस्तक में, रेवाकांठा एजन्सी के 'संजेली' नामक ताह्यकादार सोनगरा चाहान है, जिसका इतिहास प्राप्त होता है, उस पर से जो वंशहक्ष वन सक्ते हैं वह इसमें दर्ज किये जाते हैं.

वस्तृतः देवडे चीहान, वोडा, वालोतर, सीवा, अवसी, आदि सिरोही के देवडे चीहानों

से ताहुक रखनेवाले चौहान सोनगरे चौहानों की शाखाएं है, जिसका सम्पूर्ण वृतानत इस पुस्तक के दूसरे विभाग में दिया गया है. उनके सिवाय के सोनगरे चौहानों का इतिहास इस प्रकरण में देने में आया है. दूसरे सोनगरे चौहानों का इतिहास प्रसिद्धि में नहीं आनेका यह भी कारण है कि, उनका कोई राजस्थान नहीं है, अगर संजेली के सोनगरों के मुआफिक दूसरे स्वतंत्र ताहुकदार भी होते, तो भी उनका इतिहास नहार प्रसिद्धि में आता. वर्तमान समय में संजेली के सिवाय, गुजरात, राजपूताना, व मालवा, में जो जो सोनगरे है, वह दूसरे देशी राज्यों की तहत में होनेसे ही उनका इतिहास अप्रसिद्ध रहने पाया है. उन लोगों को अपना प्राचीन इतिहास मालूम हो सके और मूता नेणसी ने जो अम उठाया है, उसका लाभ सोनगरे चौहानों को मिले, इस कारण से ही मिल सका उतना सोनगरे चौहानों का वृतान्त देकर सन्तोप माना जाता है.

इस प्रकरण के वास्ते दूसरे सोनगरे चौह।नों का मूळ पुरुष जालोर का अंतिम राव कान्हडदेव का छोटा भाई मालदेव मूछाला है, जिसको अलाउद्दीन वादशाह ने चित्तौडगढ दिया था. जिससे उसकी ओलाद वालों का वंशबक्ष दिया जाता है.

#### वंशवृक्ष दूसरे सोनगरे चौहान.



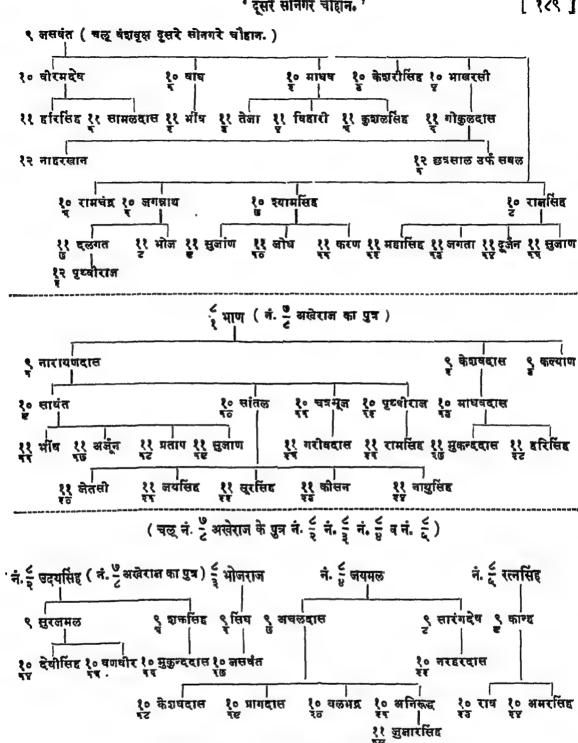

डफ्युंक्त बंशनृक्ष का संक्षिष इतिहास. नं. १ मालदेव के विषय म मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि राव कान्हडदेव (देखो जालोर के सोनगरा चौहान वंशवृक्ष में नं. है वाला) ने सोनगरा चौहानों की ओलाद कायम रखने के वासते इसको युद्ध के समय किला के बाहर निकाल दिया था. इसने बहुत

बगावतें की, जिससे सिवाणखान फौज के साथ इसके पीछे पडा था.

मालदेव की मूछां वहकर वह ' मूछाला ' कहलाया इस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि, देवी चारण सेणी देहली आई, उसके साथ मालदेव भी आगा, ओर सेणी वीवर में पेठी तब मालदेव भी उसके साथ वीवर में गया, वहां पर ' वहुली जोगण ' वैठी थी, उसने अपने गले का रत्नजडित कंठा, मालदेव को दिया, और एक रक्त भरा हुआ पात्र दिया, लेकिन मालदेव ने रक्त समजकर वह नहीं पिया, सिर्फ थोडाला मुंहपर लगाया, जो मुंछो को जगह पर लगने से मूछवढी, हकीकत में वह रक्त नहों था, परन्तु अमृत था. पीछे कान्हडदेव की आज्ञा से मालदेव वादशाह को हुजूर में हाजिर हुआ. वादशाह के उपर वीजली पडी जो मालदेव ने झटका मुं टालदी. पीछे वादशाह ने उसको चित्तोडगढ दिया, जहां सात वर्ष राज्य करके उसका देहान्त हुआ.

टॉड राजस्थान और दूसरी हस्त लिखित प्रतिओं में लिखा है कि 'सीणी' नाम की वेदा चारण की पुत्री थी, उसको विजानंद नामका भूसलिया चारण ने शादी करने के चाद नहीं चुलाने से सत् चढा, और वह हिमाले अपना देहान्त करने को जा रही थी, देहली में मालदेव के वहां उसने मुकाम किया, और वहां पर जोगमाया का विवर था, उसमें जोगणीओं को मुलाकात करने को गई, मालदेव भी उसके साथ गया, सीणी देवी को सिफारिश से जोगणी ने उसको एक माला व खडग देकर वरदान दिया कि तुझको चित्तोंड मिलेगा, मूछां वढने के विषय में नेणसी की ख्यात से मिलती हुई चात पाई जाती है. इस घटना के वास्ते किंव ने कहा है कि—

" वेदाणी वर दायनी, राखे रंग सहाय, मूछां दीनी मालदे, विरद मूछाली पाय. " " दीन खड़ग गढ चित्रकुट, तुत्री मशरिका राव; खलजी खोला पायरे, दियो गुगायो दाव "

अलाउद्दोन वादशाह को यह वात मालूम होने पर उसने मालदेव को चित्तौड की स्वागिरो दी. इस विषय में यह वात मशहूर है कि जवतक 'देवी खड्ग 'कब्जे में रहे वहांतक चित्तौड सोनगरों के पास रहेगा ऐसा देवी ने कहा था. लेकिन जबिक राणा हमीर अरसीवत, मालदेव की पुत्री 'वालवाई 'के साथ शादी करने को चित्तौड आया, तब वालवाई हारा वह 'देवी खडग' चूरा कर केलवाडे ले गया. और वाद में चित्तौडगढ दगा से लेलिया. मालदेव के वाद उनके पुत्र वणीवीर आदि मेवाड के राणा की चाकरी में उपस्थित रहकर जागीरें खाने लगे.

देवी खड्ग के विषय में टॉड राजस्थान में लिखा है कि भगवदी चतुर्भूजा ने विश्व-कर्मा द्वारा वप्पा गवल को यह खड्ग दिया था. अलाउदीन वादशाह ने चिताँड लेकर

१ हेनीराहम के निषय में " श्नीयहम अने निनोड को प्रनः प्रति " नायक ऐतिहाकिक नवण्या था प्रस्तक देखने से सिन्धिय सहराज मानुब हो सकता है, बर्नणान पमय में वह राष्ट्रम जदवपुर महा त्या के साथ पहलान में क्वाना माहर जनका पूरत दिया माना है.

मालदेव सोनगरा को दिया, जब मालदेव ने धन प्राप्ति अर्थे चितौड के एक भोंयरे के अंदर प्रवेश किया यह भोंयरा अन्धकारमय व भयंकर था, जैसे २ मालदेव भीतर जाता गया वैसे २ अनेक प्रकार के अदभूत द्रष्य उसके सामने आने लगे, लेकिन उनसे यह भयभीत न होते अपना धैर्य कायम रक्खा. दरिमयान भयंकर नागणीओं ने, मालदेव को इस स्थान में आनेका कारण पुछने पर मालदेव ने कहा कि वप्पा रावल को देवी ने जो खड़ग दिया था, उसका पत्ता नहीं चलता है सो आप के पास होतो दे दो, जिस पर नागणीओं ने एक कढाई का ढक्कन खोल दिया, तो मालूम हुआ कि उस कढाई में अनेक प्रकार के प्राणीयों के शरीर के दुकडे पढे हुए थे, उनके वीचमें एक वालक का हाथ नजर आया, मालदेव उस विषय में विचार कर रहा था. दरिमयान नागणीओं ने रक्त मांश और चरनी वाले दुकडे एक पात्र में रख कर मालदेव को प्राशन करने के वास्ते इशारा किया, मालदेव ने उसमें से कुछ खा लिया. जिससे नागणीओं को निश्चय हुआ कि यह वीर राजपूत खड़ग काम में लानेके वासते सम्पूर्ण लायक है. जिससे उन्हों ने, मालदेव को खड़ग दिया, जो लेकर वह भोंयरे से वाहर निकला.

राणा हमीरसिंह ने चितौड कब्जे करने से मालदेव महमुद खीलजी के पास गया, जिसपर खीलजी ने वडी फीज के साथ चितौड पर चढाई की, और सींगोली में महाराणा की फीज के साथ मुकाविला हुआ. इस लड़ाई में मालदेव का पुत्र हरिसिंह मारा गया और वादशाह महमुद खीलजी गीरफतार हो गया, जो तीन मास तक केद में रहकर, अजमेर, रणथंभोर, नागौर, सुआ, व शीवपुर, के किलों के साथ पचास लक्ष रूपिये नकद व सो हाथी राणा को देकर मुक्त हुआ.

नं. ३ वणवीर ने महाराणा हमीरसिंह की आधिनता स्विकार की जिससे उसको निमच, जीरण, रत्नपुर, आदि प्रदेश राणा ने जागीर में दीये.

वणवीर ने अल्प समय में भैंसरोड पर आक्रमण कर वह चितौड के राज्य में शांमिल कर दिया.

मृता नेणसी की ख्यात से मालुम होता है कि वणवीर को ओलाद वालों के तरफ नाडोल आदि प्रदेश भी था. जिसपर राठीर राव रिणमल ने हमला करके वि. सं. १४७९ में नं. र्वे करमचंद को और वि. सं. १४८२ में नं. र्वे राजघर रणधिरोत को मार डाले. जिस का वदला लेनेके वासते सोनगरे चीहानों ने रिणमल को मारने की युक्ती रची, लेकिन रिणमल की भोजाई जो सोनगरी थी, उसने रिणमल को औरत के कपडे पहिनाकर भगा दिया. इस अपमान का वदला लेनेके लिये रिणमल ने मौका पाकर १४० सोनगरों को मारकर कुए में डाल दिये, और सोनगरे चौहानों का कुल उच्छेदन कर डालने

की दयानत से जहां २ सोनगरे चौहान नजर आये, उन सब को कत्ल कर दिये. सिर्फ नं. है राणकदेव की की जो जसलमेर के भाटी राजा की पुत्री थी वह गर्भवती होनेके कारण जसलमेर थी, उसका गर्भ बचा.

नं. है राणकदेव के विषय में नेणसी ने अपनी ख्यात में जिस राणुवा की तारीफ को हैं (इस पुस्तक में आगे आ चूकी हैं) वह राणुवा यहीं था, ऐसा लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक द्रष्टि से गोर करते यह बात सही नहीं है, कारण यह है कि सो वर्ष से ज्यादह अन्तर इनदोनों में पडता हैं.

नं. ५ राघर्वासह जिस वक्त राणा सद्याम और वावर के दरिमयान युद्ध हुआ, उस लडाई में राणा की सहायता में मारा गया.

नं. , करमचंद व नं. ई राजधर यह दोनों राठोर राव रिणमल के हाथ से मारे गये.

नं. हुँ लोला का जन्म, जैसलमेर में हुआ, जब वह वारह साल का हुआ, उस समय राव रिणमल, जेसलमेर के रावल के वहां मेहमान हुआ, जैसलमेर के भाटी राजा व राव रिणमल शिकार को गये तब उनके साथ लोला भी हुजूरिया के तौरपर गया था. शिकार में एक प्रचंड नाहर ने शिकारीयों का सामना करने से सब पीछे हट गये, लेकिन लोला ने अपनी छोटीसी वरछी से नाहर पर आक्रमण करके ऐसी चोट लगाई कि नाहर के च्यार दांत गीराकर वरछी मुंह में होकर गुदा से बाहर निकली, यह दृइय देखकर राव रिणमल ने कहा कि यह सोनगरा जैसा दिखता है, उसपर रावल ने कहा कि सब सोनगरों को आपने मार डाले, सिर्फ यह बचा अपनी माता के उदर में होनेके कारण पचने पाया है, जिसपर राव रिणमल ने जेसलमेर से विदाय होते वक्त लोला को रावल से मांग लिया, और अपने साथ लाकर राव जोधा की पुत्री सुँन्दर से उसका विवाह करके पाली की जागीर उसको दी. उस समय से सोनगरे चौहान राठारां की चाकरी में उपस्थित हुए.

लोला से चौथी पुरतपर नं. ट्रें अखेराज सोनगरा हुआ. अखेराज का पुत्र नं. ई भाण की पुत्री चितांड के पाटवी कुमार उदयसिह को व्याही थी. जब कि चितांड की गद्दी वणवीर ने दवा ली, तब उदयसिह ने अखेराज सोनगरा की सहायता चाही, जिस पर अखेराज ने मारवाड के बहादुर राजपूतों के साथ उदयसिंह की सहायता की, और वणवीर का पराजय करके उदयसिह को कुंभलनेर में गद्दी पर बेठाया, अखेराज सोनगरा पराक्रमी. दातार, और प्रभावशाली राजपूत था, मृता नेणनी ने लिखा है कि, इसके जिसा शायद ही दूसरा राजपूत हुआ होगा. वि. सं. १६०० के पास महिने में जोधपुर के राव मालदेव ने वादशाह के साथ युद्ध किया उसमें अखेराज काम आया.

नं. ८ मानसिंह अपने पिता के जैसा प्रभावशाली राजपूत था, जबिक राणा उदयसिह का देहान्त हुआ और राणा के पाटवी कुमार प्रतापसिंह को गद्दी पर नहीं वेठाते राणा उदयसिह की ईच्छानुसार दृसरे पुत्र जगमाल को गद्दी पर बैठाने की तजबीज हुई, तब अपने भांणेज प्रतापसिह को गद्दी पर बैठाने के लिये मानसिंह ने मेवाड के सरदारों के आगे अपना प्रस्ताव रज्ज किया, जिस पर मेवाड के सरदारों ने प्रतापसिंह को गद्दी पर बैठाया. वि. सं. १६२१ से मानसिंह ने राठौरों की सेवा छोडकर मेवाड के राणा की चाकरी करना शरू किया था, और वि. सं. १६३२ में जब महाराणां प्रताप ने अकवर बादशाह को फोज के साथ हलदीघाट में युद्ध किया तब यह काम आया.

नं. र्भाण की एक पुत्रों का विवाह महाराणा उदयसिंह के साथ व दूसरी पुत्रों का विवाह जोधपुर के उदयसिंह राठौर (मोटा राजा) के साथ हुआ था. यह शाहवाजलां के साथ महाराणा का कुंभलनेर में युद्ध हुआ तब काम आया.

नं. रू भोजराज यह कुंपा महेराजोत के पास रहता था, और कुंपा की सहायता में काम आया.

नं. ई जयमल वीकानेर में रहता था, जिसको 'रिणीनीजो ' के पट्टे को जागीर मिली थी.

नं. ९ जसवंत बहुत बड़ा सरदार हुआ. जोधपुर के मोटा राजा उदयसिंह ने इसको मेवाड के महाराणा के पाससे बुलाकर वि. सं, १६४४ में पाली पट्टे की जागीर २७ गांवों के साथ दी. पीछे ३० गांव और भी दिये. वि.सं. १६६५ में यह राठौरों की फौज के साथ अहमदाबाद गया था, और वहांपर इसने गांव 'देवी खेडा' मांगा, लेकिन वह गांव धनराज ने मांग लेनेसे, इसको कहा कि उसके बदले में हम तुमको दृसरा गांव देंगे, जिससे यह नाग्वुश होकर मेवाड में चला गया, और वहां हो इसका देहानत हुआ. इसके विषय में प्रख्यात किंव आड़ा दृरसा ने कहा है कि—

- ' त्रगा लालियों दुंगरा वाग हाले अरण, मूर के इसां वेहुं साथे; मार्भायां तर्ग मृह कसे मांडीया, मान जुद्ध मांडियो जसा मार्थे. "
- " फान टर मान ने संपेख़ फरमसी, याज सुंसतो फियो अरण गढ पाज; मनां मेंघा गृहां टाव मीट्यां सबल, जाये तो उपर आज जस राज. "
- " सीर सर पाथरां तणां वरसे सचग, पेल जे सेल खग चढे पिटाण; द्याय उभा किया मुगले हिन्द्या, भागरी त्यार बलाणीयो भाण. "
- " जैम हुट नीवियो तेन नाणे जगन, फहु मृह कसु फरणान कहियो; नियन संग नाहरी नहीं धानी जसा, रूज़ अरथे पछे भींच रहीयो."

नं. रे नारायणदास भाणावत, यह शाही चाकरी में उपस्थित हुआ था, वाद राठौर उदयसिंह ने वि. सं. १६४१ में अपने पास बुलाकर भाद्राजण को जागोर दी. वि. सं. १६४५ में राठोर उदयसिंह जब सिरोही पर चढाई लेजाता था, तब उसकी खबर नारायण-दास ने सिरोही के राब सुरताणसिंह को पहुंचाई, जिससे राठोर उदयसिंह ने इसकी जागीर लेली, उस पर नारायणदास मेवाड के महाराणा के पास चला गया, वहां पर महाराणा ने इसको खोड के पट्टे की जागीर दी.

नं. है सूरजमल को वि. सं. १६५० में पाली की जागीर का पटा नं. ै शक्तिंह के शामिल था.वि.सं. १६६५ में शक्तिंह गुजर जाने वाद नं. रेह देवीसिंह को शक्तिसह का हिस्सा मिला, वि. सं. १६७१ में सूरजमल ने पाली छोड दी और मेवाड में गया लेकिन, वि. सं. १६७३ में फिर वापिस मारवाड में आया, जहां इसको 'नवसरा' का पटा सात गांवों से मिला, वाद में वि. सं. १६७४ में 'देखु' का पटा छः गांवों से मिला.

नं. ्रै शक्तिह को सूरजमल के साथ, आधी पाली की जागीर पट्टे में धी. यह वि. सं. १६६२ में मर गया.

नं. १० जगन्नाथ, वि. सं. १६६७ में मेवाड में, राणा के पास था, वहां इसको 'सिणगारी' गांव का पटा मिला, पोछे वि. सं. १६७७ में मारवाड में पालो का पटा मिला, वि. सं. १६९१ में यह कुमार अमरसिंह के साथ जानेसे इसकी पाली के पटे की जागीर चली गई. विकानेर के राठारों के साथ मेवाड के महाराणा का युद्ध हुआ उसमें इसने वडी वीरता दीखाई थी. इस विषय में कवि आडा किसना ने कहा है कि—

नं. १० र्यामसिंह को वि. सं. १६७९ में जोधपुर की तरफ से गुड़ा पहा की जागीर थी. वि. सं. १६९० में भादाजण की जागीर मिली, मगर यह एक साल रहा.

नं. १० राजसिंह वि. सं. १६६६ में मेवाड में राणा के पास गया, वहां पर इसको कुंडणा का पटा पांच गांवों से मिला. वि. सं. १६७२ में नं. १ स्त्जमल पाली छोडकर चला गया तव स्रजमल का हिस्सा इसको मिला. वि. सं. १६७७ में पाली की जागीर इससे छीन कर नं. १६ जगन्नाथ को दी. जिससे यह रामसिंह सिसोदिया के पास गया, यहां वि. सं. १६९२ में कच्छवाह के हाथ से यह मारा गया.

नं. १९ सांतल को वि. सं. १६८२ में भाद्राजण का पट्टा जागीर में था वि. सं. १६८२ में नवनरा का पट्टा दस गांवा से ईसको मिला, जो वि. सं. १६८८ में छूट गया.

<sup>&</sup>quot; उवारिया असत मारका अर्डाया, अवडो कुण लोपे अनडः वीकाणा जोधपुर विचाले, जालंधर मंडीयो जगडः "

<sup>ं</sup> निय जण गया प्रसण निर्दर्शया, सूर मंदल अमीये सिर; जस राणों पंदाणों जांणे गदां विक विच सोनलगिर. "

<sup>&</sup>quot; आहे दीहे गया अपांणा, भारणहार न फाडे मोर; जंगल दलां हीये जालोरो, जांणे ने उहीयो जालोर. ''

<sup>&</sup>quot; उचारिया कटक आपांणा, बीकां कटक सरस घाये बाज; मूछालो मशरिक मालदे, अजुआलियो विये अखेराज. "

- नं. रें चत्रभूज वहादुर राजपूत हुआ, यह शाही चाकरी करता था, इसको 'पखेरीगढ' को जागीर मिली थी.
- नं. १९ पृथ्वीराज के तरफ वि. सं. १६७८ में एहनला पहा की जागीर थी, वाद वि. सं. १६८८ में कुंढला गांव की जागीर फिर मिली थी.
- नं. १० माधनदास यह वहादुर राजपूत था, वि. सं. १६८४ में इसके पास भवराणी पट्टे की जागीर दस गांवों से थी. पीछे वह छोड देनेसे वि. सं. १७०० में सोछह हजार रूपयों की रेख का ' गुंदवच ' पटा:ंजागीर में मिछा, वि. सं. १७१४ के वैशाख महिने में यह उज्जेन में काम आया.
- नं. १० देवीसिंह इसके तरफ आधी पालों को जागीर थी, और इसका भाई नं. १६ वणवीर को वि. सं. १६७७ में भंबरी का पहा दो गांबों से मिला था.
- नं. १० मुकुन्ददास वगावत में रहा या, वाद वि. सं. १६८५ में इसको भाद्राज्ञण का गांव दांमण का पहा मिला.
- नं. 10 जसवंत, यह राठोर दलपत रायितंगीत के पास था, पीछे वह भटनेर रहा. भटनेर पर वादशाह की फोज ने घेरा डाला तव यह वहा काम आया.
  - नं. १० केशवदास को युद्ध में जाटों ने मारा-
  - नं. १० राव यह नं. ९ जसवंत सोनगरा कें पास रहता था.
- नं. ११ जगतिसह को पट्टा नहीं था, यह उज्जेन में जरुमी हुआ, और धोलपुर में काम आया.
  - नं. १ भींव, यह मेवाड के राणा की सहायता में मारा गया.
- नं.  $\frac{\Omega}{\kappa_0}$  जेतसी वि. सं. १६८७ में आसा नीवावत के साथ जोधपुर भेजा गया वहां काम आया.

उपर्युक्त वंशवृक्ष के सोनगरे चौहानों की ओलादनाले वर्तमान समय में राजपूताना व गुजरात के प्रदेश में छोटी वडी जागीरों के मालीक है, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध नहीं होनेसे, गुजरात में रेवाकांठा एजंसी के संजेली नामक तालुकदार जो सोनगरे चौहान है उनका वंशवृक्ष जो दूसरे पुस्तकों की ख्यात से मिला है वह लिखा जाता है.

# 'संजेिक के सोमगरे चौहान.'

संजेलो के सोनगरे चाँहान के वास्ते उनके इतिहास में लिखा है कि मालदेव सोनगरा का पुत्र छत्रसाल हुआ, जो चिताँड छोडकर 'माँडवगढ 'गया, वहांपर उसके आसीरगढ के चाँहान राजा असोगंध को जीतकर आसीरगढ वादशाह को दिया, उसके अलावा एक वागी बेगम को नाहत की व खानदेश और नीमाड जीतकर वादशाह को दिये, उनके बदले में वादशाह ने उसको छः साँ छत्रीसी नामका, सातसाँ गांवों का एक परगना दिया, वाद इसने राजपुर (जो वारियां के राज में हैं) के भील सरदार हुंगरसिंह को मारकर वहां अपनी राजधानी की. छत्रसाल के वाद क्रमशः २ नाहरसिंह, ३ पृथ्वीराज, ४ रणछोडदास, ५ वजेसिंह, ६ अभयसिंह, ७ रायसिंह, ८ उमसिंह, ९ महासिंह, १०उममेदिसंह, ११ अनोपसिंह, १२ कनकसिंह, १३ कल्याणसिंह १४ वाधसिंह, १५ मोतीसिंह, १६ गुलावसिंह, १७ समामसिंह, १८ मेघराज, १९ दलेलसिंह, २० कुशलसिंह, ११ हरिसिंह, २२ हमीरसिंह, २३ लालसिंह, २४ गोकुलनाथ, २५ भीवसिंह, २६ खनलिंह, २७ मानसिंह, २८ दयालदास, २९ नवलसिंह, ३५ इन्द्रसिंह, ३६ केशवदास, ३७ वोलसिंह, व उसके वाद नं ३८ सरदारसिंह गद्दी पर आये.

नं. ३८ सरदारसिंह के विषय में लिखा है कि उसको देवगढ वारिया के राजा साहेविसह ने दगासे मारकर उसका प्रदेश छीन लिया, जिससे सरदारसिंह की राणी अपने कुमार वहादुरसिंह को लेकर अपना पीहर 'जोवट' में था वहां चली गई, वहादुरसिंह लायक उम्र होने पर उसने वारिया के राजा जसवंतसिंह के साथ युद्ध करके अपने पिता की जागीर हांसिल की, और वि. सं. १८५२ (ई. स. १७९६) में गद्दो पर आया.

जोकि मालदेव से लगाकर वंहादुरसिंह तक में ४० पुश्तें होना उपर्युक्त इतिहास से मालूम होता है, लेकिन मालदेव विक्रम संवत् की चोंदहवीं सदी के पीछले हिस्से में हुआ था, जिससे पांच सो वर्षों के अरसा के दरमियान में, चालीस पुश्त होना यह वात असस्भवीत है.

नं. २९ वहादुरसिंह के पीछे नं ४० जगतसिंह ने संजेळी में अपना राजस्थान किया, जो 'पुछडीया राजा ' के नामसे मशहूर था. जगतिहिंह नाओळाद गुजरने से इसके भायात जीतिसिंह का कुमार नं. ४१ प्रतापिंह गोद आया, उसके बाद नं. ४२ रणजीतिसिंह हुए.



#### प्रकरण २३ वाँ

### 'देक्डा चौहान ' शासा कहलाने का समय.

'देवडा चौहान 'की शाखा कब निकली ? इस विषय में प्राचीन सिहिलों के प्रमाणों में बहुत मतमेद है. वंशभास्कर की पुस्तकानुसार सांभर के माणकराज का पुत्र निर्वाण से 'नीरवाण 'व 'देवडा 'यह दो शाखाएं होनेका उल्लेख है. पूर्विया चौहानों की ख्यात मुआफिक सांभर के लाखणसी का पुत्र 'देवराज 'के नामसे 'देवडा 'शाखा होनेका अंकित हुआ है. सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि सांभर के माणकर्शिज के पुत्र जेवराज व उसके पुत्र गोगराज उर्फ गोगादेव, और गोगादेव कें दृसरा पुत्र 'देवसेन 'था, (देखो पृष्ट २२ पर नं. १९६० वाला.) जिसके नामसे उस जमाने में (वि. सं. ७८२ में गोगराज था जिससे कुछ समय वाद) 'देवडा 'शाखा हुई थी. उस देवसेन की ओलाद में नाडोल का लाखणसी हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में सिरोही रियासत के 'देवडे चौहान 'कहे जाते हैं वे जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी के पुत्र प्रतापसिंह उर्फ देवराज के नामसे 'देवरा' या 'देवडा 'कहलाये हैं.

'सिरोही राज्य का इतिहास 'नामकी पुस्तक में पृष्ट १६२-१६३ की टीप्गणी में इस विषय में लिखा गया है कि "सिरोही की ख्यात में लिखा है, कि राव मानसिंह के पुत्र का नाम 'देवराज 'था, जिसके नाम परसे उसके वंशज 'देवहें ' कहलाये. इस लेख को हम सर्वथा विश्वास योग्य नहीं मान सकते. " इसका कारण यह वताया है कि 'देवराज 'उर्फ प्रतापसिंह वि. सं. १२६० कें पीछे होनेका सम्भव है, और उस समय के पहिले कें जालोर के सोनगरे चौहान राजा समरसिंह के समय के वि. सं. १२३९ व १२४२ के शिला लेखों में उसका पुत्र मानसिंह (प्रतापसिंह उर्फ देवराज के पिता) का नाम उपउच्ध हुआ है, और वि. सं. १२२५ व १२२९ कें शिलालेख आबु पर अचलेश्वरजी के मन्दिर वाहिर विद्यमान है उसमें 'देवडा 'नाम लिखा हुआ है. जो कि उपर्युक्त शिलालेख व दूसरे प्राचीन साहित्यों से भी जालोर के राव मानसिंह के समय में 'देवडा ' कहलाते चौहान विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं है, और चौहान वंश के दूसरे पुस्तकों में भी 'सांभर 'से ही 'देवडा 'नाम की शाखा हुई थी वैसा जगह २ लिखा हुआ हे. लेकन उसी कारण से सिरोही के वर्तमान समय के 'देवडे चौहान 'जालोर के मानसिंह के पुत्र देवराज कें नाम परसे 'देवडे 'कहलाये, यह विश्वास योग्य नहीं मानसे की जो राय सि. रा. ई. के लेखक ने जाहिर की है वह स्वीकार होने जैसी नहीं मानने की जो राय सि. रा. ई. के लेखक ने जाहिर की है वह स्वीकार होने जैसी नहीं

है, क्यों कि शाखाओं का कहलाना और अस्त होना 'नामी ' (प्रसिद्ध ) पुरुप पर आधार रखता है.

सि. रा. ई. के पुस्तक के लेखक की यह मान्यता हुई है कि नाडोल के राव लाखणसिंह के पुत्र सोहिय के वेट का नाम देवराज था, जिसका नाम शिलालेख, व ताम्रपत्रों में 'वलीराज ' मिलता है, उससे देवडे कहलाये हैं. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि " राव लाखण नाडुल धणी तिणरी पीढी आसराव हुवों तिणरे घरे अवाचालल देवीजो आया है तिणरे पेटरा वेटा ३ हुवा सु 'देवडा ' कहांणां छे. " तात्पर्य यह है कि नाडोल राज्यस्थान से ही देवडा चोहानों की शाखा कहलाई गई थी, वेसा माना गया है.

वस्तुतः देवडा चोहान को शाखा सांभर से कहलाई गई, या नाडोल से कहलाई हो, परन्तु लाछोर के सोनगरा माणीजी के पहिले भी 'देवडे' कहलाते थे. लेकिन सिरोही रियासत के जो चोहान विद्यमान है वे सोनगरा चोहान की शाखा के वंशज है, और सोनगरा माणीजी उर्फ मानसिंह का पुत्र देवराज के नामसे ही यह सोनगरा शाखा वाले 'देवडा' कहलाये है, और उसके पहिले जो 'देवडा शाखा' कहलाई थी उसका अस्त हो गया है. अगर ऐसा न हुआ होता तो नाडोल से निकली हुई १ वागडिया, २ सोनगरा, ३ खीची, ४ हाडा, ५ वाव के चोहान, ६ सांचौरा आदि शाखा वाले भी 'देवडा' कहलाते. (देखो पृष्ट ५२ पर नाडोल के नं. ५ अश्वराज से निकली हुई शाखाएं.) कभी ऐसा खयाल किया जाय कि उन शाखा वालों ने अपनी नई शाखा प्रसिद्ध में आनेसे पुरानी शाखा का नाम छोड दिया है, और अचलेश्वरजी के मन्दिर के वि. सं. १२२५ व १२२९ के शिलालेखो में जो 'देवडा चोहानों' के नाम लिखे हुए हैं वे नाडोल के चोहानों के नाम है, तब भी उन नाम वालों की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज सिरोही के देवडे चोहान न होनेसे नाडोल में देवडा कहलाती शाखा से ही यह देवडे कहलाये गये वेसा माना नहीं जाता, क्योंकि सिरोही का चोहान राज्यवंश जालोर के सोनगरे

भावसार ने देवी को बचन अंच करके बाचा छट किया, उन विषय में मृतः नेणवी की रूपान में निम्न निम्ना है.

<sup>े</sup> भागराम नाट्य मिनार रनतो हुनो, मो बटो रह सनतो हुनो विगत देवी बीहाटण लागी, सु आगराब बीट नहीं ने बाग रिण्ण माबीयो हुनो सु बानो तीर देनी खुशी हुई ने अस्पान कहेग लागी वीत हुने तूं नाणे मूं माग, तीर आस्पाद देवीरो का देवने नागीयो इनहीं के बहे नो भशी, नीर देवी नूं कवो नूं स्हारे के हुन वीर की. नीर वाबावल आहे, की कवो अन्या नाम हूं पर्श कहुं जूं, कोई मोत नाम से तीर हुं पर्ग नाम है कि श्री के कहुं के क्यार विश्व हुना, मांगाराब, मोकट, अवश्य हुना, अनिमरो बेडो के लग हुना, मांगाराब, मोकट, अवश्य हुना, अनिमरो बेडो केलग हुना, भ

नोर—पीरवीप्र की हस्त वितित रुपात में मांबर के गता विश्वत्रदेश के चीरीय प्रम में एक 'देशीमिंह' नामक पा, उनके देशन 'देशना कर्दाये गये, ऐसा शंकित किया गया है, और ने मिगेही के 'देवडा चीहान' होने गा उद्धित हुआ है.

चौहान के वंशज है, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है, और उनको अपने बाप दादों की शाला का नाम चलाना होता तो 'सोनगरा' कहलाते, क्योंकि नाडोल के देवंडों के मुकाबले में 'सोनगरा' कहलाना बहुत वाजिब गिना जाता. इससे यही मानना योग्य है कि नाडोल के चौहानों के समय में जो 'देवडा' शाला कहलाई गई थी, उस शाला का अस्त हो गया, और जालोर के देवराज से पुनः 'देवडा शाला' कहलाई गई.

माणीजी के पुत्र देवराज से देवडा शाखा कहलाई गई, यह सिर्फ वडुआ की पुस्तक से ही नहीं, परन्तु राणी मगा, कुलगर, राजपुरोहित की पुस्तकों में व दंतकथा में भी यह कहा जाता है, बल्कि एक +हस्त लिखित प्रति जिसमें तंवर, सिसोदिया, चौहान, व देहली के राजवंश की ख्यात लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि—

"राव माणीजी चंडावल नगरी सूरेला तलाव शिकार पधारिया जरे देवी 'चंडका भवानी 'घर वासे आई तिणरो वेटो देवराज पातोराव. जठा सु 'देवडा 'केवाणां. देवी रा पुत्र ज है. "

दंतकथा में कहा जाता है कि राव माणीजी शिकार करने के वास्ते निकले थे, उसके वल की परिक्षा करने के वास्ते देवी ने 'सूर' का रूप धारण किया. माणीजी सूर को देख कर उसका शिकार करने को पीछे पड़े. वह सूर ने इसको इधर उधर वहुत भमाया और, चंद्रावती नगर से पश्चिम दिशामें (आयु पहाड की तलेटी में.) एक तलाव है वहां पहुच कर देवी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन माणीजी ने उस समय सूर को भाला मार दिया, जिससे वहां पर पत्थर का सूर हो गया, और भाला उस पत्थर के सूर को भेद कर जमीन में जा वेठा. देवी ने उसका प्रराहम देख कर दर्शन दिये और वरदान मांगने की आज्ञा दी, जिसपर माणीजी ने अपनी स्त्री होकर रहने का वरदान चाहा, देवो ने उस कारण से उसकी स्त्री होकर रहना स्वीकार किया, जिससे पाता उर्फ प्रतापिसंह नामका पुत्र हुआ, वाद देवी चलो गई. देवो के पुत्र होनेके कारण उसका नाम देवराज पड़ा, और उसकी ओलाद वाले 'देवडा' कहलाये. माणीजी ने जिस तलाव पर सूर को भाला मारा उस तलाव का नाम ७ सूरेला' पड़ा.

<sup>+</sup> यह हस्त िश्वित प्रति निरोही नगर निवासी शाह लक्ष्मिचंद नो सिरोही में दिवान भी थे, उसने उदयप्रर से प्राप्त की थी. और संगी ममतगल सावक रेवन्य कमीस्नर ने इस प्रस्तक के लेखक को दी थी.

<sup>\*</sup>स्ट्रेला तटाव वर्तमान समय में भी विद्यमान है और 'स्ट्रेला' के नाम से कहलाता है. कहा जाता है कि वह पत्थर का 'स्ट्र' भी उस जगह भाला लगने का निशान वाला मौजूद था. ( लेखक ने इस विषय में मौके पर तपास की परन्तु पत्थर का सूर् नहीं मिला. )

नोट---नाहोर के रायल कान्हहदेव के समय में १ अजित देवहा, २ कांबल देवहा वगैरह देवहे कहलाते राजपूत उसनी सेवा में थे, जो अलाउदीन के साथ वि. सं १६६८ में गुद्ध हुआ, उपमें बटी बीरता के साथ गुद्ध करके काम आये--

सिरोही के बहुआ की पुस्तक में माणीजी की राणीयां कौन २ थी, उनके नाम खास तौरपर देखने से मालूम हुआ, कि उसमें माणीजी के पुत्र 'देवराज' का नाम लिखा है, परन्तु उसकी माता का नाम ठाम नहीं लिखा गया है. लेकिन उक्त हस्त लिलित प्रति में देवराज के पांच भाई ओर होना लिखा है, जिनको माता के नाम ठाम भी दर्ज किये है. यानी माणीजी को पहिली राणी चावडीजो ' पद्मकुंवर ' माणसा के चावडा राव भाण स्रावत की पुत्रो से कुमार १ वोडा व २ वाला, दूसरी पवार राणो ' कनकावती ' चंद्रावती का पवार कर्मसिंह की पुत्री से कुमार ३ विशलदेव, व ४ चीवा, और तीसरी राणी राठारीजो ' केशरदे ' राठोर राव तींडा की पुत्री से कुमार ' अभयसिंह के जनम हुए थे.

उपर के चृतान्त से यह वात निर्विवाद है कि चाहे सांभर से या नाडोल से अञ्बल 'देवडा चोहान ' की शाला कहलाई गई थी, लेकिन वह शाला पीछे से कम हुई या नाचूद हुई, और जालोर के सोनगरा माणीजी के पुत्र देवराज के नाम से पुनः 'देवडा' शाला कहलाई गई, जिसके वंशज वर्तमान समय में तिरोहों के देवडे चोहान है. देवराज के पुत्रों की ओलाद वाले ही देवडा कहलाये, उसका यह भी संगीन प्रमाण है कि माणीजी के दूसरे पांच पुत्रों में से नं. ३ विशलदेव के सिवाय के पुत्रों की ओलाद विद्यमान है. जो १ वोडा के नामसे वोडा या वोडावत, २ वाला के नामसे वालोतर, ४ चोवा के नामसे चीवा या चीवावत, और ५ अभयसिंह के नामसे अवसी या अवावत कहलाते हैं. इसी मुआफिक देवराज के नाम से 'देवडा ' कहलाये हैं.



में. निप्तक पृतान्त ' कान्हढ़ेंन प्रश्व र में सिक्तर दिखा गया है, और मूना नेणभी की ख्यात में भी यह नाम मिछते है. इक्ता अहमान सोतगरे नीहानों के प्रकर्णों में दिखा गया है, यह देवढे मानमिह उर्क माणीनी की ओलाद से भिन्न थे, निप्तसे अनुमान होता है कि नाडोल नेशानुस में ने ९ रायमान की ओलाद वाले होंगे और उमी काण से देवढे यहानाचे हैं, बाद उप शामा का अंत हुआ होगा.

नोट-मृता नेण्यी की एयात में चौहानों की चौकीस शासा की मिनती में चीका, य बोटा, शासा 'देवटा शासा' से भित्र होना निसा है. वैसे निसेही के प्रतिहीत की प्रतिक्रमें भी बाठोत, बोटा, व चीका की शासाएँ देवटा शासा से भित्र होना संक्रिय हुआ है. (देसी पृष्ट १२ पर दर्न हुए चौर्यास शासाएं के प्रशानों में.)

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



लिरोही राज्य के देवडा चौहानों का राज्य चिन्ह.

#### प्रकरण २४ वां

# आबु पहार पर देवरा चौहान का कजा.

आवु पहाड की आसपास की भूमि अर्बूद भूमि कीवा 'अर्बूदारण्य' के नामसे 'प्रख्यात थी, जो वर्तमान समय में सिरोही रियासत कहलाई जाती है. जबिक जालोर 'गढ पर सोनगरे चौहानों का राज्य था, तब अर्बूदारण्य का पाट नगर +चंद्रावती उर्फ चंदावल में परमार राजपूतों का राज्यस्थान था, और आवु पहाड उनके कब्जे में था. आवु पहाड हिंदुस्तान में प्रसिद्ध जगह हानेसे इस देश के राजा 'आवु नरेश' कहलाये जाते है.

नाडोल के चौहानों ने जालोर, भीनभाल, केराहु आदि परमारों के राज्य कब्जे कर लिये थे, उसी मुआफिक जालोर में राज्य स्थान होने वाद आबु के परमारों के राज्य पर भी अपनी नजर डाली. चंद्रावती का परमार राजा 'धारावर्षादेव' व उसके भाई पाल्हनदेव के समय तक अर्बूदारण्य के प्रदेश में जालोर के चौहानों ने ज्यादह दखल नहीं किया, परन्तु उनकी गृद्धावस्था में सरणुआ पहाड की पश्चिम दिशा के देश में जालोर के +सोनगरा का प्रवेश हो चूका था. धारावर्षादेव के देहान्त बाद परमार राजपूतों की पडती ग्रुक हुई. आबु पहाड के पश्चिम दिशा के प्रदेश में मढार व वांकडिया वडगांव नामक परगने मुसलमानों ने दवाकर वहां पर उन्होंने अपना अमल कर लिया, उसी मुआफिक आबु की पूर्व दिशा के प्रदेश पर मेवाड के सिसोदिये का आक्रमण हुआ, और श्रीमंताई में श्रेष्ट गिना जाता 'चंद्रावती' नगर की लक्ष्म पर लूट फाट होने लगी.

चंद्रावती के परमार राजा गुजरात के सोलंकी राजा के मांडलीक थे, जिससे जब जब मुसलानों का गुजरात पर हमला हुआ करता था, तब यह गुजरात के दरवाजे के स्थान पर गिना जाता चंद्रावती नगर पर प्रथम प्रहार होता था, इसी कारण से

<sup>+</sup> चंद्रावती नगर आगुरोड के रेडवे स्टेशन से दक्षिण दिशा में तीन माईछ पर था. वर्तमान समय में वह जगह " चंद्रावती ' नामक छोटासा गांव के नाम से मशहूर है. दंतकपानुसार यह नगर में सेकडों देवालय और तीनसों साठ कोडपति शाहुकार रहते थे. आगु पहाड पर कोडों रूपिये खर्च करके जैन मन्दिर बंधाने वाला ' विपलशाह ' चंद्रावती का रहिश था. वर्तमान समय में उन स्थान पर मन्दिर, कुए, वावडी आदि स्थानों के खंडेर विद्यमान है, और वे सब संगेमरमर के पत्थर से बने हुए थे, वैसा यहां पर पडे हुए पत्थरों से स्थष्ट मालुम होता है. चंद्रावती नगर परवारों के हाथ से छूट कर देवडा चौहानों के तरफ गया, और देवडा चौहानों ने करीब एकसों वर्ष वहां पर राज्य गद्दी रख कर पीछे से सिरोही नगर बसाकर वहां पा गद्दी कायम की, जिनसे यह गुल्जार नगर 'बरान हो गया. कहा जाता है कि इन नगर के देवालयों के संगेमरमर के पत्थरों से अहमदाबाद की जुमा मशनिद मनी है.

चंद्रावती के परमारों का वल श्लीण होता रहा, और मेवाड के सिसोदियों ने कुछ समय तक चंद्रावती नगर व उसके आसपास (आबु की पूर्व दिशा) के परगनों पर अपना अमल जमा लिया था, लेकीन आबु पहाड 'अजीत दृर्ग' जेसा होनेसे आबु पर परमारों का कब्जा रहने पाया, जिससे परमारों ने क्षिपुनः चंद्रावती नगर अपने कब्जे कर लिया था.

- + दंतकथानुसार आबु पर प्रथम 'राठोरों 'का राज्य था, वाद 'गोहिल' राजपूतों का राज्य हुआ. उनसे परमारों ने आबु ले लिया, और परमारों से चौहानों ने लिया. इस विषय में जब कि देवडा चौहान 'लूंभकरण उर्फ लूंभा 'ने आबु कब्जे किया तव 'आढा ' खांप के कवि ने एक छप्पय में कहा है कि—
  - " आड़ पाट अरवद मयम राठोर परहे; ता पिछे गोहरू, वंनसे बरस वपहे. "
  - " ता जाटन उबाद लीयो प्रमार त्रभे तम; विच धारा वैराट; जश विसतरे जणो जण."
  - " परमार अबुडे रण वहे, छूभ करण लीधो लखे; कव अडू सुकर जोडे कहे, कैलास तास हीसी अखे."

आबु पहांड व चंद्रावती नगर एक ही परमार राजा के सपूर्मण अधिकार में थे, या यह दोनों जगह पर अलग २ परमार राजपूतों का अधिकार था, यह शंकास्पद है. 'पृथ्वीराज रासा 'नामक काव्य यंथ से पाया जाता है कि, महान् पृथ्वीराज के समय में × आबुपर 'जेतसिंह 'नामके परमार का अधिकार था, और उसका पुत्र 'सलख' परमार था. जेतसिंह परमार पृथ्वीराज की सहायता में शहाबुद्दीन गोरी के साथ युद्ध करके काम आया. सलख की पुत्रों ÷ 'इच्छनी 'पृथ्वीराज की राणी थी. 'सलख' के वाद आबु पर कान २ परमार हुए, उनका शृंखलावद्ध इतिहास नहीं मिलता है, जिससे चाहानों ने किस परमार से आबु पहाड लिया, वह शंका का क्षिनिर्णय नहीं हुआ है.

देवडा चोहानों ने आबु पहाड किस परमार से लिया उसके लिये जैसी शंका है, वैसीही शंका आबु किस देवडे चोहान ने कब्जे किया उसके विषय में भी है. महाराव

<sup>🕸</sup> उम ६९१४ में ज्यादह अहवाल प्रकरण २५ में में लिखा गया है.

<sup>+</sup> अर्न्द्राग्य के देश में किय के राज्य हुए, वह युनान्त "पिगेडी राज्य का इतिहास" नामक युन्तक में सिक्तर रिगा है. उन मृताक्कि— १ मार्थ वंश, २ क्षत्रा वंश, २ शुप्त वंश, १ हुण वंश, ० वेम वंश, ६ चावटा वंश, ७ शुक्ति वंश, ८ पिग्ड र वंश, ९ मोर्थकी वंश, व १० परमार वंश के राजाओं का अधिकार प्राचीन समय में होने का उदेख हुआ है. छेनिन इन वंशों में मिग्य प्रमागों के दूमरे राजवंशियोंने आना पाटनगर अर्बुद्राख्य के प्रदेश में किया हो, येना उक्त पुण्तक से पाया महीं जाता है. यिन उस देश के वास्ते किसने कल आक्रमण किया, और अञ्च पहाट कम किम वंश के राजाने अपने कल्ये किया वह उदेश में नहीं शीते पिक्त उक्त वंशों के इनिहास दर्न दुए है.

<sup>×</sup> नैनिश्ति के मनय में नेद्रावनी नगर में द्रष्ट्यान पर्यार रामा ' घारावर्षा देन ' का राज्य अवड घा, और जैतियह. उपका मांडिजिक भाषान था.

<sup>÷ &#</sup>x27; इन्जर्ना ' के साथ गुजरान का राजा भीनदेव लग्न करना चाहना या, मगर नेर्नासह ने मंजूर नहीं किया, जिन्हें भीनदेव ने आयु पर चढाई की, यह गुनानत गुजरान के टनिहान व ट्रमीयान रामा की प्रनारमें भी सविस्तर जिल्हा गया है.

इस शिव में देतरूपा व गीन किस्तों से में अहराज उत्तरन हुआ है, वह दस प्रकृण में लिया गया है.

लुंभा के समय का वि. सं. १३७७ का शिलालेख जो अचलेश्वरजी के मिन्दर में हैं, उसकी लिखावट में लिखा है कि, "महाराव लुंभा ने अपने प्रताप से चंद्रावती तथा अर्धुद का दिव्य देश प्राप्त किया." यानी देवडा चौहान लुंभा जो विजलराय उर्फ वीजड का पुत्र था, उसने परमारों के हाथसे आबु लिया, परन्तु आबु लेनेके समय में जो युद्ध हुआ उस वक्त विजलराय (देवराज का पुत्र) विद्यमान था. ऐसा अनुमान होता है.

वस्तुतः जालोर के रावल समरसिंह का वडा पुत्र मानसिंह उर्फ माणीजी था, वैसा अचलेश्वरजी के मन्दिर में लगा हुआ वि. सं. १३७७ के शिलालेख से व वहुआ की पुस्तक से भी मालूम होता है, लेकिन उसका छोटा भाई उदयसिंह जो वडा पराक्रमी राजा हुआ, उसने जालोर की +गदी दवा ली. ( माणीजी ने वहुआ को सीख देनेका उसके पुस्तक में दाखला नहीं है जिससे पाया जाता है कि, वह जालोर छोड कर दूसरी जगह चला गया होगा.) वहुआ की पुस्तक मुताबिक माणीजी का पुत्र देवराज ने वि. सं. १२९० में वहुआ को सीख दी है, जिससे पाया जाता है कि, उसके पहिले माणीजी का देहान्त हो गया था. विलक्ष उक्त पुस्तक मुआफिक देवराज का देहान्त वि. सं. १२९९ में होना पाया जाता है.

देवराज के पुत्र विजलराय और अरिसिंह ने स्वपराक्रम से अपना दृसरा राज्य स्थापन करने की ग्रुरूआत की. वि. सं. १३०७ में उन्हों ने पाखरवा पठाण को मार कर वांकडीया वडगाम लिया, और वहां से आबु की पश्चिम दिशा के देश पर कब्जा करते २ वि. सं. १३१३ तक में आबु की तलेटी तक का मुलक कब्जे कर लिया था, वैता वि. सं. १३३३ के 'टोकरा ' गांव के शिलालेख से पाया जाता है, क्यों कि वह लेख में विजलगय का नाम है. वि. सं. १३४० में उसने महार परगना (सायठ) 'पडपताण ' नामका मुगल को मार कर कब्जे किया, और महार में रहने लगे. इस लडाई में

<sup>+</sup> देवटा च हान के बहुआ की पुन्त क में क्ष्मर्तिह के एक ही प्रत्र मानिवह उर्क मानिनी होना िखा है. बिलक नार्टार के गार्टार में रावक उदर्शन का नाम भी उटा दिया है, और उसकी नगह ' वानिगदेव ' ( जो उर्धन के प्रत्र होना अन्य प्रमान में मिद्र है उसका ) नाम दिला है. यही चानिगदेव के समय ( वि. सं. १९९० ) में सूंबा पह उका फेनियानिक शिक्स देश किया गया है, उसमें ' मानिनी ' का नाम अकित नहीं किया है. पाया जाता है कि हेश बुद्धि से जैसे सूंबा के रेख में भानीिनी का याम नहीं दिला गया, उसी मुआकित बहुआ ने नार्द्धि की गदी छीन लेनेवाला आनुद्रोही उद्यम्हि का नाम अवनी प्रस्तक में नहीं दिला है, बिलक बहुआ की प्रस्तक में उद्देश किया गया है, कि ' मानिनी वि. मं. १२७० में मान्द्रोर गर्द्धी पर बेठा, और पेदरह साल नान्द्रोर सहा, ' इससे पाया जाता है कि उद्दर्भित ने कहां तो ममर्गिह के देशन होने पर या पीछे से मानिर्न से गदी छीन छी. मिरोही राज्य का इतिहास की प्रस्तक में प्रष्ट १८० में लिखा है कि प्रमुक्त में उद्दर्भित का बढ़ा माई दिला है. × × '' वह ठीक नहीं है, क्योंकि बहुआकी प्रस्तक में अवित के मानिर किया कि में प्रस्तक से मिरोही राज्य के इतिहाम के लेखक ने, न सहापता छो न में प्रस्तक देली है, बिलक मुक्तक माने गई है.

वीजलराय का एक पुत्र ल्णा उर्फ ल्णकरण 'पडपसाण' मुगल जो भाग जाता था उसके पीछे पडा, उसने मुगल को धोरा ( रेत का छोटा पहाड ) के पास मार डाला, परन्तु एकिला होनेसे स्वयं भी सखत जख्मी होकर वहां ही गीर पडा. ल्णकरण को गीरा हुआ देख कर, उसको धूप से वचाने को 'सिंधुवा' नामके चारण ने अपनी पछेडी उस पर ओडाई, यह बात ल्णकरण होश में आने पर मालूम होनेसे, उस चारण को मढार गांव में कितनोक भूमि, और मढार परगने के ६० गांवों पर चौरी दापा का हक चक्षा. वर्तमान समय में वह भूमि का दुकडा 'चारणिया पोह' के नामसे मशहूर है. दंतकथा में यह भी कहा जाता है कि जख्मी हुआ ल्लाकरण वाद में गुजर गया था, जिसके समारक का चव्तरा मढार में विद्यमान है, और 'ल्लाजी का चव्तरा' के नामसे प्रसिद्ध में है.

विजलराय का वि. सं. १२९९ में पाट बैठना, और वि. सं. १३६७ में देहान्त होना वहुआ की पुस्तक से पाया जाता है. इसके पांच पुत्रों को किन ने पांडन की उपमा देकर प्रशंसा की है. जिस समय जालोर की गैदी पर सोनगरा रावल कान्हडदेव हुआ, उसी समय में विजलराय व उसके पुत्रों ने सैरणुआ (वर्तमान समय में सिरोही नगर सरणुआ पहाड की तलेटी में हे वहां) पहाड पर अपना अधिकार जमा लिया था, और आयु के परमारों के साथ विवाह करने के वहाने से युद्ध करने की तदवीर रचने में आई. इस विषय में सिरोही राजवंश की राजावली का जो किनत मूता नेणसी की ख्यात में है, उसमें किन ने कहा है कि.

" वीजद तणी वीजान पांच पांचेंद्री पांडन, पर एके अगांद औष शुद्र राखे असमर."

आयु कब्जे हेनेके विषय में, मूता नेणसी की ख्यात में हिखा है, कि आयु पर

<sup>&#</sup>x27;' जमवंत समर लुणों जिसा लोड गढ लुभा लखा, इक एक विख्द गह उटिया मार मार करता मुखा ''

<sup>&</sup>quot; अग्यद परमार, कान्ड ऐका कॅणियागर, सिंह पांच सेरूगये सर्ट कोटां तांक शिर. "

<sup>&</sup>quot; यीनद घरां वेथ वर्स विनलोप विचाले, क्रांमत है कां करे चक्र है काहु चार्ले "

<sup>&</sup>quot; मा व निर्द से बीई न, मन पोटन मनाण मगर्टाया, देनडा हैंड देशां दहण आग खाय कर खटीया. "

१ मादोर का सबड़ कान्स्टदेव कि. मै. १३६९ बाद गड़ी पर बैटा; और वि. सं. १३६८ में देवडोक हुआ पा

२ सम्पाभा पहाड का देश विनन्धायने क न्हडदेव के ममयमें कन्ने किया था, निममे यह अनुपान होता है कि, वि मं. १२२९ तक में विनन्धायने आबु व सर्खाभा की पश्चित दिशा का गुलक कन्ने कर लिया था.

३ तरकार को अजी पर भाकाल को गते ऐसे. ए नाजोर गढ का पानीन नाम किणियागा है. ५ किन का आश्रय यह है कि आयु पर परवार था, जियागर में एक हो कान्यदेन या, और मण्युआ में निजदाय के पान पुत्रों—पान विह की नाई उनके जिर पर ताक रहे थे. ६ कामन यानी तदकिर. ७ किन का आश्रय यह है कि, निजदाय के पुत्रों भूमि प्रस परने के पाने अनेक प्रकार की करामन करके, नगह र युद्ध परने को नक द्याने देंगे. वे किमी का दर नहीं विनने अपनी माणी गुआनिक मन्तर अति प्राप्तन किया न हो वैसे गुस्से में आकर देश को दहन (नदान) करने देंगे. (पाया माता है कि नादोर की गरी वा हक मानेसे ने क्यान में रहे है ).

जेत परमार था, वह पृथ्वीराज चौहान की सहायता में मारा गया, उसके वंशज आबु पर थे. जनकि सोनगरा कान्हडदेव जालोर की गद्दी पर था, तब देवडा विजड के पुत्रों (जसमरो, लुणो, लुभो, लुखो व ×तेजसी.) सरणुआ के पहाड में रहते थे. उन्होंने आबु कब्जे करने का विचार किया, दरमियान परमारों का एक चारण वहां पर आया, उस चारण के आगे पांच भाईओं के पांच २ पुत्री होना बताकर, उनकी शादी के विषय में चिन्ता प्रगट की. जिसपर चारणने आबु के परमारों के साथ उनकी शादी करा देने की आशा दी, और चारण ने आबु पर पंहुंच कर परमारों को निवेदन किया, जिसपर वे शादी करने के वास्ते तैयार हुए, परन्तु धोका होनेकी शंका आनेसे, विजड के पुत्र लूणा को बतौर जामिन आबु पर अपने पास रखने की शर्त की. देवडों ने वह शर्त मंजूर रखी, और लूणा को आबु पर भेज दिया. बाद पचीस परमारों की बरात आई. देवडें चौहानों ने वरातीओं की अच्छी सरभरा महमानिगरी करके, शराव पिलाकर नशे में गुलतान कर दिये, और अपनी तरफ के पचीस जवान लडकों को स्त्री के कपडे पहिना कर, उनको कटारियां देकर चौरी में उपस्थित किये. उन लडकों को यह सूचना की गई थी कि, जब फेरा फिरने का कहा जाय, तब एक एक विंद पर एक साथ कटारी चलाना जब कि २५ परमार विंद शादी के वास्ते मंडप में आये, तव बहुत से वराती नशे में चकनाचूर होनेसे डेरे पर पड़े रहे थे, जिससे सिर्फ ४९ वराती विंदो के साथ चौरी पर आये थे, परन्तु देवडों ने मर्यादा भंग होनेका +वहाना वताकर उनको भी वहार रखे, और सिर्फ विंदों को ही चौरी में लिये गये, जिनको चौरी में ही पूर्व संकेतनुसार मार डाले, और वरातीओं को भी जानीवास में मार दिये. वाद एक राजपूत को आबु पर भेजा गया.

जब कि भेजा हुआ राजपूत आद्यु पर पहुचा, तब देवडा लूणा व आद्यु का 'दलपत ' परमार दोनों वात कर रहे थे, जिनको राजपूत ने शादी हो जानेका समाचार निवेदन किया, जिस पर लूणा ने पूछा कि विवाह का जश किसको रहा ? राजपूत ने चौहानों को जश मिलने का कहा, वह सूनते ही दलपत परमार को लूणा ने कहा कि, आद्यु मेरा हे, अब तेरी दशा भी उसी बरातीओं के नांई होगी, इस तरह बात बात में ही दोनों के बीच लडाई हुई, और दोनों वहां काम आये, इतने में बरातीओं को मार कर दसरे देवडे चोहानों भी आद्यु पर आपहुंचे और ७आद्यु कब्जे कर लिया.

<sup>×</sup> विजन्ताय के पांच पूर्वों के नाम में भी मतमेद है. बहुआ की पुस्तक में व दूसरे कवित्तों में १ छुंमा, २ छूणा, २ छ्रूमण, ४ चृदराय व ५ लूदा, यह नाम अंकित है. उपर्युक्त कवित्त में जशवंत व समर नाम उपरुव्ध होते है, व नेणसी की ख्यात में जशमरों व तेमसी के नाम छिखे है. ईस विषय में ज्यादह खुळासा प्रकरण २५ वां में किया गया है.

<sup>+</sup> देवडा चौहानों में वर्तमान समय में भी शादी के समय पर विंद के पक्ष के, सिवाय विंद के दूसरे किसी आदमी को चौरी पर नहीं आने देते है.

अध्यु व.को काने के विषय में दंतकया में कहा जाता है कि, देवडा चौहानों ने अपनी २५ कन्याओं के विवाह.

इस विषय में उक्त पुस्तक में चौहानों को राजावली के कवित्त में कविने कहा है कि-

- " पंचर्वास पंचार तेंड नीना तिह तोई, थांणे गूजर खंड सुगल मंडाहर मोडे. "
- " लगो सामो लोह मुना दलपन पंनारे, तेजसिंह अरबद सेस पीतीय वधारे. "
- " पग आण घरा गिर पालटे, बणु विरद आत्रत बणां; सर थांन गया रार्ल सिको तपे तुम बीजह नणां."

उपर्युक्त किवत्त से पाया जाता है कि तेजिसिह नामके देवडा चौहान ने प्रथम आबु पर आकर 'दलपत 'नामके परमार के हाथ से आबु कब्जे किया. तेजिसिंह ने ही आबु लिया, उस विषय में एक दृसरा किवत्त के अखीर के चरण में किवने कहा है कि-

" आबु तेजल आन दवावे, मछर परमार सातर्से मारे. "

वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि, विजलराय के समयमें वि. सं. १३०७ में वहगाम व वि. सं. १३०० में महार लिया गया, और वि. सं. १३५२ में परमारों के साथ 'वाडेली' में युद्ध हुआ, उसमें आबु कब्जे करने का संवत् दर्ज नहीं है, परन्तु दूसरी हस्त लिखित प्रति में लिखा है कि—

" राव लुवोजी तथा पांचेई भाई आबु लीधो परमारां ने मार ने. गाम वाडेली वाद हुवो. संवत १३५२ साल परमार ७५२ मारीया. श्री अचलेश्वरजी वर हुओ."

परमारों के साथ करने का उहराव महार राज्यात्यात से किया, मगर परमारों ने बरात छेकर महार आनेका मंजूर नहीं करनेते आधु से पश्चिम दिशा में 'पाईमता ' नामक पहाड की तछेटी में देवडे नौहानों ने छम्न समारंभ की तैयारी की. परमारों ने पित्ते से एक अपने चारण को वहां पर भेन रखा पा, उमकी देवडे चौहानों ने अच्छी सरभरा की, मगर वह नाने न पांचे और कुछ भी समाचार न भेन सके, उमके वास्ते पक्षा इन्तिनाम रखा गया. चालाक चारण को छम्न की तैयारी के साथ हिश्यार दुख्त होनेकी वातमी भी मिली, छेकिन वह समाचार कहलाने का मौका हाय न छम, जिमसे यौका पाकर एक पिट्टी के दिकरे पर कोयला से कुछ छिल कर एक भीच आबु पर जा रहा पा, उसको अंगल में वह दिकरा देकर परमारों को दे देने की समजूत की. उनमें छिला था कि—

" विमद रे विवाह बख गोलीने बाटके, बलके रे बाणां, सावल होवे सांतरा, "

भीनने आयु पर वह ठीकरा पहुंचा दिया. उसको पर कर परमारों ने यह मनल्य निकाला कि विनल्साय के वहां विवाह की तैयारी बढी मामधूम से हो रही है, और अफीम कसूंना कटोरे मर २ के निकल रहे है, जिसकी खबर चारण ने दी है. यस्तुनः चारण ने यह मतल्य से लिखा था कि—" बिनल्साय के वहां विवाह की सामग्री में तंशों के भाये बलक ( कलक ) रहे है, और भाले दृंदसन किये नाते हैं, यानी तुम्हारे वास्ते कटोरे मर २ के विध तैयार हो रहा है."

गह भी नहा माता है कि पत्तीम परमार्गे की बरात आ पहुंची नत चारण ने एक विद को पान करके भाग मानेका दक्षाण विया, किमसे वह आही में दामिट न रहते भाग गया, जिनमें उनकी नान बचने पाई, और वह रह गया निम्न के विया के यानी किमसे कि वा हुआ कि कहाराया. निम्न की भीताद वर्तमान ममय में मही हांडा एनन्ती में 'मोहनपुर आदि के ताक्त्रमार है. और परमार्गे में उनकी पिहचान 'रायोवर' नाम की शाला से कहाराई जानी है, निम स्थान पर यह एक समार्थ हुआ वहां पर ही मब परमार बत्तर हो गये, यह स्थान 'बाईनी 'यानी बन्द करनेकी नगह के नामसे महाहूर है, मिलन पहां पर नो गांव मनाया गया वह "बाईनी " बहाराता है.

#### उक्त प्रति में यह दोहा अंकित है कि-

" बीजह सूरां जे वहीयां, परमार सात सें परचंह; जालोर पत लीघो जुहे, आवै गढ अरबुद '

मूता नेणसी की ख्यात के किवत्त व दूसरे प्रमाणों में मत मेद इतना ही है, िक नेणसी की ख्यात मुआफिक जालोर में रावल कान्हडदेव था, उस समय में देवडे चौहानों ने आबु लिया वैसा मालूम होता है, और बहुआ की पुस्तक व दूसरी हस्त लिखित प्रति अनुसार वि. सं. १३५२ में वाडेली में युद्ध हुआ, और आबु कब्जे किया वैसा उल्लेख हुआ है. नेणसी की ख्यात में एक जगह लिखा गया है कि "वि. सं. १२१६ महा विद १ के रोज लूणा ने अपना पुत्र तेजिसह की मदद से आबु लिया." परन्तु इसमें दर्ज हुआ संबत् विश्वास पात्र नहीं है.

आबु पहाड देवडे चौहानों ने कौन संवत् में लिया ? इस विषय में हस्त लिखित प्रित से पाया जाता है कि आबु कब्जे आने पीछे सात वर्ष वाद, (वि. सं. १३५९ में) राव लूभा ने चंद्रावती कब्जे किया, परन्तु बहुआ की पुस्तक में स्पष्ट लिखा गया है कि महाराव लूभा ने वि. सं. १३६७ में चंद्रावती में राज्यस्थान किया और गहो पर बेठा. सि.रा.ई. में अचलेश्वर के वि. सं. १३६७ के शिलालेख अनुसार, लूभा ने वि. सं. १३६८ में चंद्रावती में राज्यस्थान करने का लिखा है. जिससे अनुमान होता है, कि वि. सं. १३६० के अरसे में आबु पहाड देवडा चौहानों के कब्जे में आया है, क्योंकि उस समय जालोर में रावल कान्हडदेव गही पर आ चूका था.

मूता नेणसी की ख्यात व दंतकथा में यह बात मशहूर की गई है कि देवडे चौहानों ने अपनी पचीस कन्या के विवाह के बहाने से आबु के परमारों को बुला कर मार डाले, परन्तु बहुआ की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित प्रति, जो उदयपुर से प्राप्त हुई है, (जिसमें सिर्फ देवडे चौहानों का नहीं परन्तु दूसरे राज्य वंशो का भी अहवाल लिखा हुआ है.) उसमें विवाह के बहाने का मुतलक जिक्र नहीं है, बिक वाडेली में युद्ध हुआ उसमें ७५२ परमार मारे गये, वैसा उद्धेख किया है. वस्तुतः ७०० (किवत्त में सातसों है.) या ७५२ परमारों का 'वाडेली' में दगा से मारा जाना, यह असम्भवित वात पाई जोती है, बिक पचीस विदो की एक साथ बरात जाना, और धोका होनेके खोफ से मढार में शादी करने को नहीं जाते, पाईमता पहाड की तलेटी में डेरे खडे कराकर वहां पर लग्न समारंभ की तैयारी कराना, देवडा लूणा को आबु पर वतौर जामिन ओल में रखकर, बाद बरात लेजाना, वगैरह बातें इतनी अतिशयोक्ति वाली पाई जाती है, कि वह ऐतिहासिक दृष्टि से तुलना करने वाले हरगिज स्वीकार नहीं कर सक्ते है. पाया जाता है कि देवडे चौहानों ने युद्ध करने के वास्ते

पाइमता पहाड की तलेटी में डेरे लगाकर अपनी छावनी की, और आंधु के परमारों के पचीस सरदार, दृव्हा के नांइ वन ठन कर अपनी फोंग के साथ उनसे युद्ध करने को वहां पहुंचे, जो सातसों परमारों के साथ वहां काम आये, और +तेजिसह देवड़ा ने दृसरी तरफ से आंधु पहाड पर पहुंच कर, दलपत परमार आदि जो आंधु पर रहे थे, उनके साथ युद्ध करके आंधु कच्जे किया है, जिसके वास्ते शादी के अलंकार देकर किसी किवने यह घटना जोडने की तजवीज को है, कींवा परमारों की वरात देवड़ों के वहां जाने पर शादी में कुछ तकरार उपस्थित होनेसे पचीस परमार सरदारों ने उन पर आक्रमण करने हैं 'वाडेटी' में आकर देवडे चोहानों से लडाई की होगी.



<sup>+</sup> तेनिनिह विनद्धाय के प्रत्र लूगा का प्रत्र या. नेगमी की रूपात में लूगा आबु पर ददात (परमार के माप एडक्स भारा माना दिसा है, परन्तु दंतकपा व बहुआ की प्रस्तक में 'लूगा ' मदार के ग्रद में काम आया मा, तेमा मातृय होता है.

### प्रकरण २५ वाँ.

## देस्डा सीहान का चंद्राक्ती में राज्यस्थान.

विजलराय व उसके पुत्रों ने वि. सं. १३०७ से वि. सं. १३६७ तक ६० वर्षों का समय आधु व उसके पश्चिम दिशा के मुलक को कब्जे करने में व्यतित किया, परन्तु उन्हों ने किसी स्थान को अपना पाट नगर नहीं बनाया. इसका कारण यही होना पाया जाता है कि उनकी नजर परनारों के पाट नगर चंद्रावती पर थी, वह हाथ नहीं आया था, और वृद्ध विजलराय उस समय तक विद्यमान था, वि. सं. १३६७ में विजलराय के अवेड पुत्र लूंमा उर्फ लुंमकरण ने, अयसेन परमार के पुत्र मेरूपतंग से चंद्रावती नगर उसको मार कर लिया, और महाराव पद धारण करके, वहां पर देवडे चोहानों की राज्यगदी स्थापन की.

आवु कब्जे आने वाद विजलराय के पुत्रों का जालोर के रावल कान्हडदेव के सांच मेल झोल होना पाया जाता है, विष्क जब कि जालोरगढ पर प्रथम अल्लाउद्दीन की फौज ने आक्रमण किया, तब कान्हडदेव ने विजलराय के पुत्रों को सहायता के वास्ते चुलाये थे. इस विषय में किव ने कहा है कि,

" यलवंत विजडरा वाहला; हेरां कर स्मित्र लगे हिमाला."

'' बलबंत विजहरा बाहला; पाडे ग्रहीणे हुंत पांखाला. ''

" विजडरा एहताज वलाणै; जहेता पांचे पांडव जाणै. "

" सनमाने कान्हड तेडे सहु; रूखे प्रसन्न करे खग रहु. "

जबिक वि. सं. १३६८ में जालोरगढ पर मुसलमानों का हमला हुआ, तब देवडे चोहानों ने सोनगरे चोहानों को सहायता की हा ऐसा नहीं पाया जाता.

इससे पाया जाता है कि बहुआ के प्रस्तक में छिले हुए नाम ज्यादह विधातशत्र है, और इन नाम वार्जे की ओछाद वर्तमांन समय में कहां कहां है उसका भी उक्त प्रस्तक में उल्लेख किया गया है.

ﷺ सि. रा. ई. की प्रस्तक में एष्ट १८४ पर लिखा है कि " बीगढ की स्त्रो नामछदेवी थी, निससे ४ प्रत्र, टावण्यकर्ण, छुंद ( लूंमा ), ट्रस्मण और लुगवर्मा, ( लूणा ) हुए. टावण्यकर्ण का देहान्त अपने पिता के सामने ही हो गया था, निससे इसका छोटा माई लूंमा अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, " पग्नतु बहुआ की प्रस्तक में लिखा है कि " विजडराय की राणी बारडनी हिरियांदेवी दांता के राणा वैरीसाल की प्रत्री में लूंबा, दूसरी राणी बाषेठी नी इन्द्रादेवी साणंद ( गुजरात ) के बाषेला मेहाजल माणावत की प्रत्री से लूणा, तीसरी राठौरी पद्मादेवी से ट्रस्मण व चुंडराय, और चौथी वीरपदीनी प्रतापकुंवर छुणावाडा ( गुजरात ) के सोलंकी राणा राधवदेव की प्रत्री से लूंदा का जनम हुआ. बल्कि इस विषय में किसी किव ने कहा है कि—

<sup>&</sup>quot; विनद्ध पृत पंच ही नाया, क्रुंक उद्योत रण लत्री कहाया. " " लूगो लूदो छलपण लूबो, असूरां सुंद बहेवा उपो. "

महागव लूंभा ने मेरूपतंग नामके परमार को मारकर चंद्रावती लिया, ऐसा हस लिखत प्रति में लिखा है, परन्तु चंद्रावती के परमारों के इतिहास परसे, अप्रसेन व उसका पुत्र मेरूपतंग चंद्रावती में ÷राजा थे ऐसा मालूम नहीं होता है, जिससे यह अनुभान होता है कि महाराव लूंभा ने चंद्रावती नगर कब्जे किया, उस समय में चंद्रावती के परमारों की स्थिति वहुत अब्यवस्थित होजाने के कारण से चंद्रावती नगर एकही राजा के कब्जे में स्थायी नहीं रहने पाया था.

#### १ वंशवृक्ष चंद्रावती के देवडे चौहानः



# उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ माणीजी व नं. २ देवराज का अहवाल प्रकरण २३ व २४ में आचूका है.

नं. े बोडा के पोते 'विकल' को चंद्रावती में राज्यस्थान होजाने बाद काछोल पहा की जागीर दी गई, और वाद में वह छूडाकर सियाणा का पहा १३ गांवों से दिया, इसकी ओलाद वाले 'वोडावत' या 'वाडा चौहान' कहलाते हे. वर्तमान समय में

<sup>÷</sup> नंद्रावती के परमार राजाओं के इतिहास में वि. सं. १९४४ में परमार प्रतापितह होना पाटनारायण के मन्दिर के शिलालेख से, वि. सं. १९४७ में प्रतापितह का प्रत्र अर्जुनिनिह होना घांपद्रर गांव के शिलालेख से, और वि. सं. १९६६ में विक्रमितह होना वर्षण गांव के सूर्यमन्दिर में हमे हुए शिलालेख से, मानूम होता है. चटुआ की प्रस्तक में विवाह शादी के अहेबाल में जो जो पामारों के नाम उपलब्ध होते हैं, उनसे उस स्मय में जालोर के रावल चानिगदेय की परमार राणी आधु के वंबार उदयसिंह की प्रत्री थी, व महाराव लूंमा की परमार राणी परमार क्लीसिंह की प्रत्री होना लिसा है, ( क्लीसिंह कहां का या यह नहीं हिसा है. )

नीट:— उपर्युक्त वंशाहरू में भी भी शासाएं बरहाई है उनमें से, नं. र बावनगरा देवहा व नं र वशी के देवडा, इनका अहराज इस प्रकरण में जिसा ह, और दूसरी शासों का वंशाहरू इस प्रकरण में दिया गया है जिल्ले ———-साहते ज्यादह अहराज इस प्रकरण में नहीं जिसा है.

चोडावतों के पाटवी 'सियाणा' के ठाकुर है, और वह जागिर जोधपुर राज्य में है, बोडावतों की दूसरी जागीरें परगने जालोर व दहियावटी में भी है.

- नं. रे बाला की ओलाद वाले 'वालोतर चौहान ' कहलाते है, वालाजी के पुत्र विसलदेव 'ग्रहा ' छोडकर चंद्रावती आया, जिसको वि. सं. १३७९ में डोडीआली पट्टे की जागीर ८४ गांवों के साथ दी गई, डोडीआली पट्टा इस समय में भी बालोतर चौहानों के कब्जे में जोधपुर रियासत में है.
- नं. है चीवा के पुत्र सम्रामिंह को वि. सं. १३६५ में आबु राज्यस्थान होने बाद 'कोरटा' पहे की जागीर ४२ गांवों के साथ दी गई, बाद में वह पहा छुट गया, और कालंद्रो व मेर मांडवाडा आदि की जागीरें देनेमें आई थी, लेकिन पीछेसे वह जागीरें दूसरों को देकर चीवावतों को कपासीआ, पांथावाडा, आदि गांवों की जागीरें दो गई. चीवा की ओलाद वाले 'चीवावत' या 'चोवा चौहान' कहलाते हैं. इस समय में चीवावतों की जागीर के कितनेक गांव रिसायत पालनपुर में व कितनेक सिरोही रिसायत में है.
- नं. दें अभयसिंह को ओलादवाले 'अवसी 'या 'अवावत ' नाम सें मशहूर है. अभयसिंह के पोता वाघिसंह के दोनों पुत्र 'हरपाल व हमीर ' जालोर से मिली हुई 'ग्रुडा ' की जागीर छोडकर चंद्रावती में आये, जिससे वि. सं. १३९१ में उनको जीरावल, मांडवाडा, काइद्रा, आदि गांवों की जागीरें दी गई, ंपरन्तु वह जागीरें नाओलाद होने पर खालसा राज हुई. इस समय अवावत चौहानों के तरफ सिरोही रियासत में, देलदर, कीवरली, आदि गांवों की जागीरें है.
  - नं. ३ विजलराय का अहवाल अगले प्रकरण में आ चूका है.
- नं. है अरिसिंह के पुत्र वरसिंह को मामावली पट्टा जागीर में मिला था, जिससे इसकी ओलाद वाले 'मामावला देवडा ' कहलाये गये. इस समय मामावले देवडों की खास स्वतंत्र जागीर नहीं है, मगर बाज २ जगह राजपूत दावे से अरठ, जमीन, दूसरे जागीरदारों की तहत में खा रहे हैं.
- नं. १ महारात्र लूंमा उर्फ लूंमकर्ण देवडा चौहानों के राज्य की स्थापना करने वाला मूल पुरूप है. इसके विषय में, सि. रा. ई. के पृष्ट १९० पर लिखा गया है कि 'उनके समय के वि. सं. १३७२-१३७३-१३७७ के शिलालेख आबु पर से मिले हैं. उन्होंने अचलेश्वर महादेव के मन्दिर में मंडप का जिणोंद्धार कराकर उक्त मन्दिर में अपनी व अपनी राणी की मुर्तियां स्थापन को. तथा हेटुंजी (हेटमजी) गांव अचलेश्वर महादेव को अपण किया. इनका मुख्य मंत्री साह देवीसिंह था. 'बहुआ की पुस्तक मुआफिक इसकी राणी तिसोदणी सहोदरांदेवी चित्तौड के राग्ल रत्नसिंह को पुत्री थी, उससे

कुमार सलख का, और भटीयाणी ग्रमानदेवी जैसलमेर के रावल मेहाजल की पुत्री से कुमार दृदा का, व राठौरी द्रुपादेवी 'जोहल के राठौर भाणा जेतमलोत की पुत्री से कुमार चाहड का, जन्म हुए थे. महाराव लूभा का देहान्त वि. सं. १३८९ में हुआ.

नं. हैं लूणा की ओलाद के वास्ते, बहुआ की पुस्तक मुआफिक उसका पुत्र तं. हैं तेजिसिह को आधु, महार, वांकडीया वहगाम, आदि गांव देनेमें आये थे, और दृसरा पुत्र नं. हैं तिहणुक को 'धाका धानेरा ' आदि गांव मिले थे, लेकिन तेजिसेंह की ओलाद में ना ओलादी होनेसे, आधु व महार की जागीरें रियासत में शामिल हो गई, और बांकडीया वहगांम की जागीर तिहणुक के पोता देवीसिंह को देनेमें आई, जिसकी ओलाद वाले 'वहगामा देवडा ' कहलाते हैं.

वडगामा देवडों का एक ' आक्रुना ' नामक गांव सिरोही रियासत में है. और दूसरी सब जागीरें रियासत जोधपुर की हद में जाने पाई है.

सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुस्तक में, नं. के तेजिसिंह के नामके कि. सं. १३७८-१३८७-१३९३ के शिलालेख आबु पर विमलशाह के बनाये हुए जैन मन्दिर में व अचलेश्वर के मन्दिर में होनेसे, उसको महाराव लूंभा का पुत्र, और उसके पीछे चंद्रावती का राजा होना माना गया है. सिरोही गेझेटियर में राव लूंभा के तेजिसह, कान्हडदेव, सलखा, व रणमल नामके चार पुत्र होना लिखा है, परन्तु देवडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक, और दूसरी हरएक हस्त लिखित प्रतिओं में, व मूता नेणसी की ख्यात में भी तेजिसिह को लूंभा का पुत्र होना नहीं लिखा है, विकिमहाराव लूंभा केपीछे उसका पुत्र +'सलखा' चंद्रावती में गदी पर आया था, वैसा स्पष्ट लिखा है. दंत कथा व गीत किततों से भी लूणा का पुत्र तेजिसिह होना, व 'सलखा' महाराव लूंभा का पुत्र होना पाया जाता है. मूता नेणसी की ख्यात में देवडा चौहान राज्यवंश का जो कितत है उसमें लिखा है कि.

" तैजसिंह ममार उभै च्के आवेटैं; दशमो ब्राह लूंभेग पुत्र ते 'सलक' मगर्ट. "

इस विषय में दृसरे किव ने कहा है कि

<sup>&</sup>quot; तिये सुणा तणां कुंबर लंकालुः तेजमी तैरणों ने रावत कालु. "

<sup>&</sup>quot; आप तैहणो बदनगर बालो; मंडाहर तैजल मृछालो. "

<sup>&</sup>quot; आबु तेजल आण द्याये: मछर मनार सात से मारे."

<sup>+</sup> मृता नेणभी की रूपात में राटीर 'सिंहा 'के इतिहास में छिता है कि 'सिंहा शके बाद उपकी ओछाद में बच्चाः भामपन्न, घृहड, रायपात्र, व कान्ह हुए, कान्ह का विवाह देवडीनी कल्याणदे राव सकता जूमावत की प्रत्नी के साम इंगा या. इससे स्पष्ट माजूम होता है कि कुंमानी का प्रत्न 'सल्ख 'ही या.

पाया जाता है कि तेजसिंह के तरफ पहिले महार का पट्टा था, और चंद्रावती में राज्य स्थान होने वाद आबु भी तेजसिंह के तरफ रहा. आबु तेजसिंह के कब्जे में होनेके कारण से वहां के मन्दिरों में उस समय के कब्जे वालों का नाम राजा के तौर पर शिला लेखों में लिखा गया है, जो लिखने का मामूली प्रचार था.

नं. है लक्ष्मणसिंह को 'सकुडा' (जो आबु के पहाड की दक्षिण दिशा की तलेटी में है) पट्टा की जागीर दी गई थी. इसकी ओलाद वाले पीछेसे "वावनगरा देवडा" कहलाये. वावनगर कहलाने का कारण यह है कि, उन्होंने मेवाड के पहाडों में 'वावन गिरोह' अलग र होकर निवास किया था, जिस जगह पर पीछेसे महाराणा उदयसिह ने अपने नामसे 'उदयपुर' शहर बसाया, जिससे उन देवडों के कितनेक गांव, शहर की आवादी में व कितनेक गांव 'पीछोला' तालाव बनवाया उसके नीचे गये. 'वावनगरा देवडों ' की मेवाड में मटोड, देवारी, लकडवास, आदि जागीरें है, और कितनीक मालवे में गांव वरडीया, वेपुर, आदि स्थान में है.

नं. हुं लूढा के पुत्र विशलदेव को ऊमरणी की (जो आद्युराज के तलेटी में अमरावती नगर के नामसे मशहूर था) जागीर दी गई थी. विशलदेव एक सेर अमल (अफीम) रोजमररा खाता था, यह मेवाड के राणा साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. इसके दो पुत्र माणेक व मोकल थे, वे मांडवगढ के वादशाह की सेवामें उपस्थित हुए थे, जिससे उनको वहां अच्छी जागीरें मिली, मगर पीछे वह जागीरें छूट जानेसे 'वसी 'गये, जिनकी ओलाद वाले 'वसी के देवडे 'कहलाये. इस समय में 'वसी 'की जागीर ग्वालियर रियासत की तहत में है.

नं. ५ महाराव सलखा के विषय में छवडुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह वि. सं. १३८९ में चंद्रावती की गद्दी पर आया, परन्तु 'सिरोही राज्य का इतिहास 'नामकी पुस्तक में, राव लूभा के पुत्र तेजसिंह वि. सं. १३७८ के अरसे में गद्दी पर आना, और उसके पीछे तेजसिंह के पुत्र राव कान्हडदेव वि. सं, १३९४ में गद्दी वैठने का लिखा गया है, और उसके समर्थन में ( पृष्ट १९०-१९१-१९२ पर ) लिखा है कि आग्रु पर तेजसिंह

१ बावनगरा देवडा के स्थान के विषय में मुता नेणशी की ख्यात में उदयपुर बताने की तवारीख में दिखा है कि.

<sup>× × × \* &#</sup>x27;'उद्यक्त री टोड अठ देवडा वसता गांव, ५२ गिरवार रा कहाबता, तिका गांवांरी बीगत. गिरवार देवडारो. अनेस देवडा रण गावां मांहें माणस हजार २००० रहे छे, १ पीछोली, १ पाछडी री ठोड उदैप्रर—आहाड १ दहवारी १ ढोकली १ लक्टब्रा १ क्टब्र्बर १ मटुण १ कोटको १ तीतरटी १ मवणो १ अंवेरी बेदलो १ रूआंच १ छापरोछी १ छसाहोली १ वेहद्या १ चीखळ्या, १ वटगांव १ देवली १ गुंडखसोल १ वडी १ पूर १ वरसडा १ नाई १ चुजडो १ सीतारमो १ घार देवला बच्चू उदे माणोत देवडां में वहेरा दीवांण रो चाकरछे टका १५००० रेख पावे छे, " × × × ×

अ बहुआ की प्रतक में शब हूं मा ने वि. सं. १३७५ में, व रात्र सज्जा ने वि. सं. १३८९ में बहुआ हिंदान को सीख देनका लिखा है.

के समय के वि. सं. १३७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेख है, उसमें उसका नाम मिलता है, जिसने झामटुं, ज्यातुली, और तेजलपुर यह तीन गांव वैशिए जी के मिन्दर को अर्थण किये थे. उसी मुआफिक कान्हडदेव के समय के वि. सं. १३९४ व १४००, के शिलालेख आद्य पर है, जिसके समय में आद्य पर वशिएजी का मिन्दर, जो विद्यमान है वह नयेसर बना. कान्हडदेव की मूर्ति अचलेश्वर के मिन्दर के सभा मंडप में है, व उसके समय में वौरवाडा गांव विश्वए के मिन्दर को भेट किया. कान्हडदेव के पीछे उसका पुत्र सामन्तसिंह गद्दी पर आया, जिसने लुहुणी, छापुली, और किरणथला, यह तीन गांव विश्वए के मिन्दर को भेट किये, उसके बाद 'सलख ' चंद्रावती की गद्दी पर आया. उक्त पुस्तक के एए १९२ में यह तीन राजाओं के नाम और किसी जगह न होनेका कारण यह बताया है कि, राव लूंभा के दो पुत्र थे, जिनमें वडा पुत्र तेजसिंह के घराणा में राज्य रहने बाद, छोटे पुत्र तिहणाक के वंश में राज गया हो, और उसमें 'राव सलखा' पहिला राजा हुआ होगा.

वहुआ की पुस्तक मुआफिक राव सलखा को चार राणीयां थी, जिसमें झाली जतनादेवी देलवाडा के झालाराज अजा की पुत्री से कुमार रडमह का, व चुडासमा के राव भाण की पुत्री सरलादेवी से कुमार भाखरसिंह, के जन्म हुए थे. राव सलखा ने वि. सं. १६९९ के चेत्र विद रूको आबु की तलेटी में ऋषिकेश का मन्दिर वंधाया, और वि. सं. १६०६ में युद्ध में काम आया. (युद्ध किसके साथ हुआ, वह लिखा नहीं हैं, लेकिन नं. हैं लूंडा का पुत्र विशलदेव मेवाड के महाराणां के साथ युद्ध हुआ उसमें मारा गया है, जिससे पाया जाता है कि शायद राव सलखा भी उसी युद्ध में काम आया होगा.) इसके देहान्त होनेके कारण में यह भी कहा जाता है कि, उसने आयु पर 'ईशान भेरू ' नामक एक मणीधर सर्प का मणी निकाल लेनेके वास्ते, तेलकी कढाई गरम कराकर उसमें मणीधरको डालने का प्रयत्न किया, ज़िसपर 'ईशान भेरू ' चार वर्ष के चालक रूप में तेलकी कढाई पास आया, और पोछेसे भयंकर रूप करके गरम तेल पी गया, वाद सलखा मारा गया.

१ उपर्यक्त विशवनी के मन्दिर में नदाये हुए गांव, इन समय में मन्दिर के सम्क नहीं है, और स्विश्व बीखादा गांव के इसे मब गांभें के साहुक आयु व भ्वार प्रामने से हैं. तिहणुक की ओन्द्राद में उनके प्रत रायसिंह व सबद्रिय होना बनुभा भी विस्तार से पायः गाना है, और इन दोनों की ओन्द्राद वाले वर्तमान समय में बदमामा व वागदिया देवता हल ने है. (देशों द्र-ग निभाष्में वंदाह्ल नदगामा देवता.)

नीट—दंन हथा में नहा जाता है कि सब महता के पीछे जो साना हुआ. यह अपनी दो सागीयां के माय आयुनर अनिहेश में मन्दिर पास मो मंदाहनी है, उसमें महतीहा करने को गये. जिन पर महादेश के प्रमास को स्वा हुआ. प्रमास का माना के कहा, मधर उसने नहीं माना, और महतीहा को, निममें उससी रागी का कुंडल मंदाहनी में गिर गया, यह निकाल ने कि पास्त सागी कर में हुआ मागी, लेकिन वारिम नहीं आया, उस पर उससी होनों गागीयों ने महादेश के मन्दिर में भाषा रिया, तम नीन पहर पीड़ी पटा हुआ दिए बहार अथ्या, और देव पढ़र बाद पट आया, उनकों लेकर दीनों सागीयां वहां मनी हुई.

नं. १ दूदा की ओलाद में : कीतु 'हुआ, जिससे उसकी ओलाद वाले कीतावत देवडे 'कहलाये, वर्तमान समय में इसकी ओलाद सिरोही रियासत में व जोधपुर रियासत में विद्यमान है.

नं. 👆 चाहड के पुत्र गोसल के नामसे उसकी ओलाद वाले 'गोसलावत देवडे' कहलाये, जिसकी ओलाद वाले सिरोही रियासत में 'मामावली' गांव में विद्यमान है.

नं. ६ महाराव रहमळ उर्फ रणमळ वि. सं. १४०४ में चंद्रावती में गही पर बैठा, इसकी चार राणीयां थी, उनमें से मेवसीजी भगवतीदेवी राव मेहाजळ की पुत्री से कुमार शोभा का, व राठौरी जतनांदेवी राठौर राव सेका वाघावत की पुत्री से कुमार गजेसिंह का, जन्म हुए थे.

इस महाराव के समय में काछेल जोधपुर रियासत में सियाणे के पास के पहाड को काछेल कहते हैं.) के बोडा चौहान 'विकलसिंह 'ने सोलंकियों की सहायता से वंड उठाया, जिसपर उसको मारकर 'काछेल 'छीना गया, और वादमें उसके पुत्र महिपाल को 'सियाणा 'पटा की जागीर १३ गांवों से दी गई, विकलसिंह की यह कसूर में उसकी ओलाद वालों को बहुत कम जागीर दूसरे भाईओं के मुकाबले में रही.

विकल के साथ जो युद्ध हुआ, उस विषय में कि ने कहा है कि.

" अरवद ही रिणमल, अने विकल काचोले; सोलंकीयां सहाय, वोल हुय भारी बोले. "

" कटके इक अरजक निवह देवडो निहदे; वोडो विरद्पगार आव विसर आ हट्टे. "

" पललंड चंड भ्रुव डंड, रिवडात कारण खल खुंटीयां, ÷चापडे वीस चनदह चढे आरोयण आवटोया "

नं. ७ महाराव शोभा उर्फ शिवभाण वि. सं. १४४९ में चंद्रावती में गद्दी पर आया. इसने चंद्रावती नगर को राज्यधानी के काविल न समजने से सरणुआ पहाड की तलेटी में वि. सं. १४६२ में अपने नामसे 'शिवपुरी' नामक शहर व किला वनाने का 'तिरोही राज्य का ईतिहास ' नामकी पुस्तक में लिखा है. बहुआ की पुस्तक में उसने वि. सं. १४६० में खोवा को सिरोही बसाना लिखा गया है. दूसरी हस्त लिखित प्रति में वि. सं. १४६१ में सिरोही वसाना दर्ज हुआ है. जो जगह इस समय 'पुरानो सिरोही' कही जाती है, उसके प्राचीन खंडर नप्ट प्राय हो गये हैं, परन्तु श्री आदिनाथ का जैन मन्दिर जो उस समय में वंधाया गया था, वह महाराव शोभा व पुरानी सिरोही का स्थायी स्मारक है. इस मन्दिर के पास वि. सं. १४७५ का शिला लेख है, जिसमें 'महाराजा-धिराज देवडा शोभा केन, राजशी सहसमल सहितेन 'सिरोही स्थाने ' यह हरूफ लिखे हुए है. यह शिला लेख आदिनाथ की पुजार्थे जमीन देनेका प्रमाण होना कहा जाता है. वर्तमान समय में यह जगह 'धुंवकीवाडी ' के नामसे प्रनिद्धि में है.

<sup>÷</sup> इस चरण का आशय यह पाया जाता है कि वि. सं. १४२० में यह घटना हुई है.

महाराव शोभा की राणीयां में जुनागढ का यादव राजा 'सोढा 'की पुत्री 'चंदा देवी 'महासती होना, और वह वि. सं. १४७२ में सती होना वहुआ की पुस्तक म लिखा है, परन्तु राव शोभा का देहानत होनेका समय वि. सं. १४८१ का होना वताया है. उपर्युक्त शिलालेख से राव शोभा वि. सं. १४७५ में विद्यमान था. इस सूरत में राणी चंदादेवी को महासती होनेका कोई खास कारण होना चाहिये.

नं. १ गजेसिह चंद्रावती में ही विद्यमान था, और उसका देहान्त भी चंद्रावती में होनेसे उसकी राणी 'देवकुंवर' सोलंकी जगमाल वीदावत की पुत्री चंद्रावती में सती हुई. उसके पुत्र 'हुंगरसिंह' को चंद्रावती राज्यस्थान से ही 'राडवर' को जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद वाले 'हुंगरावत देवडे' कहलाये गये. सिरोही रियासत में पाडिव, कालंदी, मोटागांव, व जावाल, ठिकाणों के सरदार हुंगरावत है, जो मुख्य सरायन (सामन्त) है.

महाराव शोभा ने सिरोही में राज्यस्थान करने से चंद्रावती नगर बरवाद होने की शरूआत होकर वह विक्रम संवत् की सोलहवी सदी की शरूआत में ही नष्ट हो गया, और शने, शने, इस नगर के आरसपहाण से वने हुए मन्दिरों ने भी उनके वनाने वालों के नाम नष्ट प्राय करने के वास्ते, जमीन दोस्त होने की शुरूआत करके, नगर को झगर वना दिया, वर्तमार मंगे में उनके खंडेर उनकी मुलाकात लेने वाले को, छुदरत के कोप की यादगार दिलाकर गर्वित मनुष्यों के गर्व गलित कर देते हैं.



### प्रकरण २६ वाँ.

# देवडा चौहान का सिरोही में राज्यस्थान.

चळ् देवडा चौहान मिरोही. (नं. ७ शिवभाण से नं. ११ अखेराज तक.) ·७ शिवभाण उर्फ शोभा ( राज्यस्थान सिरोही नगर ) ८ सहसमल (इसने वि. सं. १४८२ में मौजूदा सिरोही बसाया) ८ शिहा (लोटाणचा) ९ छवा (उद्यायत) ९ देवीसिंह १० जगमाल १० हमीरसिंह १० शंकरसिंह १० उदयसिंह १० मांडण १० पृथ्वीराज १० राणेराच भ र ४ ९ (सिराही के लखावत) ४ ४ ५ × ६ × ११ मेहाजल (विसलपुर के लखावत) ११ अखेरान र्२ द्वा उर्फ दुर्जनसाल १२ रायसिंह मानसिंह (गोद गया) १३ चद्यसिंह गोद आया २४ मानसिंइ गोद आया ( १० उदयसिंह के पाता भाणसिंह का पुत्र ) १५ सूरताणसिंह १६ स्रॉलंड (काछोली के लबावत ) १६ रायसिंह ( दूसरे ) १७ अलेरान ( दूसरे ) १८ उदयसिंह १८ उदयभाण (कुंत्रर पद ) कल्याणसिंह १९ छत्रसाल वर्ष दुर्जनसाल अणंदसिह २० स्रतांणसिंह ( पदत्रष्ट) (देवातरा ई. नोधपुर के छन्नावत) २० मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह भीमसिंह भू जगतसिंह २१ पृथ्वीराज (देखी पुष्ट २१८ पर) ( मंदार के राजवी ) रत्नसिंह अवेसिह २२ तख्तसिंह

<sup>\*</sup> नं. २३ रत्नर्सिंह का नाम मूता नेणसी की ख्यात में है, निसमें नं. २३ नरइरदाय को नं. १७ महागव अखेरानने चूक करके मारा था, वैसा उक्टेख़ किया है.

इस कवित का आशय यह है कि, राणा छंभा ने आबु छेनेसे सरणुआ का सहेसमळ खामोश नहीं कर सका. उसने सुळतान छुतबुद्दीन की सहायता चाही, और सुळतान से कहा कि राणा का घरका मुळक चळा गया, और दृसरे का मुळक दशना चाहता है. सहसमळ ने वहुत दफे मेवाड के थांणो पर घेरा दे दे कर असंख्य मेवाडी सरदारों को मारे, और भूमी कट्जे करने के उद्योग में हो अपना प्राण दिया.

महाराव सहसमल को चार राणीयां थी. जिसमें सिसोदणी 'राजांदेवी ' वागोर के महाराज जहाराज की पुत्री से कुमार देवीसिंह, व लखा, के जन्म हुए, और राटौरी 'वजादेवी 'मेहवाल के राठौर सामंतसिंह की पुत्रों से कुमार शांगा का जन्म हुआ, जो घालक अवस्था में ही गुजर गया. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि. इसका देहानत वि. सं.. १५०८ में हुआ, और इसकी तीन राणीयां सती हुई.

- नं. ई 'शिहा 'की ओलाद वाले 'लोटाणचा देवडा 'के नामसे, प्रसिद्ध हुए. जिसकी ओलाद सिरोही रियासत में विद्यमान है.
- नं. ई सातल की ओलादवाले 'लखमणोत देवडा ' कहलाये जिसकी ओलाद सिरोही व जोधपुर रियासत में विद्यमान है.
- नं. ९ देवीसिह कुंवर पद पर ही, महाराणा कुंभा के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया. जिससे महाराव सहसमल का दृसरा पुत्र लखा सिरोही की गद्दी पर वैठा.
- नं. है महाराव लखा वडा पराक्रमी राजा हुआ, इसके नामसे देवडा चौहानों में 'लखावत ' नामकी शाखा प्रसिद्धि में आई. इसने आबु पहाड पर से मेवाडीओं को हटाकर पुनः अपना कब्जा कर लिया, और महाराव सहसमल के समय में डोडियाली के वालोतर, गोडवार के वालीसे चौहान, स्वतंत्र हो गये थे उनको सजा देकर अपनी हुकूमत जमाई, और काछेल पहाड के नजदीक रहने वाले कोलीयों को वश कर के अपने राज्य की सीमा में वहुत तरकी की.

इसके समय में माल मगरे के आसपास (लाय, मणादर आदि) रहने वाले सोलंकीओं ने सामना करने से, उन पर चढाई कर सोलंकी ×भोज को मार कर उनके परिवार को देश नीकाल कर दिये.

महाराव रुखा के विषय़ में, मूता नेणसी की ख्यात में अंकित हुआ कवित में लिखा है कि—

<sup>&</sup>quot; जे बालोवी सिंह नला आकासह नांते, औंबासे उस से टाण कोटां नुं धांसे. "

<sup>&</sup>quot; शिवपुर वर्स मह सर्र्णुवो, दैसां चपर देखीयो; बल सबल बहाबल बोलीयो, परगह आप न पेसीयो."

- " सोलंकी संग्राप सात फेरा संघारे, गोबुपर गाइटे पछर चढ डुंगर मारे. "
- " डोर्डायाल काचेल सहत ढंढे वालीसां, कोर्लायां कडण काढ वोषतीसी चोवीसां."
- " जिण सयस्र तणां नदी नीर, जिम जीवा सेन असंख जिण, रुख धीर तणी सुरताण रुग ताप न खिमे रोद्रतणं ''

x x x x

महाराव लखा ने आबु पहाड लेनेके विषय में बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि 'लखनऊ' का नव्वाव, महाराव का पगडीवंध आई था, जिससे महाराव ने गुजरात के सुलतान महमुद वेगडा को 'पावागढ' फतह करने में सहायता की थी, जिसके एवज में गुजरात के सुलतान ने इसको १७०० गांव गुजरात के दिये, लेकिन वह मंजूर नहीं रखते राणा कुंभा से आबु छूडा ने की इच्छा प्रगट की. सुलतान ने अपनी फीज महाराव को दो, और उनकी सहायता से आबु कव्जे किया, परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इस विषय में उल्लेख है कि—" आबु पर राणा कुंभा का कब्जा होना इससे (महाराव लखासे) सहन न होसका, परन्तु ऐसे प्रवल राजा से गुद्ध करके आबु खाली कराना असम्भव होनेसे, जबिक गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन, और मालवा के सुलतान महमुद ने शरीक होकर कुंभा राणा के उपर चढाई की, तब आबु पर से मेवाड की अधिकतर फीज कुंभलगढ तरफ चली गई, और थोडेसे आदमी आबु पर रहे, उस समय (वि. सं. १५१४) में गुजरात के सुलतान की सहायता से आबु पर अपना अधिकार कर लिया."

गुजरात के सुलतान कुतबुद्दीन ने ई. स. १८५८ (वि. सं. १५१३-१४) में आबु कब्जे करने का रास माला नामक पुस्तक की एप ५०६ में अंकित हुआ है, जिससे पाया जाता है कि महमुद बेगडा के समय में नहीं, परन्तु कुतबुद्दीन के समय में हो आबु कुंभा राणा के हाथ से छूडाया गया था.

महाराव छला ने ग्रजरात के सुलतान महमुद वेगडा को 'पावागढ' फतह करने के कार्य में सहायता करने का कई एक ख्यातों में उल्लेख हुआ है, परन्तु 'पावागढ' फतह करने का समय वि. सं. १५४१ का होना नीर्विवाद है. (देलो ग्रजरात के खीची चौहान के प्रकरण १५ वां में पृष्ट ११८ पर) इससे अनुमान होता है कि शायद वि. सं. १५११ में राणा छंभा से ग्रजरात के सुलतान कुतबुद्दीन ने आबु अपने कव्जे में लिया है, परन्तु महाराव लखा के स्वतंत्र अधिकार में आबु पहाड नहीं लिया गया था, और आबु पर अपना स्वतंत्र कव्जा करने की गरज से ही, महाराव लखा ने 'पावागढ' लेनेके कार्य में सहायता करके उसके एवज में दिये जाते ग्रजरात के १७०० गांव नहीं लेते आबु पर अपना स्वतंत्र कव्जा कर लेना पसंद किया है.

यह वात प्रसिद्धि में है कि पावागढ फतह करने में शामिल होनेके कारण 'पावा' की

अधिष्ठात्री देवी कालकाजी की प्रतिमा पावागढ से लाकर, महाराव लखा ने सिरोही में अखेलाव तलाव के ऊपर +स्थापित की, जो वर्तमान समय में वहां पर विद्यमान है.

महाराव लखा ने माल के मगरे का लोलंकी भोज को मारने के विषय में, मृता नेणसी की ख्यात में सोलंकीयों के इतिहास में लिखा है कि, सोलंकी भोजा देपावत सिरोही के गांव लास, मुणावद, में रहता था, उसको सिरोही के राव लखा के साथ अवदावत होनेसे युद्ध हुए, जिसमें पांच छः दफे सोलंकीयों ने सफलता न होने दी, जिससे ईडर के राजा की सहायता से हमला करके सोलंकी भोज को मार डाला.

इस विषय में रासमाला नामक पुस्तक की पृष्ट ६२५ में उहेख किया है कि, इडर के राजा राव भाण ने लास गांव के सोलंकीयों को सजा देनेके कार्य में, सिरोही के राव लखा को सहायता की थी.

सिरंही राज्य का इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि महाराव लखा ने सोलंकी भोज को मारा, और उसका इलाका छीन लिया, जिससे उसके वेटा रायमल व पोते इंकरसिंह, सामन्तसिंह, सखरा व भाण, मेवाड में चले गये.

महाराव छला ने पावागढ सर करने के कारण, ग्रुजरात के वादशाह महमुद वेगडा ने इनको 'राव' की पदवी दी. ऐसा पुरोहित की पुस्तक में और दूसरी हस्त छिलित ख्यात की प्रति में उल्लेख हैं. इसने वि. सं. १५१५ में बहुआ हरपाछ को 'ढढमणा' गांव बक्षा. और अपने नामसे 'छलेराव' तलाव वंधाया. इसकी राणी अपूर्व देवी ने वि. सं. १५२६ में सारणेश्वरजी में हनुमान की मुर्ति स्थापित की. वि. सं. १५२८ में इसने अपने पुत्रों हमोरसिंह, शंकरसिंह, उदयसिंह व मांडण को जागीरें दी.

चहुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि सके सात राणीयां थी, जिसमें १ भटीयांणीजी राजांदे जेसलमेर के भाटी रायसिंह की पुत्री से जगमाल, २ राठोरीजी 'जननांदेवी ' जोधपुर के राठोर राव सुंडा वीरमोत की पुत्री से हमीरसिंह, ३ चावडीजी जसांदेवी मांणसा के चावडा हमीरसिंह को पुत्री से शंकरसिंह व उदयसिंह, १ वाघेलीजी

<sup>+</sup> भिगेही राज्य का इतिहास नामक पूस्तक में पृष्ट २०० की टीपणी में जिला है कि, "कालिका माता की मुर्ति ति. मं. १९१८ में पातागढ़ से वर्ष्ट्र गई ऐसा एक क्यान की प्रस्तक में लिला है "प्रस्तु अब कि कि. मं १९४१ में महागढ़ पेगला ने पातागढ़ पताई स्वट में वेचेना स्वित है तब कि. में १९१८ में का व्हानी की मुर्ति पावागढ़ से लानेकी धन असम्भीत कई कारों है.

<sup>्</sup>य मीरेशी भीत है मय महाराज दक्षा जी अहारत होने श कारण यह या कि सोधिकों नीता के बाम एक नामी बोटा या, उस पीटे हो महाराज ने मांगा, जिस के अरली एकी के माथ विस् इतने पर बोटा इनेका उनने भेड़ा किया, मधाराज ने भेज ही एले के भाव के हि हर ली. बीडिये भीत ने बीटा नहीं देते बहु ना बनाश कि यह बीटा गैरे भाई मेमान का है मो देना न देना उसरी महीं पाहिए के महत्व में मीकियी मेगण में बीटा मोगा करता उसने नहीं दिया नियमें अद्यापन हुई, भीर उन होगी पर वश्ते करने भारत हैता निकाद कर दिये.

देवांदेवी साणंद के वाघेला वाघिसंह की पुत्री से मांडण, ५ सोलंकणीजी कुंभादेवी सोलंकी भोजा दीपावत की पुत्री से वाई फुलकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह चितौड के महाराणा छलाला के साथ हुआ. इसकी एक राणी +िससोदणीजी जसांदेवी चित्तोड के महाराणा रायमल की पुत्री थी, परन्तु सि. रा. ई. में इसकी एक राणी मेवाड के महाराणा शांगा की पुत्री होनेका अंकित हुआ है, लेकिन महाराणा शांगा वि. सं. १५६५ में गद्दी पर आया था, उस समय से ३५ वर्ष पहिले महाराव लखा का देहानत होगया था. जिससे अनुमान होता है कि महाराणा रायमल की पुत्री होना वहुआ की पुस्त में लिखा है वह ठीक होगा.

महाराव लाखा के ५ पुत्र होनेका बहुआ की पुस्तक में व एक कित में उल्लेख है यानी—

" लखपत रे झगडे इमीर जनमीया, साकर खद्यासिंघ, मांडण कुंबर महावर्ला, धराधर राखण धींग. "

" मुख आद्र नेणां अभी, पाणे लाख पसान, राव लखारा पांडरू, रायां उपर राव "

परन्तु सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इनके सिवाय पृथ्वीराज व राणेराव नामकें दो पुत्र और होना अंकित हुआ है. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में व दूसरी हस्त लिखित ख्यात की प्रति में, उन पांच पुत्रों के सिवाय सिर्फ पृथ्वीराज का नाम उपलब्ध होता है. बहुआ की पुस्तक में पृथ्वीराज का नाम नहीं है, परन्तु महाराव लखा का पोता (हमीरसिंह का पुत्र) राणुजी होना अंकित हुआ है. बिक हमीरसिंह के समय का वि. सं. १५४५ के महा सुद ३ के असवा गांव के शिलालेख में (हमीरसिंह ने दी हुई भूमी के दान पत्र में) हमीर के पुत्र देवडा राणा, जोधा, जीवा व वाई सुरताणदे, नवरंगदे, के नाम मिलते हैं. जिससे पाया जाता है कि राणेराव महाराव लखा का पोता होता था.

महाराव लखा के देहान्त कें समय के विषय में मत भेद है. सोलंकीयों कें इतिहास में लिखा है कि वि. सं. १४८८ के कातीक सुद १० को सोलंकी भोज के साथ युद्ध हुआ, जिसमें महाराव लखा अपने तीन पुत्रों सहीत व सोलंकी भोज अपने पांच पुत्रों सहीत मारे गये. परन्तु यह लिखना भरोसा पात्र नहीं है, क्यों कि वि. सं. १४८८ में सिरोही को गद्दी पर महाराव सहसमल विद्यमान था, और महाराव लखा अपने तीन

<sup>+</sup> पि. रा. ई. में िखा है कि महारात छला की एक राणी महाराणा शांगाकी प्रत्री छक्ष्मीकुंबर थी. वैसे मेबाड के महाराणा रायमळ का विवाह महाराव छला की पृशी चंपाकुंबर के साप हुआ था. छेकिन बहुआ की प्रस्तक में या सिरोही की दृमरी छ्वानों में इस विषय में कोई उछेख़ नहीं है. पाया जाता है कि मेवाड की तवारिल से यह छिला गया होगा.

राणा छाला थि. सं. १४३९ में मेवाट में हुआ था, जिससे बहुआ की प्रस्तक में फूलकुंबर का विवाह उसके साथ होनेका छिखा है यह सही नहीं है, पाया जाता है कि राणा रायमल के साथ होना सि. रा. ई में अंकित हुआ है वह दुरुस्त है.

पुत्रों के साथ काम आनेका दूसरी किसी ख्यातों में या दंत कथा में भी जाहिर नहीं हुआ है.

सिरोही राज्य का इतिहास की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. १५४० में होनेका लिखा है, परन्तु वह किस पर से लिखा गया वह अंकित नहीं हुआ है. वहुआ की पुस्तक में इसका देहान्त वि. सं. +१५३० में होनेका उछेख है.

नं. १० महाराव जगमाल अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर धेठा. जो कि महाराव लखा ने अपने हाथ से ही सब पुत्रों को जागीरें दे दी थी, परन्तु हमीरिसंह वडा चालाक था उसको संतोप न होनेसे, उसने महाराव जगमाल से आधा राज लेने के वास्ते झगडा फैलाया. महाराव अपने भाइओं पर वडा प्रेम रखते थे, जिससे उसने करीव आधा राज जितनी जागीर उसको दी, लेकिन उस पर वह रजामंद नहीं हुआ, जिससे महाराव ने उसको दवाने के वास्ते फीज भेजो. हमोरिसंह ने उस फीज का सामना किया और युद्ध में काम आया.

इस विषय में मूतानेणसी की ख्यात में जो किवत छिखा है उसमें उहेख हुआ है कि.

" घर खाटे लख धीर दीध जगवाल हवीरा; विने पाट पत वेध वेहुवै वर वीरा. "

" एक राव अरवद वीयो, सर्णुय वयाठो; एकाएक आगाह एक एकाह अपूठो. "

" राय भाण अने सत नय राय, ड्रांखे आर x x ख वे धीयो."

" भूय तणी यास विह भाइयां, आधी आप निषंधीयोः "

' दल मेले जगमाल पांड इपीर पहारै: निहलिखीयो धर वैध तां मस इवर संवारे. '

इस कवित का आशय यह है कि महाराव छखा ने भूमि सम्पादन की, और जगमछ व हमीर को दी, जिससे दोए पाट (गदी) हुए. और आपस में विरोध होने छगा. वह तकरार राव भाण (इडर का राजा जो महाराव छखा का मित्र था,) ने मिटाई, और आधो आध जमीन वांट दी. हमीर तब भी हेरान करने छगा, जिससे जगमाछ ने फीज भेजी, और इस वहाने से हमीर को मार डाछा.

नोट—पामेरा गाँव में मंटनेश्वर महादेव के मन्दिर पाम एक शिलालेख वि. गं. १९३५ वेपाल मुद्दि ७ का है उसमें " मरानाप श्री कममान " ने मंटनेश्वर का प्रामाद बेचाने का कीश्वित है.

<sup>÷</sup> महागा गया वा देहान्य वि. मं. १५६० या वि. मं. १५४० में होने से बात इपने सुकरात के सुक्यान महन्द्र मेगटा को प्याग्य फतह वरने के कार्य में महायता की भी इस घटना के माय सम्प्रण ते रसे वंद वेटती नहीं है, वर्षों कि वि. मं. १५४१ में महजद बेगटा ने पातागढ़ करने किया था. अगर महागा खल ने पातागढ़ फतह करने में, सुनरात के मज्यान को महायता की भी, यह बात मान्य रसी जाय तो यह अनुमान होता है कि, महगुद बेगटा के समय में कहीं पत्तु उनके पिन्ने सुनगत के सुरतान मान्युद ( जो बि. बेन्त् की पंद्रहवी सदी में हुआ था. ) ने पातागढ़ के रावट गंगदाम पर पदाई की थी, उनके महायता की होगी. अगर इंटर का गजा राव भाण के साथ महाराव खलाकी ज्यादह मीन्नता थी और सा भाग ने अगमान का बढ़वा लेनेके वास्ते पातागढ़ के रावट गंगदाम के उपर आक्रवण करके उनको चेद किया था, उन गार्य में महाया। करने के कारण महायत खला ने पातागढ़ कर किया था ऐसा जगह २ ख्यांनों में जिला गया है.

महाराव जगमाल की राणीयां व पुत्रादिक के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसकी पांच राणीयां थी, जिनमें एक मेवाड के महाराणा रायमल की पुत्री आनंदावाई थी, और इसके तीन पुत्र अखेराज, मेहाजल और देदा व ×पद्मावती बाई नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के राठौर राव गांगा से हुआ था.

इस विषय में बहुआ की पुस्तक में महाराव जगमाल की राणो भिटयाणीजी जैसलमेर के रावल जसपाल की पुत्री 'होरांदे ' का नाम सिर्फ अंकित है, और उससे कुमार अखेराज व मेहाजल के जन्म होनेका उल्लेख किया है, लेकिन एक जगह जगमाल का एक कुमार रत्नसिंह नामका फिर था वैसा दाखला मिला है, जिसकी ओलाद चली थी वह वंशवृक्ष में अंकित की है.

'टॉड राज्यस्थान' की पुस्तक में लिखा है कि मेवाड के राणा रायमल की एक कुंवरी का विवाह सिरोही के राव 'जयमल '(जगमाल) के साथ हुआ था, वह सिसोदणी राणी को दुःख देता था, जिससें राव जगमाल का साला पृथ्वीराज सिसोदिया ने सिरोही जाकर सहाराव जगमाल को दवाकर अपनी वहिन का दुःख मिटा दिया, लेकिन उसका वेर लेनेके लिये महाराव जगमाल ने विष मिश्रित औषद पृथ्वीराज को दिया. पृथ्वीराज ने सिरोही से वापस मेवाड में लौटते रास्ते में उस औषध को खाया, जिससे उसका देहान्त हो गया, परन्तु सिरोही के वहुआ की पुस्तक में या दूसरो सिरोही की ख्यात में जगमाल का विवाह मेवाड के महाराणा के वहां होनेका उल्लेख नहीं है, विवक वहुआ की पुस्तक में महाराव लखा का विवाह मेवाड के राणा रायमल की पुत्री 'जसांदेवी 'के साथ हानेका लिखा गया है.

महाराव जगमाल के देहान्त के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १५८० अंकित हुआ है, परन्तु बहुआ की पुस्तकमें वि. सं. १५५७ में इसका देहान्त होनेका उद्धेल किया है, और वह क्षण्यादह भरोसा पात्र होना पाया जाता है.

नं. १° हमीरसिंह ने अपने नामसे हमीरपुरा गांव बसाया यह महाराव जगमाल के साथ युद्ध में काम आया. इसके पुत्र राणा, जोधा व जीवा नामक होना वि. सं. १५४५ के असावा गांव के शिलालेख से पाया जाता है. राणा को धोरी पावटी के पट्टे की

<sup>×</sup> ति. रा. ई. की पुस्तक में दिखा है कि पद्मावती बाई से जोषपुर के राव मालदेव, वेरसल व मानिसह नामके तीन कुमार व सोनाबाई नामकी कुंबरी के जनम हुए. पद्मावतीबाई ने जोषपुर में 'पदमलसर' तालाव बनवाया और वह वि. से. १९८८ में अपने पति के साथ सनी हुई.

<sup>%</sup> महाराव जगमान का देहान्त वि. सं. १९९७ में होना ज्यादह मरोसा पात्र मानने का कारण यह है कि इनका देहान्त वि. सं. १९८० में होनेका कोई प्रमाण भि. रा. ई. की प्रस्तक में बताया नहीं है, जब इसका पुत्र अखेराज का वि. सं. १९९७ में गदी पर आना, वि सं. १९६० में उसकी तरफ से 'अखेळाव का तंजान बंधाना, व वि. सं. १९६२ में जाड़ोर के खान गुनाखान को पक्ट छेना पाया जाता है, जिससे महाराब जगमान का देहान्त वि.सं. १९९७ में होना सम्भवित है.

जागीर मिली थी, लेकिन वह नाओलाद होनेसे लखावत भाणसिंह रणधीरोत का वडा पुत्र शार्दृलसिंह उसके गोद गया, जो भी धोरी पावटी में लडाई में काम आया.

- नं. रं॰ दांकरसिंह को सांतपुर पट्टा की जागीर मिली थी, मगर उसके ओलाद न होनेसे वह जागीर राज्य में शामिल हो गई.
- नं. '॰ उदयसिंह को वि. सं. १५२८ में नादीआ पट्टा की जागीर मिली. इसकी ओलाद वाले सिरोही के लखावत कहलाये यानी—



(नं. ४ शार्दृलसिंह नं. १० हमीर के पुत्र राणा के गोद गया. नं. १ सूरताणसिंह नं. १४ महाराव मानसिंह कें गोद जानेसे सिरोही के महाराव हुए, जिसके वंशज वर्तमान समय के महाराव है, नं. १ सामीदास, नं. १ पृथ्वीराज, नं. १ तेजसिंह, नं. १ शार्दृलसिंह व नं. १ सामन्तसिंह की ओलाद वाले कमशः दवाणी, निंवज, भटाणा, दताणी व रहुआ आदि के लखावत सरदार है.)

- नं. रू॰ मांडण को दताणी पटा की जागीर मिली थी, मगर वह नाओलाद हुआ.
- नं. 🐫 पृथ्वीराज कें विषय में कोई हाल मालृम नहीं हुआ.

नं. ११ महाराव अखेराज वडा वहादुर राजा हुआ. वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह वि.सं. १५५७ में अपने पिता के पोछे गद्दी पर वैठा. वि.सं.१५६० में इसने सिरोही में अखेलाव तालाव वंधाया, और वि. सं. १५६२ में जालोर के सूवा मुजाखान को पकड़ कर सिरोही में केंद्र रखा. इसने दियोल राजपूतों के प्रदेश पर हमला कर उनको हराये, और लोहीयाणा का किला फतह किया. गुजरात के विद्यार परगने से जमीन का महसूल वसुल किया. इसका हमला इतनी झड़प से होताथा कि, उड़ कर आया न हो विसा मालूम होता था, जिससे यह 'उड़णा अखेराज ' के नामसे मशहूर हुआ. इस विषय में खीमराज नामक किय ने कहा हैं कि—

" वाले खेत विदयार वटासुं भोग अणावे, अरवद घणी अभंग चांव जुद्ध परिया साडै."

इसी मुताविक मूता नेणसो को ख्यात में देवडे चौहानों को राजावली का जो किन्त है उसमें इसके वास्ते लिखा है कि—

" रस तर संघण लीज राज वक्त वाल वि वेनो, तेण पाट जुड ताण पंछे अखई उतपनो. "

" अखेराज अर कर आहोसियो नर नरंद भंजेव निस, कल कले किरण दीपे कमल दसही दिस चलार दिस."

" जिके इंदु फण इंद कंता गलै निकासे, जुद्ध वीण रह रांण यांग त्यां हरि पिया से."

" निके छत्र गन गत जत्र त्याहु ये अलगा, निके काल लंकाल लुलै लुक पाये लगा. "

" पूरवा पछिन उत्तर दिलण कीती रेण सत्र भले, अखेराज अरक ओहीसीयो हुय नरंद हालोहले. "

'' वंघ खाण आप वल मांण मेजे मिलकाणो, घरा राज घर घुण लीयो चांपै लोईयांणो. ''

" डोडियाल की वेल वास गोयंभ वसावे, चापे तील चोवी सर्धर सत्र मनावे, "

" पतसाह सरस दस बार पीड नै ढंढी लेगा दलां, अलेरान साल इल न अंतरे उरह निमंधे पतलां. "

विद्यार परगने का महसूल वसूल करने का कारण यह प्रसिद्धि में है कि सिरोही रियासत से निकली हुई बनास नदी का पानी समुद्रमें नहीं जाते. विद्यार परगने की जमीन में फेलाव करके ग्रस होजाता था, जिससे उस जमीन में वगैर पानी पिलाये अच्छी खेती होती थी. अपनी रियासत की नदी के पानी से खेती होनेके कारण इसने महसूल लेनेका +हक कायम किया.

महाराव अखेराज के विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि, इसने वि. सं. १५८० में लोहियाणा का किला वनवाया. वि. सं. १५८८ में पालडी गांव के ब्राह्मणों की चौकीदारी मुआफ की. इसके समय का शिलालेख 'वाडला'नामक वैरान गांव में वि. सं. १५८९ पोस विद ७ का लिखा हुआ है.

इसकी राणीयों के विषय में वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसकी राणी सीसोदणीजी, सजनादेवी महाराज रूपसिह (वागोर ई. मेवाड.) की पुत्री थी, जिससे कुमार ©रायसिंह व दुदा उर्फ दुर्जनसाल के जन्म हुए.

महाराव अखेराज का देहान्त वि. सं. १५९० में होनेका सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १५९२ में देहान्त होनेका उछेख किया है.

<sup>&</sup>quot; लोहियाणा गढ लियो दाव दियोलां सर दीनो, मुजालान मुगल पकड बेडी वस कीनो."

<sup>&</sup>quot; जग जीत हुवो दूईजो जगो कवचे दारिद्र कापियो. उडणे अखे खेमाय ने सासन गाम समापियो. "

<sup>+</sup> इंनक्त्या में क्या नाना है कि बदियार परमन से हनारों माटी अनान महसूल का सिरोही में आता या, लेकिन उन माटीयांवालों को सहते में आने जाने के समय में खुराक राज्य से देनेक दस्तुर होनेसे लम्बी मनल के कारण इतना खर्च होनाना था, कि आये हुए अनान में से रिधायन को कुछ बयत नहीं रहती थी, निपसे पीछे से सिरोही के महाराव ने बढियार पर्मने का महसूर बोट दिया. (बदियार परमना बर्नमान ममय में राधनपुर रियासन के तरफ है.)

<sup>🚌</sup> रायिंह का नन्म दि. ते. १९७८ के पोप यदि ९ को होने का प्रि. रा ई. वी प्रस्तक में लिखा है.

नं. दें मेहाजल को 'वागसीण' पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन वाद में मेहाजल का पुत्र राव कला ने सीसोदियों की मदद से सिरोही कन्जे किया, और पीछेसे सिरोही उसके हाथ से लूट जानेके कारण राव कला को जोधपुर रियासत से जागीर मिली, वाद में इनकी ओलाद वालों को विसलपुर आदि जागीरें प्राप्त हुई, जिससे वे लोग विसलपुर के लखावत कहलाते हैं. वर्तमान समय में विसलपुर के लखावतों की जागीरें जोधपुर रियासत में विद्यमान हैं.



### प्रकरण २७ वाँ.

# क्लू देवला कीहान.

#### (नै. १२ महाराव रायसिंह से नै. १४ महाराव मानसिंह तक.)

नं. १२ महाराव रायसिंह (पहिले) अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. सिरोही के राजाओं में इसका नाम, इसकी उदारता, परोपकार, और वीरत्व के विषय में ज्यादह प्रसिद्धि में आया हुआ है. गुता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि.

" राव रायिसंघ महाराजा हुवो, पछे घणां दान पुन्य किया. मेवाड रो धणीयां छुं, जोधपुर रा धणीयां छुं वडा उपगार किया. माल आसीया तुं कोड दी, तिण मांहै गांव ' खाण ' सासण कर दी छै. सुकाल दुकाल अरहट २०० हुवे छै. पता कलहट तुं कोड दी, तिण मांहै गांव ' मोटासण ' गुजरात रै पैडे नजीक छे. वडगांव कने तिण अरहट ५० हुवे छे. "

# 

+ महाराव रायिसह ने क्या उपकार किया, इस विषय में किव आसीया करमती खीवा सरोतर ने कहे हुए गरिसयों में चौथे मरिसेये में कहा है, उससे मालुम होता है कि इसने कड्एक राजाओं को शरणे रख कर उनका रक्षण कियाया. जिसके वास्ते कवि कहता है कि,

- " केहीन शव रख़ीया भोग निगमी भ्रंमता, कहिल राव गिलया भये ख़ुरनाण पुलंता. ''
- " केड़ीज छोभ रखीया तणे पतसाह उदाले; केहिज रंक रखीया महा रौरवै दुकाले. "
- " रिण खेत विसण केही रखीया, कन्ही काय कांव पात्र कही; अभिनमो कन दानेसवर रायसिंघ विवनोम कही."(४)

इव कित के प्रयम चग्ण का भावार्थ यह है कि किन्नेक राजा नो नमोन गुमास्र भश्कते हो गये थे उनका, कितनेक राजा मुसचनानों के दर से भयमित थे उनका रक्षण किया, पाया जाता है कि नम कि राणा संप्रावसिंह से मानर नादशाह ने मेशह है दिया तम इन्ने महागणा को आश्रय रिया था, वैसे जोधपूर के राजौर राजा मालदेव पर मुनलमानों ने आक्रमण किया तम इसने सहायता करके उनका रक्षण किया है, जिससे ही इन दोनों राजाओं के उपर महे उपकार होनेका, मूता नेणसी ने मोधम उपनों में अपनी ख्यात में लिखा है, और उभी मुआफिक उपर्युक्त किनतमें भी अपनी अपनी ख्यातमें अंकित करने से उस विषय में ज्यादह खलासा नहीं लिखा हो.

इस महाराव के विषय में मेवाड के सरिसया गांव के किव मेहडू विहारीदान ने कहा है कि-

' तिसका ( महाराव सूरताणसिंह का ) वाबा ( दादा ) राव रायांभित्र. सो किसा जी ! पट तीस वंश छतीस नीयातः पट दृष्टण कु दृष्ट वार का ब्रेह्णाः तंग वसत का खजानाः चौ संग हेला सूकोड. का वरीसः जिसके गुजराती पातसाहः सरण आया सौ रहायाः नव कोटी मारवाढ सरण राखीः तीस बातका जीहांन साखीः "

इसमें किव ने खुद मेवाड के वतनी होनेसे मेवाड के राणा को शरण रखने का अहवाछ जाहिर में नहीं छाया है, परन्तु इसका कथन भी किव आसीया करमसी के किवत से मिछता है. उसका खुलाता नहीं लिखा है. इस विषय में उदयपुर के 'वीरविनोद' नामक हस्त लिखित पुस्तक में उपरोक्त मू. ने. की ख्यात को तहरीर के आधार सेही लिखा गया है कि "इसने (महाराव रायिसह ने ) मेवाड और मारवाड के राजाओं की फीजों में यडी यहादुरीयां दिखलाई." जिसका पढ़ने वालों को यही आशय मालूम होता है कि यह मेवाड व मारवाड के राजाओं का मातहत था, और उनकी फीजों में लड़कर इसने वीरत्व वताया था. जो कि मू. ने. की ख्यात में स्पष्ट उल्लेख किया है की दोनों राजाओं पर इसने वडा इहसान किया, परन्तु पक्षपात से 'वीर विनोद' के लेखक ने और ही लफ्जों में वह वातें अपनी पुस्तक में लिखी है.

महाराव रायसिंह के समय में किव आसीया माला ने सिरोही के पाटवीओं की राजावली का किवत रचा है, जो मृता नेणसी को ख्यात में लिखा गया है. जिसमें इसके विषय में किव कहता है कि—

- " कोड मनाडा करे सरग आग्वर्ड (अखेराज) संमतोः रायमिय तिणपाट अरक वेदे जगेती. "
- " किरण बाल इल हले अंव अवर ओहासे; सपन दाप सारीख़ बदन उदोत विकासे."
- " नव मैक छत्र छाया निजरन, अठारह विज कुले; यह सिंघ मतये शिवपुरी जांत विव जिम झल हले."
- " काय भोज विक्रम काय रुद्र नाग अरजन, काय रामणा वचरान काय जुनै ठल अर गंजन."
- " क्रन काय हरचंद क्रंनं कंज जुग हर कहता, काय समर द्विश्च काय जीवाहन जंता "
- " मूत्रसिंघ सही मूत्रसिंघ सत एड न आरख आवरां; काय वात न माने पर किणी क्रम दिध जल तो करां. "

महाराव रायिसह के समय का वि. सं. १५९९ का आसो विद ३ का शिलालेख आबु को तलेटी में श्री हृपिकेश के मिन्दर में विद्यमान है, उससे मालुम होता है कि उसके समय में हृपिकेश का मट बनाया गया, जिसमें रू. २०५०० पिरोजी खर्च हुआ था.

इमकी एक राणो राठारीजी भावांदे जोधपुर के राठाँर राव + वाघा की पुत्री थी जिससे कुमार उदयसिंह का जन्म हुआ. दृसरी राणी झालीजी जालमदे देलवाडा (मेवाड) के झालाराज अजयसिंह की पुत्री थी.

महाराव रायसिंह ने भीनगाल कब्जे करने के वास्ते विहारी पठाण पर चढाई कर भीनमाल पर घेरा डाला, लेकिन कोट के भीतर से विहारी की सहायता में आया हुआ, एक कावा परमार ने तीर मारा, जो महाराव के वख्तर की चांई में से कांग्र में लगा, जिससे इसका देहान्त हुआ, और कालंदी गांव में इसका अग्नि संस्कार किया गया, और झाली राणी कालंदी में अपने पति के साथ सती हुई.

महाराव ने अंतकाल के समय में अपने छोटे भाई दृदा उर्फ दुर्जनसाल को अपने

<sup>+</sup> मृत नेमति की एकत में महागत शयिह की रामी चरावर्ड सर्टेंग एव गांगा की भूमी तीना श्रेष्टिन हुआ है. पाया जाना है कि बहु पा की यूट्नक में गांगा के बढ़ेटे नाना नाम क्यित गया है.

पीछे गद्दी पर वैठाने का सरदारों को हुकम किया और यह उम्मेद बतलाई कि दूदा मेरे बालक पुत्र उदयसिंह को परविरश करके बडा करेंगे. इसके अंतकाल होने पर किव आसिया करमसिंह ने ७ मरिसये कहे जिसमें किव कहता है कि—

```
" जै ऊपर रोत भरोम्र पर वैह वार लहंतो; जिण थूं आ उपरी फाट फट वक फाडंतो."
```

#### ( चौया मरिसया टीप्पणी में दर्ज हुआ है. )

- " कुण चारण कुण चंड कवण वंभण वंभेसर; कुण जोगी कुण जती कवण खेस दिगंवर."
- " कुण पंहित कुण पात्र करण पंखी परदेशी; जार्वे जी तलान दनीय भद निर्वसी."
- " रिण हुवो सीस दुहिला रहे रू लियो नह गुकै रिणा; हिन्दवै राव विवनै हुवै मोटो छे हो मागणां. " (५)
- " फंहि के हिम मेर डोल है कयम मजल है सायर; कहि म चंद लुकि है कहि माछे इन है देवायर."
- " किह म विस ब्रह मंड गाट छेडे है गगल, किह मसपत पाताल चले जाय हुंत अण चल. '
- " खड इर्ड इन्द्र कालम तरै पट रूद्र ब्रह्मा पटै, रूपक नाम रायसिंघरो ताही जरा न आमटै. " (६)
- " वित समाग खरवीयो चीत लीणो हरपाए, जिसो वेदे वार्वायो तिसी पर सिधायै."
- " मुरा खान नहीं कियो सर नार नरे ता, सायला धरम सान वे परम दरगह संप्रतोः "
- " आखंत बद हुवार अधिक अपछर आरती करै, ग्रुर भ्रुवण राव मभ्रु व ह मल जयजयकार खब धरै. ' (७)

सि. रा. ई. की पुस्तक में इसके देहान्त का समय वि. सं. १६०० का होना लिखा है. वहुआ की पुस्तक में इसके पीछे, इसका पुत्र उदयसिंह वि. सं. १६०३ में गद्दी पर वैठने का अंकित हुआ है, परन्तु इसका छोटा भाई दूदा इसके पीछे गद्दी पर आनेका महाराव दूदा के समय के ®शिलालेखों से व दूसरी ख्यात से भी पाया गया है.

नं, <sup>१२</sup> महाराव दूदा उर्फ दुर्जनसाल अपने बडे भाई महाराव रायसिंह के पीछे सिरोही की गद्दी पर बैठा. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव दूदा गद्दी पर बैठा परन्तु राज बैभव का मालिक महाराव रायसिंह का बालक पुत्र उदयसिंह को समजकर

<sup>&</sup>quot; जिण समये सोवन जेण बदरा वंधावै; जिण सोझावै हाट जेण लासा लुसावै."

<sup>&</sup>quot; सू नीज रस संभार सदन घणो कृपणां तणा विरांमीयो; कर सू पर कीति करमसी रायसिंघ विसरामीयो " (१)

<sup>&</sup>quot; जहां अंव फल वछ सतही नींव फल न पामिस; जहां वीणी पकवान तहां को कसर्थ मानिस "

<sup>&</sup>quot; जहां जाय संजपे तहां आदर नह पायस; जहां छपायस बोहत तहां बोहतेरी खायस."

<sup>&</sup>quot; औपद दांन देशां कवण नहीणां विदोलीयै; हाय हाय श्वरीर छूटो नही रायसिंध अपरी खियो. "(२)

<sup>&</sup>quot; राव राय रखपाल राव रहडण रिमराहां; राव कु रूप रायह राव वेरी पतसाहां; "

<sup>&</sup>quot; राव रोर विटार राव संसार उधारै; राव ध्रम उधरे राव इंकांतेर तारै. "

<sup>&</sup>quot; तण जास पास नय कुछ सीवे भोर आसा सही; अभी नमो क्रन दाने सवर रायसिंघ विवनोम कही. " (३)

<sup>\*</sup> इस पुस्तक के छेलक को महाराव दूदा के समय के जो शिलालेल मिले हं उसमें रोहीडा गांव में वाटेरा की सरहद पर काला पत्यर का शिलालेल वि. सं. १६०१ आसो सुदि १२ का है उपमें सिर्फ महाराव 'दरजणसाल ' का नाम अंकित है. छेकिन वि. सं. १६०३ कातिक सुदि १५ का ताम्रपत्र जो पाडिव गांव में चंद्रगृहण पर अरहट देनेका दानपत्र के निमित्त छिला गया है, उसमें " महाराय श्री उदिसंघनी श्री दूजणसल्जी ' नाम अंकित हुए हैं. तीसरा शिलालेल वि. सं. १६०८ के असाद सुदि २ का मिला है उसमें " श्री दूदाजी रू दत्त ' नाम पढ़ा जाता है.

उदयसिंह के साथ वसाहो बरनाव रखताथा, और अपना पुत्र मानसिंह को अपनेपास नर्भ आने देना था. इसने बाबेळा अदा (कड़ां का या वह नहीं लिखा. ) का गांव मारा, जिसके लिये कवि कलहर पता ने इस महाराव की प्रशंसा के बहुत से कवित कहे है.

वरुआ की पुस्तक से मालृम होता है कि इसकी राणी कछवाही सानदेजी कछवाह जगराम अनंदिसियांत की पुत्री थी, जिनसे कुमार मानसिह का जन्म हुआ.

मृ. नं, ख्या. में लिखा है कि महारात्र दृदा ने अपने देहान्त के समय कहा कि मेरा पुत्र नानिसह को गद्दी नहीं देना, और महारात्र रायसिंह के पुत्र उदयसिंह को गद्दी पर बेटाना, बिल्क उदयसिंह को अपने पास बुलाकर कहा कि तेरी मर्जी होने तो मेरा पुत्र मानिसेंह को लोहियाणा गांत्र देना, उस मुआफिक इसका देहान्त होने र सरदारों ने उदयसिंह को गद्दी पर बेटाया, और मानिसेंह को लोहियाणा दिया.

राहाराव दृदा का देहान्त किस संवत् में हुआ, उसके लिये बहुआ की पुस्तक में खुलासा नहीं है, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में जोधपुर के प्राचीन हस्त लिखित प्रति से इनका जन्म वि. सं. १५८० में होनेका लिखा है, और देहान्त वि. सं. १६१० में होनेका अंकित हुआ है.

नं. १३ महाराव उदयसिंह अपने काका के पीछे गद्दी पर वेठा. मू. ने. ज्या. में िल्ला है कि महाराव उदयसिंह ने एक साल तक तो भली बूरी रीति से निभाया, परन्तु पीछेसे महाराव की दियानत में फर्क आनेसे उसने वात चलाई, कि मानसिंह ने मेरे पर ' तुका ' वाह्या था, जिसपर राजपूतो ने कहा कि मानसिंह के पिता ने आप के साथ भलाई करके अपने पुत्र को गद्दी न देते आपको गद्दी पर वैठाये, और मानसिंह भी आपके हुकम में रहता हैं, परन्तु उदयसिंह ने कहा कि मैं उसको लोहियाणे से निकाल दुंगा, और वाकेही लोहियाणे पर फोज भेजकर निकाल दिया. मानसिंह मेवाड के महाराणा उदयसिंह के पास गया, जहां पर महाराणा ने ' वरकाण विजेवा ' की जागीर अठाग्ह गांवों के साथ दी. पीछे मानसिंह ने दो च्यार दफे शिकार में मुजरा किया जिससे महाराणा की उस पर महरवानी हुई.

उक्त ख्यात में लिखा है कि एक वर्षवाद महाराव उदयसिंह को सीतला की विमारी होनेकी खबर मानसिंह को मिली, उस समय महाराणा उदयसिंह कुंभलनेर के तरफ शिकार को आया था, लेकिन उसको इस विमारी की खबर नहीं थी. दरमियान सिरोही से आये हुए दूसरे आदमी ने महाराव उदयसिंह की विमारी सखत होनेकी बात नानसिंह को कही. इसी विमारी में महाराव उदयसिंह गुजर गया, तब सिरोही के सरदारों ने सोचा कि महाराव को पुत्र नहीं है और मानसिंह महाराणा के पास है, अगर यह खबर नहाराणा को मालून होवे, और मानसिंह को वहां ही मार कर कुंभलनेर

से आगे वहकर इस तरफ आपहुंचे, तो देवडों के घर से आबु मेवाड के राणा के हाथ में चला जायगा, जिससे सरदारों ने महाराव के देहान्त की बात दो पहर तक छिपा कर 'जयमल साहाणी ' नामका मौजिज व भरोसा पात्र राजपूत को मानसिंह के पास पत्र देकर भेजा, और सब बात समजा दी, वह रवाने होजाने वाद महाराव का अग्निसंस्कार किया.

साहाणी जयमल सारी रात मुसाफरी करके पहर दिन चढते छुंभलनेर में मानसिंह के ढेरे आया. उस वक्त मानसिंह महाराणा के पास दरबार मेंथा, और चीवा सामन्तसिंह ढेरे पर मिला. जयमल ने यह सव वात सामन्तासिंह को कही, और दोनों मानसिंह के पास गये, मानसिंह उनको देख कर वहार आया, और जयमल से मिला. जयमल ने आंख के इशारे सें सब चातें समजाई, जिससे मानसिंह ढेरे पर आया. मानसिंह ने चीवा सामन्तासिंह को सब चात समजाकर महाराणा के आदमी बुलाने को आवे तो कहना कि मानसिंह ने दो सूअर देखे है वहां गया है, वैसा कहकर पांच सवारों के साथ वह सिरोही के तरफ रवाना हो गया, एक पहर रात होते हो उन्होंने सिरोही नजदीक वगीचे में आकर मुकाम किया, जहांपर सब सरदार मानसिंह को आमिले.

दूसरी तरफ महाराणा ने मानसिंह को बुलाने के लिये आदमी भेजा, तब सामन्त सिंह ने सूअर के पीछे गया है सो अभी आवेगा ऐसा कहलाया, सूर्यास्त होने पर फिर महाराणा ने मानसिंह को याद किया, तब एक आदमी ने कहा कि दूपहर के वक्त यहां से १० कांश के फासले पर ५ घोडे सवारों के साथ मानसिंह सिरोही के तरफ भाग जाता था, जिस पर महाराणा ने पुछा के तेरे को कैसे मालूम हुआ? उस पर उसने जवाब दिया कि मेरे यहां सिरोही से एक आदमी आया है, उसको वह रास्ते में मिला था, वह आदमी यह भी कहता था कि महाराब उदयसिंह को सीतला निकली है, और वहुत दु:ली है.

यह वात सूनते ही महाराणा समज गया कि महाराय उदयसिंह गुजर गया, जिससे मानसिंह के डेरे से उसके राजपूत को बुलाने को आदमी मेजा. उस वक्त डेरे पर देवडा (वालिसा) जगमाल नामका मौजिज राजपूत था, वह महाराणा पास हाजिर आया, महाराणा ने पूछा कि मानसिंह इस तरह क्यों भाग गया ? उसका जगमाल ने जवाय दिया कि वह जाणे. जिस पर महाराणा ने जगमाल को कहा कि सिरोही के चार परगने हमको लिख दो, यह सून कर जगमाल ने सोचा कि में उजरकरूंगा तो, महाराणा अपनी फीज के साथ पीछा करके मानसिंह को नुकसान पहुंचावेगा, जिससे उसने अर्ज को कि मानसिंह आपका (महाराणा का) चाकर है, मै क्युं उजर करूं ? मुनासिब हो उतना मुलक दिवाण ले सक्ते हैं, और मानसिंह दें गे. महाराणा ने उसी वक्त ४ परगने लेने का कागज लिखाया, लेकिन बात चीत में बहुत रात्रि चली जानेसे दूसरे दिन सही मना

कराने का मुलतवी रखा. दृसरे दिन प्रभात होते ही जगमाल हिथार सज के राणा के पास सीख मांगने को गया. जगमाल को देखकर महाराणा ने कहा कि, जो ४ परगने देनेका कागज लिख दिया है उस पर मत्ता कर दो, जिस पर जगमाल ने जवाव दिया कि मानसिंह और सिरोहो के सब सरदार वहां है, मेरा मता करने से क्या होते? तब महाराणा ने कहा कि राजधूत ने अपना अच्छा दाव दिखलाया, उसने जगमाल को कहा कि में ४ परगने लेना चाहता हुं, सो तेरे साथ आदमी कर दूंगा, तुं उन परगनों में थाणे बेटा कर अलग होजाना, जगमाल ने जवाव दिया कि सिरोहो के धणी आप के सगे हैं, चाकर हैं, और आप ऐसी वात क्युं करते हो ? अच्छा यह है कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ भेजदो, वह महाराव से वात करके वापस आकर जवाव देगा, जिसपर महाराणा ने अपने पुरोहित को जगमाल के साथ भेजा.

महाराव उदयसिंह के विषय में बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव उदयसिंह वि. सं. १६०३ में गद्दी पर बैठा, और वि. सं. १६१२ में हृपिकेश के कुंड में दृव कर मर गया, जहांपर उसकी राणी सवागदेवी भटीयाणी सती हुई. परन्तु सिरोही राज्य के इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि जोधपुर में प्राचीन हस्त लिखित पंचांगों में कहीं २ ऐतिहासिक घटनाएं लिख दी जाती थी, उनमें इसका देहानत छित. सं. १६१९ आसो सुदि ११ को होना लिखा है, और उक्त पुस्तक के लेखक को मिली हुई सिरोही की ख्यात में इसका देहानत वि. सं. १६२० में होनेका लिखा है. (सि. रा. ई. पृष्ट २०९ की टिप्पणी में) उक्त पुस्तक में (सि. रा. ई. में) यह भी लिखा है कि महाराव उदयसिंह को १० राणीयांथी जिसमें ÷७ राणीयां सती हुई, और उनके अतिरिक्त तीन और

<sup>\*</sup> महारात्र उदयसिंह के देहान्त के समय के वान्ते उत्तरोक्त अलग २ भंवनों, अंकित होनंस रांका उनित्यत होती है. क्यों कि महाराव दूदा का देहान्त वि सं. १६१० में हुआ पा, उससे एक वर्ष बाद महाराव उदयभिंह ने मानिस्त से लोहियाणा लेलिया, निसमें मानिस्त मेवाद के महाराणा पास गया, और उसकी मेवाह में जानंकी एक वर्ष होने पर महाराव उदयसिंह का सीतला की भीमारी से देहान्त हुआ, ऐसा मृता नेणभी की रूपात में उल्लेख हुआ है, किससे बहुआ की प्रस्तक में इसका देहान्त का समय वि. सं. १६१२ होना अंकित हुआ है, वह ज्यादह मरीसा पात्र मालुम होता है.

इस प्रस्तक के लेखक की महाराव मानितह के समय का एक ताम्रवन मिला है, उनसे पाया गया है कि वि. सं. १६१९ के आसी सुदि ११ ( उद्यसिंह की मरण तीवी अंकित हुई हे उस दिन ) के पहिले महाराव मानितं असीही की गदी पर आ चुके थे, त्योंकि उक्त ताम्रवन में वि. सं. १६१९ के आमी सुदि १० की मिति दर्न है, और "महाराए मानितंह वचनाएनं।" इस नामसे तम्मन दिसा गया है. निसमें बाई श्री चांपनानी ने सारणधरनी में सूर्य ग्रहण के पर्व में बवाटी हरदान की पिन्टागा में होहारा प्रना गांगा वाला खेन देनेका उक्तेन हुआ है, इससे भी महाराव उदयित्ह का देहान्त के विषय में प्राचीन हस्तिहितित वंचांग में जो मिति हिसी है वह सही होना पाया नहीं जाता, निमसे इस बाबत का निर्णय करने का काम अपूर्ण ही रहना है.

<sup>÷</sup> सात राजियां सती हुई निनके नाम १ सीसोदणीनी हरकुंवर महाराणा उदयसिंह की प्रत्री, २ राठौरीनी राठौर कृषा मेहरानोन की प्रत्री, २ राठौरीनी नगमाञ्चेत वीरमदेवोत की प्रत्री, ४ माञीनी, ५ प्रत्यगीनी, ६ मिटपाणीनी, ७ सरवाणीनी.

जो तीन राजीयां सनी होना नाहनी भी और उनको रोकी वे ये हैं. १ बीक नेरीनी महाराज करपाणमध्य की प्रजी, ३ सिंचटनी स्टिंग्ट सींहा की बेटी, ३ वायेडीमी.

राणीयां भी सती होना चाहती थी, परन्तु उनको बडी मुश्किल से रोकी, इन तीन राणीयां में बीकानेर के महाराजा कल्याणमल को पुत्री राणी बीकानेरी गर्भवती थी.

नं. १४ महाराव मानसिंह कें विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव उदयसिंह का देहान्त होने पर यह गद्दी पर वैठा, बाद जगमाल के साथ महाराणा उदयसिंह का पुरोहित भी सिरोही आ पहुंचा, महाराव ने उसका बहुत आदर सत्कार करके महाराणा को नजर करने के वास्ते १ हाथी व ४ घोडे पुरोहित को दिये, और पत्र लिख दिया जिसमें वहुत मनुहार के साथ लिखा कि ४ परगने की क्या बात है, सिरोही का सब मुलक दिवाण ( महाराणा ) का है, और मैं भी दिवाण का राजपूत हूं, महाराणा इससे खुश हो गया.

उक्त ख्यात में लिखा है कि राव मानसिंह वडा वहादुर राजा हुआ, सिरोही का तेज प्रताप इसके समय में वहुत वढा, वादशाह की फौज के साथ इसने वहुत लडाईयां की, और सिरोही की ग्रजरात तरफ की सरहद पर कोली लोगों का वढा मेवासी प्रदेश था, जिनपर उस समय पहिले किसी राजा ने कब भी अमल नहीं किया था, उन पर महाराव मानसिंह ने एक दिन में २२ जगह फौज भेजी, और हर जगह पर फतह पाकर कोलीयों को निकाल कर अपने थाणे वैठा दिये, छः महिने थाणे रहने के वाद सब कोली लोग महाराव के पैरों में आकर गिरे, और जो हुकम किया गया उसको सिर पर चढा लिया, जिससे महाराव ने खुश होकर उनको जमीन वापस की, और वहांसे अपने थाणे बुला लियें.

महाराव मानसिंह के विषय में मरहूम महाराव उदयसिंह की माता चंपावाई कहती रही कि, मेरी वह गर्भवती है सो उसको कल पुत्र होगा, मानसिंह क्या चीज है जो राज करता है ? जिस पर मानसिंह ने चांपावाई को व मरहूम मराराव उदयसिंह की विकानरो राणी को मार डाली, वैसा मू. ने. ख्या. में उल्लेख है.

इस विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में जोधपुर के हस्त लिखित चंद्र पंचांग में लिखि हुई ऐतिहासिक घटना के आधार से लिखा है कि, यह घटना वि. सं. १६२० के चेत्र सुदि ६ को हुई. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि चंपावाई ने महाराव मानसिह को कहलाया कि मेरे पुत्र की राणी बीकानेरी के गर्भ है, इसलिये यदि कुंबर पदा हुआ तो तुम गद्दी से खारिज समजे जाओगे, इसपर इसको (मानसिंह को) चहुत कोध चढा, और इनके तथा चंपावाई के बीच वैर बंध गया. फिर एक दिन बोल चाल यहां तक वढ गई कि, इसने जनाने में जाकर चंपावाई तथा बीकानेरी दोनों को मार डाला, बीकानेरी के पेट से आठ मास का गर्भ निकला जिसको भी इसने वहीं मार डाला.

यह जात कही जाती है कि, महाराव मानसिंह की झाली राणों के साथ चंपाजाई को हमेशा बोल चाल होती रहती थी, जिसमें चंपाबाई, महाराव मानसिंह व झाली राणी के साथ चंपाजाई को सकत व वद कलांम के लफ्जों से गाली देतों थी. महाराव ने उसको समजा ने की तजजीज करने पर सास व वहू दोनों सामने आकर गालीवां देने लगी, उन्होंने ऐसे बूरे लफ्ज कहे कि, उससे महाराव को सख्त गुस्सा आया, और कोधावेश में बोकानेरी गणी को हाथ से धक्का दिया जिससे वह गिर पड़ी, गिरते हो उसका गर्म पुत्र पृथ्वी पर पड़ा, जो तुरन्त ही मर गया. यह देख कर चंपाबाई ने दिवाल में अपना शिर फोड कर आप घात किया, यह भी कहा जाता है कि, गर्भ गलित होनेके कारण बोकानेरी राणी भी मर गई, और उसने मरते वक्त शाप दिया कि मेरा हुआ है जैसा तेरा भी होगा.

महाराव मानसिंह के विषय में किसी कविने कहा है कि-

" एकला मो ना भला, भला सो पानाराः; दीधा दुजग सल रे, सर दीली रे पात. "

किव का आशय यह है कि एक आदमी से वडा काम नहीं पार पड सक्ता, जिससे अकेला होना अच्छा नहीं है, परन्तु मानराव (महाराव मानसिंह) को भला कहना चाहिये, (शावाशी देना चाहिये) यानी दुर्जनसाल के पुत्र ने (अकेले ने) देहली के सिर पर अपना पेर रखा. यह एक दोहे में इतनी ऐतिहासिक घडनाएं आजाती है कि जिसका विस्तार से वर्णन करने में एक स्वतंत्र पुस्तक होती है. यदि इतिहास लिखने वालों ने इस दोहे की ऐतिहासिक घटना का किसी जगह इशारा नहीं किया है, परन्तु मूतानेणसी की ख्यात में निम्न वाक्यों, इस महाराव के विषय में लिखे है. यानी-नेणसी लिखता है कि.

" राव मानसिंघ दृदारो वडो दृठ ठाकुर राव हुवो. सीरोही घणो तपीयो. पातसाही फींजां सुं घणी वेढ कीवो. " यह तीनों वाक्यों का ताहुक उपरोक्त दोहें से हें, आंर उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान समयमें इस दोहे की +घटना के परिणाम

<sup>+</sup> इस दोहें की ऐतिहासिक घटना के विषय में नो दंत कया प्रसिद्ध में है, उसमें कितनीक मिलावट वरणना से करके किया नारण ने यह प्रमेग दिखाया है नो 'राजधीर क्या ' नामक प्रस्क गुनगनी भाषामें छपी है. इस घटना का सारांद्रा यह है कि महारत मानिसह की एक राणी 'क्षाड़ी' भी, यह उद्धत स्त्रमात की होनेक कारण महारात ने कुछ नमीहत असे से अकतर माद्शाह के साथ देहनी चड़ी गई, जिम पर मानरात सिर्फ एक 'दिया 'र जपून के साथ देहनी पहुंचा, और शाही महत्र में प्रोश करने प्राणी को वापन सिरोही है आया, और उसको निन्दी महत्र की दिवाड में गटवाने की समा दी. नो दिया राजपून उसके साथ गण या, उसने देहत्री के किछे में प्रवेश करने के कार्य में अपनी नान दी, निससे महाराव ने उसके प्रत्र की 'कर पानपून उसके साथ गण या, उसने देहत्री के किछे में प्रवेश करने के कार्य में अपनी नान दी, निससे महाराव ने उसके प्रत्र की 'कर पानपून नामके गांत की जागीर न करी (राज का कर नहीं छने की शर्न से) दी. नो वर्तमान समय में भी यह मार्गार उपरोक्त

यह भी वात मशहूर है कि अकबर वादशाह जब फीज लेकर सिरोही पर आया, तब सार्णेश्वरजी महादेव की वाणगंगा के जल से, वादशाह के पैर में कोड था वह मिट गया, जिससे वादशाह ने कइ लाख रूपियों का खजाना महादेव को अर्पण करके वापस देहली को लीट गये.

दंत कथामें यह वात प्रिसिद्ध है कि महाराव मानसिंह का मुसाहिव हुंगरावत वलेसिंह, प्रेमा नामक खवास के साथ जासूसी के कार्य के वास्ते शाही दरवार में गया था, वहांपर शाही इक्के के साथ प्रेमा खवास को मछ युद्ध करने का प्रसंग वादशाह के सामने उपस्थित हुआ, प्रेमा ने इक्के को युद्ध में मारिदया, जिससे पुछगाछ करने पर वलेसिंह को अपना नाम जाहिर करना पडा. वादशाह ने देव हे चौहानों में कलह उपस्थित कराने की गरज से, वलेसिह को कई लालचें देकर अपनो सेवा में रखना चाहा, शाही दरवार के ठाठ माठ, और उसकी सेवामें रहे हुए वहे वहे राजवी व अभीर उमराओं को देखकर, पलेसिह के दोलमें भी राज्य प्राप्ति करने की अभीलापा के अंकुर पेदा हुए, परन्तु प्रेमा खवास ने वादशाह की तरफ से दी जाती लालच सूनकर उसको कहा कि.

" दजेसिंह इरराज री, पत पाली संपाळ, माथे तरणी मेलतां, यने उठी न मंगल झाळ "

' धारी वेळे थाळ, भल वानीयो हरराजरा; कोरे कीथो काळ, हद सामत हरराज उत. "

यह ज़नते ही वजेसिंह की आशा के अंक्रर दव गये, और वादशाह की लालचीं का× तीरस्कार करके इजलास से चल निकला, और देहली से सिरोही को चला आया, जिससे वादशाह ने महाराव मानसिंह को अपना मातहत वनाने के वास्ते सिरोही पर कई मरतवे फोज भेजी.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसकी माता धारवाई ने सिरोही के पास धारावती नामक वावडी बनाई, जो बावडी धारावती के नामसे वर्तमान समय में भी स्वरूप विलास नामक बाग में विद्यमान है.

इसके राणीयां के विषय में बहुआ को पुस्तक में ४ राणी होनेका अंकित है, और पुत्रीयों के विषय में कुछ भी खुलासा नहीं है, परन्तु सि. रा. ई. की पुस्तक में इसकी ६ राणीयां होना, और छदो पुत्री होना लिखा है, जिसमें बाई उंकार छंवर का विवाह वि. सं. १६२४ में जोधपुर के महाराव चंद्रसेन के साथ हुआ था, और दृसरी का विवाह मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह का भाई जगमाल के साथ होनेका उद्धेल किया है.

<sup>×</sup> बाइराह ने बनेमिंह को सिरोही का रान व म-सब बनाने की छाउन इम शर्न पर दी थी कि, वह बाइराह की मानहती में रहतर शारी कीन नी मदद से मानसब नो उसने जनाने के साथ वैद करके बादराप्त के आगे हानित करें। और दीना नीरोम की करेनित प्रशासन का स्तीकार करें.

क महारात मानिह की प्रना के निषय में ' सन्तिरिक्या र नामक गुनरानी भागा का प्रस्क में यह प्रधार्थ म न होनेमें प्रना उत्तित्ति के कारण, उपने कियी मानु में पुरुषात प्राप्ति की द्वा राई थी, वैता निष्क कर छिन्ति नाति श्रीकृत की है, परन्तु रुपानों से उनको दो सन्द्रमानियों भी, और उनके विश्वह मी उनके देहान्त होने पश्चि हो पूर्व में, निमसे स्पष्ट माणूम होता है कि उत्त पुम्कर में गहुन और बनाकी नाते उन विषय में लिखने में आई है.

इसके देहान्त के विषय में मू. ने. ख्या. में लिखा है कि महाराव मानसिंह ने अवावत सूरताण (जो उसका फौज वक्षी था.) के साथ प्रधान अपंचायण परमार अदावत रखता था, जिससे पंचायण को जहर दिया. पंचायण का भतीजा कळा परमार भी महाराव की चाकरी में था, वह महाराव के साथ आबु पर गया था, वहां कला को धका दिलाया, जिससे साम को महाराव थाल जिमते थे उस मौके पर कला ने महाराव को कटारी सें चूक किया, और भाग गया, कटारी लगने के बाद एक पहर महाराव जिन्दे रहे. इस विषय में सि. रा. ई. में लिखा है कि यह घटना वि. सं. १६२८ में हुई और इसकी दग्ध किया आबु पर अचलेश्वर के मन्दिर के सामने हुई, जहां इसके साथ, ५ राणीयां सती हुई. इस स्थान पर महाराव की माता धारवाई ने मानेश्वर का मन्दिर वनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा वि. सं. १६३४ में हुई, उस मन्दिर में महाराव व उसकी राणीयां की मुर्तियां स्थापित हुई है.

महाराव मानसिंह को पुत्र न होनेके कारण उसने अपने पीछे लखावत भाणसिंह रणधीरोत के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोही की गद्दी पर विठलाने की अपने सरदारों को आज्ञा की इस विषय में यह वात प्रसिद्ध है कि जब महाराव को चूक हुआ, तब उस जगह अवावत सुरताण और सवरसिंह इंगरावत आदि सरदार मौजूद थे, उनको महाराव ने अपने देहान्त के समय कहा कि सिरोही का मालिक सुरताण होवे वैसी तजवीज करना, जिसपर अवावत सूरताण ने सबको कहा कि महाराव ने मेरे को मालिक वनाया है, यह सूनकर डुंगगवत सवरसिह ने महाराव को अर्ज किया कि, कौन से सुरताण को हम मालिक गिने? तव उसने लखावत भाण के सूरताण का नाम वताया. इस विषय में किन संडायस पूनाने कहा है कि-

" आखीर बखत चुआंण, मान सुणायो महीपती; छे धर्णा सुरताण, अणवध कीजो उमरां. " ॥ १ ॥

" अबी सुरताणें चठ, सबने हुकम सुणावीयो; जाहर बात न झठ, सब पर घर मीए संपीई. " ॥ २ ॥

" ऊण प्रहा सबरे आये, सो नृप अरज सुगावीई; क्यो सुरताण कहाय, वणने में मालक ब्रतां. ॥ ३ ॥

" जाहर क्रांति जांण, भांण तणा सरताण है। पोरस मेर ममाण सो मालक थांरे सही। ॥ ४॥

सरदारों ने महाराव की इच्छानुसार भागसिंह के पुत्र सूरताणसिंह को सिरोही की गद्दी पर बैठाने की तजवीज को. **⇔∞∞∞∞∞∞∞∞** 

÷ दंतकया में यह बात कही जाती है कि परमार पंचायण मरहूम महाराव उदयसिंह का प्रधान था, और उसने महाराव मानसिंह को चुक करने का पहवंत्र रचा था, लेकिन उसमें वह खुद मारा गया. यह मी कहा जाता है कि पंचायण का भतीजा कला, जीवपुर के राठौर कुमार उदयसिंह ( मोटा राजा ) की प्रेरणा से, चूक करने के इरादे में ही महाराव की सेवा में उपस्थित

हुआ या, और मौका मिटने से चुक किया.

नोट-महाराव मानिस का देहान्त आबु पर होनेका बहुआ की प्रस्तक में लिखा है परन्तु संवत १६२२ अंकित किया है. दूसरी हस्तिलिखित प्रति व प्ररोहित की वही में भी वि. सं. १६२२ दर्ज है, परन्तु ' केर ' गांव के पास एक शिलालेख गढ़ा हुआ है जिसकी तहरीर हरूफ बिगडे हुए होनेसे पढने में नहीं आती है, छेकिन संबत् का अंक वि. सं. १६२७ होना पाया जाता है, जिस की वहां के छोग केर गांव, दिया राजपूत को महाराव मानर्सिह ने बक्षा उसकी सरी (शिलालेख) होना बतलातें है, निससे सि. रा. ई. की प्रस्तक में इसका देहाना वि. सं. १६२८ में होनेका अंकित हुआ है वह ज्यादह मानने योग्य है.

### प्रकरण २८ वाँ

# चलू देक्डा चौहानः ( महाराम पूरताणसिंह. )

( यहाराव सूरताणसिंह से सिरोही छूटना व ग्रुनः प्राप्त होना.)

सिरोही रियासत की गद्दी पर आये हुए देवडा चौहान राजाओं में, महाराव सुरताण-सिंह का नाम (जिस तरह मेवाड में महाराणा प्रतापिसेंह अग्र पद पर गिना गया है, उस तरह) अग्र पदे हैं. भाट चारणों ने व इतिहासकारों ने भी यह वहादुर, स्वाभिमानी, उदार व शरणांगत का विरद रखने वाला, महाराव को इनसाफ दिया है. यदि कर्नल टॉड साहिव जैसे विद्वान व निष्पक्षपाती लेखक को इसका इतिहास (मेवाड के महाराणा प्रतापिसह का इतिहास लिखा गया है, उस मुआफिक.) लिखने का मौका मिल जाता, तो मुगल सलतनत के समय के इतिहास में, ( पूर्वकाल म जैसी चौहान राजपूतों की कीर्ति जग प्रसिद्ध हुई है, वैसी ही) चोहानों के गौरव व नेक टेक के विषय में ज्यादह प्रकाश मालृम होता.

महाराव स्रताण, महाराणा प्रतासिंह के समकालिन था, और इसके ३९ वर्ष के राज्य अमल में, देहली में महान् अकवर वादशाह का शासन विद्यमान था. अकवर वादशाह के राजसूत्र में राजपूत राजाओं के पास तावेदारी का स्वीकार करा कर उनसे 'डोला '( राजपूतों की कन्या का पाणी ग्रहण करना. ) व 'नौरोज ' ( वादशाह ने एक दिन हर माहा में ऐसा मुकरर कर रखा था, कि उस रोज किले में सब अमार उसरा व राजा महाराजा की राणीयां सोदा खरिदने को हाजिर आवे. जिसमें सोदागरी करने वाली व सोदा खरीदने वाली सब स्त्रीयां होती थी, उस दिन में भरे जाते मेले को 'नौरोज.' कहेते थे. ) लेना, जिस पृथा को अपमान कारक व कलंकित होना राजपूत लोग मानते थे. विहक कि लोग इस पृथा को 'काजल ' (नेत्रांजन ) की कोटडी के रुपक से जाहिर करते थे.

अकवर वादशाह के पराक्रम से, किंवा प्राख्ध योग से यह तीनों अपमान कारक प्रथा कई एक राजपूत राजाओं ने कवूल की थी, परन्तु उस में सिरोही के देवडा चोंहान व मेवाड के सिसोदिये अलिस होनेसे, उनको लिस करने के वास्ते सिर्फ अकवर वादशाह नहीं परन्तु उनकी सेवा में उपस्थित रहे हुए दूसरी कोम के राजपूतों का सतत् प्रयाश रहा था, और उसी कारण से मेवाड व सिरोही के मुलक में शाही फोंज के आक्रमण होते रहते थे. अकवर वादशाह ने करीव र (सिसोदिया व देवडा चोंहान के सिवाय के) राजध्रताना के दूसरे राजाओं के पास, शाही ताबेदारी का स्वीकार करा छेने वाद, सिसोदिया से चितौडगढ छेनेके वास्ते व देवडा चौहानों से आबु पहाड छेनेके छिये प्रयत्न ग्रुरु किया. कछवाहा भगवानदास की सहायता से वि. सं. १६२४ में अकबर बादशाह ने चितौडगढ छे छिया, परन्तु महाराणा उदयसिंह ने शाही ताबेदारी का स्वीकार नहीं किया. उसी मुआफिक आबु छेनेके वास्ते सिरोही के महाराव मानसिंह के समय में वादशाह ने कई दफे आक्रमण किये परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई, वैसे महाराणा प्रतापसिंह व महाराव सूरताणसिंह ने भी शाही ताबेदारी का स्वीकार नहीं किया, जिससे किव ने उक्त दोनों राजाओं की प्रशंसा में कहा है कि—

" अवर रूप पतज्ञाह अगे, होय भ्रत जोहे हाथ. "
" नाथ उदेपुर न नम्यो, नम्यो न अरबुद नाथ. "

जो कि किवने तारिफ के वास्ते सची वीना जाहिर की, लेकिन उसकी असर राजपूताना के दृसरे राजाओं के उपर और ही हुई, जिससे अपनी पंक्ति में लानेके वास्ते जितना प्रयत्न वादशाह ने किया उससे ज्यादह प्रयत्न शाही सेवा में उपस्थित रहे राजाओं ने करके, यह दोनों रियासत के राजाओं को एक दिन भी अपनी शमशेर म्यान करने न दी.

अकवर नामां लिखने वाला अबुलफजल ने पक्षपात से वादशाह की वडाई और शाही तावेदारी न स्वीकारने वालों की घृणा करने का प्रयत्न अपनी लिखी हुई ख्यात में किया है. उसने निरोही के महाराव पर फतह पाने का, सिरोही में शाही सूबा वि. सं. १६३३ से १६३८ तक रहने का, और एक दफे सिरोही का 'राव सुरताण' को वादशाह के पास पेश करने का, अहवाल पक्षपात से अपनी ख्यात में लिखा है, परन्तु सिरोही के किसी महाराव ने (महारव स्स्ताणिसह और उसके पीछे भी.) मुगल वादशाह की तावेदारी स्वीकार करने का, या सिरोही के महाराव ने राजधूताना के दूसरे राजाओं के (जिसमें मेवाड के महाराणाओं भी शामिल है, क्योंकि महाराणा अमरसिंह ने शाही चाकरी कबूल करके अहेदनामा कर लिया था.) मुआफिक शाही चाकरी स्वीकार करने का, या अहेदनामा करने का किया खिराज देनेका अहवाल किसी मुसलमान ख्यात निवश ने भी नहीं लिखा है.

वस्तुतः काजल से भरी हुई कोटडी का दाग किव लोगो ने 'डौला व नौरोज' की कलंकित पृथा के वास्ते ही कहा है, उससे 'चौहान राजपूत' वेदाग रहने पाए जिसके लिये किव मोघम कहता है कि—

<sup>&</sup>quot; कानल इंदी क्रुपली, दली सलताणां; सक्को कलंक लग गयो बना चहुआणा. "

कि दूसरे दोहे में 'डौला-नौरोज ' का स्पष्ट उल्लेख करके कहता है कि-" +धन चहुआणी थियही, धन चहुआणी नार; असपत रे आगले, सज न गई शणगार, "

चोहानों की कन्या को धन्य वाद है कि वेगम वनने से वे वची, यानी चाँहान राजपूतों ने वादशाह को डोला नहीं दिया. और चोहानों की राणीओं को भी धन्य वाद है कि उनको शणगार सज के वादशाह के पास जाना नहीं पड़ा, यानी 'नौरीज' में नहीं गई.

ऐसी २ कटाक्षें व ताना वाजी की किवता से दूसरे राजपूतों भी चोंहानों का देश ज्यादह करने लगे, लेकिन उसमें कभी चौहानों ने सफलता न होने दी, जिसमें सिरोही के महाराव सूरताणसिंह ने शाही सेवा, व डौला, नौरोज, यह तीनों वातों का अस्वीकार करने से, उस पर वादशाह की फौज के वावन दफे हमले हुए. जिसके वास्ते किव दधवाडिया खेमराज ने अपने किवत के एक चरण में कहा है कि—

\* × × × × × \*
' एका वन वरस जीव्यो अनाड, जीतो नीज वावन महाराह. ''

महाराव सूरताणिसंह व मेवाड के महाराणा प्रतापिसंह की गद्दी निहानी के समय में सिर्फ कुछ महिने का अन्तर है, दोनों राजाओं के गद्दी निहानी के समय पर ही अपने भायातों में वैर भाव होने के संयोग उपस्थित हुए थे, लेकिन महाराणा प्रतापिसह गद्दी पर वैठा तव उसकी उम्र ३३ वर्ष की थी, जव महाराव सूरताणिसह वारह वर्ष के वालक पन में सिरोही की गद्दी पर वैठा था, जिससे वह पुरुत उम्र में आया, वहांतक में राज्य तृष्णा के लोभ वाले भायात सरदारों ने उसकी वाल्यवस्था का लाभ लेकर अनेक आफते खड़ी की, विल्क उसकी सोलह वर्ष की उम्र होने पहिले उसकी सिरोही छोड़ने का व पुनः प्राप्त करने का प्रसंग उपस्थित हुआ, जिसमें सिरोही रियासत के चार परगनें हमेश के वास्ते जालोर के तरफ चले गये, इतना ही नहीं परन्तु इसकी भलमनसाई, उदारता, वचन पालन राजनितो, और वाल्यवस्था का गेर्ड्याजवी लाभ लेकर, विकानर के महाराजा रायसिंह ने मित्र भाव वताकर छल से इससे आधा राज्य लिखा लिया था, जिससे इसको अपनी जिन्दगी खुड़ी तलवार से ज्यतित करना पड़ा.

हकीकत में 'चितौडगढ ' राजपूताना व मालवे के केन्द्र स्थान होनेसे उसको सर करने की जितनी जरुरत वादशाह को थी, उसी मुआफिक आबु पहाड राजपूताना व गुजरात का केन्द्र होनेसे, और दूसरे पहाडों के मुकावले में आबु की गौरवता

<sup>+</sup> किनने उपर्युक्त दोह सब नीहान रामाओं के वास्ते कहे है, में कि वृंदी के राटा नीहान झाही सेवा में उपस्पित हुए थे, परन्तु ऐसी अपमान कारक प्रमा से मुक्त रसने की खाम दोने नादशाह ने मंनूर करने नाद उन्हों ने शाही सेवा में रहना मंनूर किया था. बृंदी के हाटा शब सूर्जन व भोजरान ने की हुई दानों के विषय में इम प्रस्तक के पृष्ट ७२ की टीप्पणी ब पृष्ट ७६ में सुविस्तर अहनान अंकित दिया गया है.

ज्यादह होनेके कारण अकबर बदशाह ने आबु पहाड सर करने के वास्ते अथाग श्रम उठाया था, परन्तु सफलता नहीं होनेसे रातदिन उसके हृदय में आबुका राजा खटकता था, इसी कारण सिरोही के महाराव ने अपने मुलक की ज्यादह दरकार न करते आबु पहाड संभाठ ने की खास जरुरत समजी थी.

महाराव मानसिंह का अकाल देहान्त होनेसे उसके मुमाहिब वजेसिंह व बक्षी सूरताण अवावत को राज्य का मुकुट धारण करने की अभिलाषा पैदा हुई, और जब कि महाराव के नजदोकी भाई 'कला मेहाजलोत को लाजनाम जाहिर न होते, 'स्रताण का नाम जाहिर हुआ, तब अवावत सूरताण की लोलुसा बढ गई, परन्तु उसमें निष्फलता मिलने से, वह महाराव सूरताणसिंह का विरोधी बन गया. उसी मुआफिक हुंगरावत वजेसिह को अगले प्रकरण में लिखे मुआफिक शाही दरबार में दिखलाई हुई लालचों से राज्य लोभ के अंकुर पैदा हो चूके थे, और बाल राजा के समय का लाभ लेना चाहता था. महाराव स्रताणसिंह ने उसको अपना मुसाहिब रखने से राज्यधिकार को लगाम उसके हाथ में थी, जिससे उसको कुछ सबर थी, परन्तु बाल राजा को देवडे सरदागें ने उसके काका सूजा रणधिरोत के संरक्षण में रखने से लखावत सूजा सब काम देखने लगा, जिससे हुंगरावत वजेसिंह के स्वतंत्र व स्वच्छंदी राज्यकारोन्वार में वाथा पडने लगी.

मू. ने. ख्या. में इस विषय में लिखा है कि देवडा विजा (वजेसिंह) धणांधोरी विनेक्तर राज्य कारोवार चलाता था, और उसके कहने मुआफिक महाराव चलता था, परन्तु महाराव के काका स्जा रणधीरोत के पास अच्छे र राजपूत व घोडे होनेसे विजा उसकी इर्षा करने लगा, दरमियान मरहूम महाराव मानसिह की वाहडमेरी राणी को +पुत्र का जन्म हुआ, जिससे विजा ने सोचा कि महाराव स्रताणिस को हटाकर वाहडमेरी के पुत्र को गद्दी पर बैठा दृं तो मेरी उम्मेद बर आवेगी, परन्तु जबतक लखावत स्जा विद्यमान होवे वहांतक महाराव को गद्दी से हटाने का मौका नहीं होनेसे, उसने लखावत स्जा को चूक करके सारने के लिये अपने आदमीयों से कहा, लेकिन सब ने इसको कहा कि सिरोही का धणी स्रताणिस हो चूका है, तुम महाराव के काका को मत मारो, परन्तु विजा ने किसी का कहा नहीं माना, और अपने चचेरे भाई देवडा रावत सेखावत के पास लखावत स्जा को ( जो उस समय जगमाल वालीसा के डेरे पर था. ) चूक कराया, उधर विजा खूद लखावत स्जा को डेरा लूट ने को गया, जहां लखावत गोन्दिदास मौजूद था, उसने इसका सामना किया जिसमें गोविन्ददास काम आया.

<sup>+</sup> मरहृप महारात्र मानितिह की बाहडमेरी राणी गर्भवती थी, उनको देवडा वजेसिंह न बग्गळा कर ( शायद महाराव सूरताणसिंह मार देगा ऐसा भय बता कर.) बहाडमें ( उनके पीहर ) भेज दी थी, जहां पर उपको प्रत्र का जन्म हुआ.

देवडा विजा ने वाहडमेरी राणी को अपने पुत्र के साथ बुठाई थी, वे जब सिराही के नजदीक आने की खबर मिली तब विजा उनकी पेशवाई करने को कालंदी गया, जाते वक्त उसने अपने भरोसा वाले दो राजपूर्तों (जिसमें एक हुंगरावत व दृसरा चीवावत सरदार थे.) को स्रताणसिंह को नजरबंध रखने की आज्ञा की. महाराव स्रताणसिंह ने सोचा कि अब विजा वापस आकर मुजका चूक करेगा, जिससे उसने हुंगरावत राजपूत को समजाया कि तू मेरे को यहां से वाहिर निकाल दे, यदि में गेवाड या जोधपुर के राजा के पास जाकर रहूंगा तो भी मुजे क. २००००) की जागीर तो जरूर देंगे, और मैं तुजको पालुंगा, विक्त उस वात का सारणेश्वरजी को बीच में रख कर बचन कथन किया, और शिकार के बहाने से महाराव बहार निकल गये, चीवा राजपूत को इस वात का भेद सालूम नहीं था, जब कि दो कोश निकल गये तब चीवा राजपूत ने हुंगरावत से कहा कि मैं कुछ जानता नहीं हुं इसको मत जाने दो, जिस पर हुंगरावत ने जवाब दिया कि, तू सीधा २ आ जा नहीं तो तुजे मार दुंगा, तब चीवा राजपूत झक मारकर चूप रहा, और महाराव की रामसिण ' चले गये.

देवडा वजेसिंह सामैया करने को गया, वहां वाहडमेरी राणी ने अपना घालक पुत्र को वजेसिंह के खोले में रखा, लेकिन उस वालक को कुछ वलाए होनेसे अचानक मर गया. सिरोही में आने वाद महाराव चले जानेकी खबर मिलने पर, वजेसिंह ने लखावत स्जा की जागीर के गांव पर फौज मेजी, जिसमें स्जा का एक पुत्र मालदेव काम आया, स्जा की राणी ने अपने दूसरे पुत्र पृथ्वीराज व इयामदास को एक कुए जैसे खड़े में छिपा रखे, वजेसिंह की फोज गांव को लूट कर चलो गई, बाद रात्री के समय में स्जा की राणी अपने पुत्रों को लेकर आबु पहाड के गोड में गई. स्रताणसिंह ने रामसिण जाकर स्जा के परिवार को गांडियां भेज कर माल असवाव के साथ रामसिण बुला लिये.

वाहडमेरी राणी का पुत्र गुजर जानेसे देवडा सवरसिंह को वजेसिंह ने कहा कि मेरे को गद्दी पर वैठा दो, जिस पर उसने जवाव दिया कि, महाराव छखा की ओछाद के इस समय बीस डील मौजूद है, जब तक एक दो वर्ष का भी वालक उनकी ओछाद में मौजूद हो, वहां तक तेरी क्या मजाल है कि तू सिरोही की गद्दी पर विठ सके, जिससे इन दोनों के बीच में विरोध हुआ, और देवडा सवरसिंह नाखुश होकर वहां से चला गया, लेकिन वजेसिंह अपने मने से सिरोही का मालिक वन बेठा.

दृसरी तरफ अवावत स्रताण जो महाराव स्रताणसिंह को गद्दी पर वंटाने से

क्ष रायित्य के टाकुर काबा परमार केशवदास मिरोही रियायन का एक नयक्रहणल मामन्त या, केशवदास की विषया पहिन (जो महाराव सुरवावित्र के बढ़े भाई शाई शाई की पत्नि थी.) काबीबी रायित्य में वहती थी, जिससे महाराव रायित्य गये.

नाखुश हुआ था, उसने चींबा खेमराज से मिल कर लखावत कला मेहाजलोत को सिरोही की गही पर बैठाने का उद्योग शुरू किया था, जिसके लिये किव संडायस पुना ने कहा है कि—

" अवीये करे उपाय चीवो खेवो साथ छै; कीजे जेज न काय कळातुं मालक करां. " ॥ ५ ॥

वजेसिंह को सिरोही का मालिक बना हुआ देखकर, चीवा खेमराज जो उसका विरोधी था, उसने इस मौके पर छखावत कछा मेहाजछोत को मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह (जो छखावत कछा का सगा होता था.) की सहायता छेकर सिरोही कब्जे करने को कहा.

वस्तुतः लखावत कला मेहाजलोत महाराव सुरताणसिंह के मुकाबले में नजदीक का हकदार वारिस था, परन्तु महाराव मानसिंह ने अपने मुंह से सूरताणसिंह को सिरोही का राजा जाहिर करने से वह चूप बैठा था, लेकिन जबिक महाराव सुरताणसिंह सिरोही छोड कर रामसिण चले गये, और देवडा वजेसिंह सिरोही दवा कर बैठ गया, तब सिरोही की गद्दी पर लखावत कला का हक होनेसे, मेवाड के महाराणा ने फौज की सहायता दी. इस विषय में मू. ने. ख्या. में लिखा है कि देवडा विजा ४ महिने से सिरोही का राज्य भोग रहा है यह बात मेवाड के राणा ने सूनी, तब राव कला जो महाराणा का भांजा होता था, उसको टीका देकर फौज के साथ सिरोही विदा किया. राव कला सिरोही आतेही देवडा विजा भाग कर इडर चला गया, और राव कला सिरोही का मालिक हुआ, लेकिन उसका सब दारमदार चीबा खेमराज भारमलोत पर था. राव कला के पास बाद में देवडा सवरसिंह व देवडा हरराज ( देवडा वजेसिंह का पिता) हाजिर हुए, और कहा जाता है कि महाराव सुरताण ने भी आकर, कला को जुहार कियो जिससे कई एक गांव जागीर में दिये, वहां रहकर सूरताणसिंह चाकरी भी करते थे.

उक्त ख्यातमें यह भी लिखा है कि एक दिन राव कला दरवार में से उठकर चला गया, और देवडा सवरसिंह, सूरसिंह (सवरसिंह का भाई) व हरराज गालिचे पर बैठे थे, तब चीवा पाता (चीवा खेमराज का भाई.) ने फरीस को कहा कि गालिचा ले आ, लेकिन ठाकुर लोगों को उस पर बैठे हुए देख कर समाचार विदीत किया, उस पर फरीस को गाली देकर चीवा पाता ने कहा कि जा गालिचा ले आ, जिससे पुनः गालिचे के पास आया, फरीस को वार २ आकर गालिचा के तरफ नजर डालता देख कर, सरदारों ने पूछा कि क्या चीवा पाता गालिचा मंगाता है, तब फरीस ने कहा कि आप सब बात समजते हो, यह सूनतेही वे लोग उठे और कहा कि परमेश्वर करेगा

सो राव कला की जाजम पर नहीं वैठेंगे, इतना कहकर रीस करके वहां से चले गरे इस विषय में कवि संडायस पुना ने अपने कवित में कहा है कि—

- " पातल राण प्रभाण कलारी मदतन करण, जाहर समयण जाण सेना मेजी सामटी. "॥६॥
- " इंगर दरवारां ए पण शीवपुर आवीया, बुई जाजप वारां ए हुंगर सव उठीया. "॥ ७॥
- " उण पल हुंगर उठ आप घरां दस आविया; जुध कर भडसां जुट कला गुं भारत करां. "॥८॥

हुंगरावत सरदार चले जाने वाद राव कला ने क्या तजवीज की इस विषय में मू. ने. ख्या. में कोई उल्लेख नहीं हुआ है परन्तु किव पुना ने अपनी किवता में कहा है कि-

- " डुगरां पर देशोत कलारा आया कटक; उगां भांग उद्योत विध विध खांगां वाजियां. "॥ ९॥
- " आंपां वातां उच उण मुख सुं जद उचरी; मुंह पर राखां मृछ सज फोजां लोहां चढां " ॥१०॥
- " मही पर रहस्तो माण ए नाता रहमी अनर; तप धारी सरताण अणरो तप छडसी अवस. " ॥११॥
- " के छड थल लंकाल लुहर भालां से रहां; कालंद्री भारत कले डेरा दोए फोनां दिया " ॥१२॥
- " गुरे खाग सवाए सबरे भाग सात्रवां; मगरारी धर गांग कला रा वलीया कटक " ॥१३॥
- " आप अग्वा गढ आवे स्रा पोरसीयो सवर; दोलीयां देसां दात्र अरवद घर करां आपरां "॥१॥
- " छे धणी सरताण सूरे ने कहियो सबर; दल भांजां दईवाण कला सुं भारत करां. '' ॥१५॥

मू. ने. ख्या. में लिखा है कि डुंगरावतों ने महाराव सूरताण को समाचार भेजा कि आप हमारे साथ होजाओ, जिस पर महाराव सूरताण उनको आमिला. ढुंगरावतों ने इकट्टे होकर, महाराव सूरताण को टोका किया, और देवडा विजा जो 'इडर' के राजा की चाकरी में था उसको बुला लिया. इस विषय में कवि पुना ने अपनी कविता में कहा है कि—

- " फोर्ना फरमाँणा मरे लखीयो सोडने; धर आबु थाणां, दोय हां छावा देखाः <sup>3</sup>, ॥१६॥
- '' राज नणा रजपून सब दी करसां चाकरी; राखां परीयां रीत सब फोजां लोडां चढां. " ॥१७॥
- " पहेला पामेरा भला हता जद भांण रे; मोहरे था गारे समप्या कले सोड ने " ॥१८॥
- " खरीन साथ खंदार पायल खल लीघां मसण; आप होए असवार हेरा पामेरे दीया. " ॥१९॥
- " पामेरे अगपार कर आया हुगर कटक; मोटां मगरां मांहे पाखरणो कियो पर्यंग- " ॥२०॥
- " दुगरां रा दल देख सोढ प्वंग चलावीया; उचल गीया अनेक कलारो भागो कटक. " ॥२१॥
- " खुद कही ह्य नाल धुकार्व माती धनक; चोरंग वांपे चाल सूरों ने लडीया सवर. " ॥२२॥
- " यहीयां घोढो सोढ पूरा ने लेगा सबर; गाने आबु गोड कला छं भारय कियो. " ॥२३॥
- " आप अलागढ आंण सोढ तिलक दीघो सही; पृथी लई खगपांण अरबद गढ कियो आपरो. " ॥२४॥
- " अण क्य करे उपाय दोए क्य रा कागद दिया; जो इहर घर जाय वेगा पहींचायो बना, " ॥२५॥
- " कागद कासिदे पेग दिया बनपाल ने; लंडाई घर ले अखागढ कियो आपरो. " ॥२६॥

मू. ने. ख्या. में लिखा है कि देवडा विजा ने इडर से खाना होकर 'रोह, सरोतरे' आकर मुकाम किया, तब वह खबर चीवा पाता ने राव कला को पहुंचाई, जिसपर राव कला ने देवडा रावत हामावत (चूली गांव का देवडा हामा रतनावत जिसको महाराव

मानसिंह ने मारा था, जिसका पुत्र रावतसिंह था) को ५०० सवार देकर, देवडा विजा के सामने घाटा (तोडा का दरवजा) के नाकेपर भेजा, परन्तु रावत हामावत ने जब मालगांव में आकर मुकाम किया, तब देवडा विजा घाटे के नाके से बाहिर आ चूका था. वजेसिंह पास १५० सवार थे, वरमांण गांव से एक कोश के फासले पर दोनों फौजों का मुकाबला हुआ, जिसमें देवडा विजा की जीत हुई, और राव कला की फौज के ४० आदमी काम आए, ६० आदमी जरूमी हुए, और रावत हामावत सरूत जरूमी होकर गिरा. देवडा विजा के १३ आदमी काम आए, और वह रामसिण में महाराव स्रताणसिंह को जा मिला. इस विषय में किव संडायस पुना ने इस लडाई का सवीस्तर वर्णन अपनी किवता में किया है, उससे पाया जाता है कि जीरावल गांव की कांकण पर यह युद्ध हुआ था, और चीबा खेमराज भी देवडा रावत हामावत की सहायता में आ पहुंचा था. किव इसके वर्णन में कहता है कि—

```
" वचन मुणे वजपाल उससीयो लागो अपरः भारय भीम भजाल देखो दखीयो देवहो. " ॥२७॥
' घणा साथ गमसांण दल्ल मेले फोजां डमर; पोरस मेर परमांण वर दायक चढीयो वजो. " ॥२८॥
" वीरमदेरी वार इंडर रा छे उमरा; सोह अंग भीड सनाह पाखरीया खडीया प्वंग. " ॥२९॥
" उडे खेह अपार खरीयाव भाछांखवे; भोयंग न झेले भार वच फोजां सोमे वजो. " ॥३०॥
" ओ पंचायण एक अरबद री धर आवीयोः उढे शांम अनेक भाग गीया सोह पाखरां. " ॥३१॥
" रावत कहीयो राव सोढ छर मालक सही; तारां ज्युं तरसाव दन कर जगां देखीयो. " ॥१२॥
" राखे जतने राव खीमो ने रावत खडे; दोखीयां देसां दाव कांकल जीरावल करां. " ॥३३॥
4 बजा तणा सुण वेण कळोज चढीयो जोर कर; तहां वजमल खग तोल विष खागां वाजीयो. " ॥३४॥
" कांकल जो करणा सुण खेमा रावत सपह; वजगल सुं लढणा भारथ में वाथां भरे. '' ॥३५॥
" आही फीजां एक, खेमो ने राक्त खडे; ते खत्रक्त री टेक, वरदायक राखी बजा. " ॥३६॥
" उंडे सोर अपार, हथ नालां की हुवके; भुज है खत्रवट भार, वेरीयां पर झुके वजो. ? ।।३७।।
" ध्रपन्यां भालां धीव, जीके सत्र के झीकीया; हथ नालां पढ हीव, गोले दोणा गुढावीया. ' ॥३८॥
" राड करे रजपूत, बढवा जभो बीर वर: दोलीयां पर जम दत, बीच फोजां दीसे बजो. " ॥३९॥
" करे कईक झटके, क्रुते अने कटारीपे; कछा तणे कटके, दसमो ग्रह वजगल दीपे " ॥४०॥
" धहरे खग धारां. वच फोजां जीतो वजो: पोरस अजपारां, वजमल अरी वलंडणो. " ॥४१॥
<sup>4</sup> वढतां ये वजपाल, छोवो खीमो साजीओ; वेरज लीघो वाल, पढीयो रावत पागती. " ॥४२॥
" इद कीधी इथवाह, वाह केहतां वाहीई; अणवध करे उपाह, गडयल खाए रावत गीयो. " ॥४३॥
" जीए जीए सूरा जात, क्षत्री केईक साजीया; बजा कछारी वात, च्यार जुगां रेंग सी सदा. " ॥४४॥
" जुध जीते जमराण वरदायक चढीयो वजो; घण घोडां गमसांण, चढ सूरो आया सवर. " ॥४५॥
" भारय फोजां भंज, कांकल जीरावल करे; गडपन मोटा गंज, वड कुसले आयो वजो. " ॥४६॥
" लंगर फोजां लार अखागढ आयो अनड; ते झाली तरवार, कलामु भारत करण. " ॥४०॥
" आयो पारेवो ऊंट मल्रह्थ सोना भारीयो; लाखों मालन लूट, सारंग दीघो सोढ ने. " ॥४८॥
```

वजेसिंह ने आकर महाराव सूरताण को मुजरा किया, और घोडा नजर करके अपने कसूर की मुआफि मांगी. मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा विजा

- " कालंघरी जुध करें, स खर खीमों सकेंग्डें; कलो भाज कार्टायों, बोहस इम खाग वहाँडे. "
- " मूरे सबरे बजे काया भारत मु पांणे; उबाहीया अरबद, रेस खर्ग दीवी मु रांणे. "
- " नवड भद बह पोटे नरे, कलह नांम चंदी कीयो, सोह ने घणा दिन सरेणुए अवचल सुरे धपीयो, "

यह लडाई वि. सं. १६३१ में होना पाया जाता है, क्यों कि हुंगरावत सूरसिंह वि. सं. १६३१ में काम आनेका उल्लेख उसके स्मारक की वनी हुई छत्री के लेख में किया गया है. महाराव सूरताणसिंह ने पुनः सिरोही कव्जे करने वाद राव कला के जनाने वाले जो सिरोही में विद्यमान थे, उनको वडी इज्जत व हिफाजत के साथ कला के पास पहुचा दिये, और चीवा खेमराज के तरफ कालंद्री पहे की जागीर थी वह हुंगरावत सूरसिह के पुत्र सामन्तसिंह को दी, जो अवतक उनके वंशजों के तरफ है. महाराय सूरताणसिंह के हाथ से कौन संवत में सिरोही छूट गया, और कौन संवत् में पुनः कटना किया, उसका स्पष्ट खुलासा किसी ख्यात में नहीं है, परन्तु उसके समय के कितनेक ताम्रपत्र व शिलालेख (जो इस पुस्तक के लेखक को) मिले है, उनसे मालूम हुआ है कि वि. सं. १६२९ के आसो सुदि १३ के दिन उसने 'देरोल' नामका गांव देनेका ताम्रपत्र कर दिया है, और वि. सं. १६३२ के श्रावण वदि १३ के रोज 'कांटी ' नामका गांव देनेका शिलालेख से पाया जाता है, जिससे अनुमान होता है कि इस दरिमयान के समय में यह घटनाएं हुई है. वहुआ की पुस्तक में विसलपुर के लखावतों की ख्यात में उहेख है कि, वि. सं. १६३० में राव कला ने महाराणा की सहायता से सिरोही पर कव्जा किया या, और सूरसिंह डुंगरावत का काम आनेका संवत् १६३१ मालूम हुआ है, जिससे भी पाया जाता है कि वि. सं. १६३१ में महाराव सरताणसिंह ने पनः सिरोही कव्जे किया है.



## प्रकरण २९ वाँ.

# चलू देवडां चौहान. (महाराव सूरताणसिंह.)

( महाराव स्रताणसिंह के समय में वि सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक वटनाएं. )

महाराव सूरताणिसंह ने पुनः सिरोही कव्जे किया तव उसकी उम्र पंद्रह साल की तो. यदि उसने वालकपन से ही× युद्ध की तालीम पाईथी, और डुंगरावत सरदारों के गाथ अग्रणी होकर पामेरा की लडाई में और कालंद्री के युद्ध में भाग लिया था, परन्तु एकत वय न होनेसे राजकारोवार का वोजा उठाने का उसमें चाहिये जैसा सामर्थ्य न होनेसे, राजतंत्र निभाने के वास्ते पुनः देवडा वजेसिंह को अपना मुसाहिब वनाया. इस नहाराव ने पुनः सिरोही में आने वाद ( नि. सं. १६३१ से ) वि. सं. १६४० में दताणी की लडाई हुई, उस दरिमयान का अहवाल मूतानेणिसी की ख्यात से व गोत किनतों से उपलब्ध होता है, परन्तु उसमें किस समय में वे ऐतिहासिक घटनाएं हुई उनके संवत् किसी जगह अंकित होना पाया नहीं गया है. सिरोही राज्य का इतिहास नामक पुस्तक में मुसलमानी तवारिख पर से हाल अंकित हुआ है, उसमें और हो बार्ते दर्ज है, और

× दन्तर्य। में यहा नाना है कि महाराव स्र्तणिंह बाल्क्यन से ही तीर चडाने में इतना कुशल या कि जब कि पर १० माल की उस में या, तब अच्छे तीरंदान का तीर जितने दूर जाता या उससे ज्यादह फासजे पर इसका तीर पहुंचता था. यह कुशलता उमने आने पिता माण रणवीरोत से तालीप पाकर हासिल की थी. इसका पिता ' सुत्रमणिश्वर ' (जो वर्तमान अमय में स्र्ताणिश्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान है. यह स्थान 'नादीआ ' गांव के पात ' लोटाणा ' नामक गांव के पहाड में विद्यवान है. ) महादेव का पाम मक्त था, और ' मननी माण ' के नामसे मशहूर था. भाण रणधीरोत की बृद्धावस्था में विद्यवान है. ) महादेव का पाम मक्त था, और ' मननी माण ' के नामसे मशहूर था. भाण रणधीरोत की बृद्धावस्था में स्त्राणिसिह का नन्म होनेसे मननी माण के बड़ले बालवय का स्र्ताण चाकरी में उपस्थित रहता था, कहा जाता है कि महाराव मानसिंह के समय में अक्तर बादशाह खुद निरोही पर चढ़ाई लाया, तब स्रताण माणात के तीर से वह जलवी हुआ था. निमुक्त लिये कि ने कहा है कि—

" प्रीत जती प्रमाण, नख जतरी अंजस नहीं; त्रां सहना स्रतान, विंघो भाण नरंद बत. "

कवि कहता है कि मुकाबजा किया जाय तो एक तरक बढा पहाड, ( यानी बादशाह ) और दूसरी तरक नख का प्रमाण ( यानी बाठक ग्रुग्ताण. ) तत्र भी है, भाण नरेन्द्र का प्रत्र तेने सहज में मुखतान को विष डाळा.

सुरताणसिंह के बड़ प्राक्रम से महाराव मानिभंह अच्छी तरह वाकिकगार या, जिससे उसने अपने पीछे उसको मिरोही के मालिक बनाना योग्य प्रमना, बल्कि उनने अपने देहान्त के समय हुंगरावत सवरसिंह के पूछने पर सुरताणसिंह के बछ पराक्रम के विषय में ईशारा किया या कि जिसको मर्शनगी मेक के समान जाहिर में आ चूकी है, वह माण का सुरताण तुन्हारा मालिक है. विमंह वान्ते किये पूना ने महाराव के छकत लान कर अपनी किविता में अंकित किये है, यानी सवरसिंह ने पूछा कि कौन से सुरताण को हम मालिक माने, निसंके जुवाब में महाराव कहते हैं कि—

ा जाहर कांती जाण, भाण तणा सूरताण है; पोरत भर प्रमाण, सो मालक यां रे सही. "

उन वातों के संवत् भी दर्ज किये हैं, वसे 'रासमाला ' नामक पुस्तक में भी मुसलमानी तवारिख के आधार से संवत् के साथ कुछ हाल लिखा गया है. उन सब के सारांश यह है कि-

१ वि. सं. १६३२ में राजा टोडरमल (अकवर वादशाह का मुसाहिव.) गुजरात में आया तव, सिरोही के राजा ने रू. ५००) नकद व एकसों मुहरें की खिराज दी. (रा. मा. ए. ६५०).

२ वि. सं. १६३३ में अकवर वादशाह ने सिरोही पर फोज मेजी, जिसमें तरसुखां, चीकानेर के राव रायसिंह और सय्यद हासम को फोज के साथ भेजे गये, लेकिन महाराव स्रताण ने उनसे मुलाकात करली, जिससे वे वापस चले गये. (सि. रा. ई. पृ. २३७).

३ उसी समय ( वि. सं. १६३३ ) में अकवर वादशाह मेवाड में राणा प्रतापित से लडाई कर रहाथा, जब बादशाह बांसवाडे पहुंचा तब खबर मिली के राव सूरताण ने फिर फसाद शुरू किया है, उस पर बादशाह ने बीकानेर के रायिसह व सय्यद हासम को फिर सिरोही पर भेजे, सुरताण किले में बैठकर उनका सामना करने लगा, शाही फीजने कई बार किले पर हमले किये, लेकिन हरवक्त हारकर लीटना पडा, इस तरह लडकर किला फतह करने की उम्मेद निष्कल जाने से वे किले को घेर कर पडे रहे. ( सि. रा. ई. पृ. २३७ ).

४ इन्हीं दिनों में वीकानेर के राव रायसिंह का जनाना वीकानेर से आता हुआ सिरोही की हद में पहुंचा, जिसकी खबर पाकर महाराव सूरताण उसको लूटने के लिये गया, लेकिन वह रायसिंह के राजपूतों से हार कर आबु पर चला गया. रायसिंह किले पर अधिकार कर आबु पर जापहुंचा, राव सूरताण ने सुलह करना चाहा और राव रायसिंह से मिलकर उसकें साथ वादशाह के पास चला गया, और सय्यद हासम हाकिम के तौर पर सिरोही में रहा. (सि. रा. ई. ए. २३७)

५ वि. सं. १६३८ में राव सूरताण के वहे वेट ने कुछ फाँ व इकटी कर सच्यद हासम को मार डाला, और राव सूरताण भी अपने वेट से जा मिला, इस पर वादशाह ने राणा प्रतापसिंह के भाई जगमाल को सिरोही का राज देकर. ऐतमादखां जालोरों को लिखा कि सिरोही का राज सूरताण से छीन कर जगमाल को दिला देना, जगमाल जालोर आया. जहांसे ऐतमादखां को साथ ले सिरोही पर गया, सूरताण ने उसका मुकावला किया, लेकिन हार कर पहाडों में जाना पड़ा, जगमाल सिरोही पर काविज हो गया, किर राव मालदेव राठोंर के पोते रायसिंह, विजा देवडा और बहुत सी फाँज जगमाल की मदद के लिये छोड़ कर ऐतमादखां जालोर चला गया. (सि. रा. ई. प्र. २३८)

( महारात्र सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं. ) [ २५३ ]

६ वि. सं. १६४० में जालोर वालों ने कुछ फसाद किया, जिसको मिटाने के लिये डा विजा तो जालोर गया, और सूरताण जो घात में लगा हुआ था, पोशिदा रास्ते सें वि महलों में चला आया. उस वक्त जगमाल और रायसिंह को, जो सोये हुए थे, लिये तो उन दोनों ने सामना किया, परन्तु दोनों मारे गये. (सि. रा. ई. ए. २३८)

उपर्युक्त वातों से यह पाया जाता है कि वि. सं. १६३३ में महाराव सूरताण सें रोही का राज छूट गया था, और उस समय से वि. सं. १६३८ तक सय्यद हासम दशाह के तरफ से वतौर हाकिम सिरोही में रहा था, और वि. सं. १६४० में सीमोदिया गमाल व राठौर रायसिंह सिरोही के महलों में मारे गये थे. सिरोही राज्य के इतिहास के वक ने यह वातें पक्षपात से अकवर नामे में छिखि जानेका कारण बताकर उल्लेख या है, तटुपरांत महाराव सूरताणसिंह ने दिये हुए दान के बहुत से ताम्रपत्र व लालेख विद्यमान है, जिसमें वि. सं. १६२९-१६३२-१६३४-१६३७-१६३८-१६३९ व ८० के संवतों में अलग २ गांवों में भूमिदान करने के प्रमाण मिल रहे हैं, जिससे . सं. १६३३ से १६३८ तक सिरोही राज्य का कव्जा महाराव सूरताणसिंह का नहीं ति शाही हाकिम के तरफ रहने का अकवर नामा में लिखा गया है वह गलत होना या जाता है. उसी मुआफिक महाराव सूरताणसिंह के वडे वेटे ने वि. सं. १६३८ में य्यद हासम को मार डालने की वात भी वीन पायेदार है, क्यों कि उस समय में ख़द हाराव की उम्र २२ वर्ष की थी. अकवर नामे में यह भी लिखा है कि वि. सं. १६२८ में कवर वादशाह के सरदार खान कलां जो गुजरात के तरफ जा रहा था, उसको सिरोही कोई राजपूत ने ×सख्त जख्मी कर दिया, उसका बदला लेनेके वास्ते शाहो फौज तरोही पर गई, राव ( सूरताण ) सिरोही छोड कर पहाडों में चला गया, और १५० जपूतों ने सिरोही में शाही फीज का सामना किया, और वे सव लडकर मारे गये, किन वि. सं. १६२८ व वि. सं. १६३८ में सिरोही में कौन राजा था, उसका नाम भी र्ज नहीं है. अनुमान होता है कि दि. सं. १६२८ को घटना महाराव मानसिंह के मय में हुई थी, ओर वि. सं. १६३८ में सच्यद हासम को महाराव के वडे पुत्र ने नहीं रन्तु खुद महारात्र स्रताणसिंह ने मोर डाला होगा.

महाराव स्र्ताणिसंह ने वि. सं. १६३३ में अकबर नामे में लिखे मुआफिक शाही हों सिरोही के किले पर घेरा डाल कर पड़ी हुई थी, उस मौके पर बीकानेर के हिराजा रायसिंह के जनाने को लूटने का प्रयत्न किया था, यह बात भी मानने हिराज नहीं है, क्यों कि जब कि फीज घेरा डाल कर पड़ी थी, तो उसका घेरे में से चला जाना ही मुश्किल था, दोयम-वीकानेर के रायसिंह के साथ उसका रिक्ता था, सोयम

<sup>×</sup> दंतरया में महाराय मानसिंह के समय में खुद अकनर बादशाह िरोही पर आया था, और सु'ताण के तीरसे जल्मी नेका कहा जाता है.

गहाराव स्रताणसिंह ऐसी प्रकृति के राजा नहीं था कि जनानी सर्रीरों की मर्यादा का पालन नहीं करते, उसको तकलिफ देनेका इरादा करे, विक मृ. ने. की ज्यात में लिखा है कि बीकानर के महाराजा सौराष्ट्र में जाते थे, तब सिरोही के पास होकर निकल ने से महाराव स्रताणसिंह ने उनका उत्तम प्रकार से आतिथ्य किया था. सब से वडी वात यह है कि अकबर नामें में लिखे मुआफिक सिरोही का राज्य वादशाह के कब्जे में हो गया होता तो, शाही कटने से आवु पहाड सहल से पुनः महाराव के कटने में नहीं आने पाता. वगेरह कारणों से स्पष्ट पाया जाता है कि महाराव सूरताण के समय में सिरोही राज्य पर शाही फौज के वार वार हमले होने पर भी सफलता न मिलने से, सिर्फ वडाई दिखलाने के खातिर ऐसी वनावटी वार्ते लिखी गई है. इसी मुआफिक सिसोदिया जगमाल व राठौर रायसिंह चन्द्रसेनोत को सिरोही के महलों में मारे जानेकी वात भी गलत है, क्यों कि वे दोनों दृसरे कइएक सरदारों के साथ 'दताणी' में मारे जानेका अहवाल दृसरी हरएक ख्यातों से व गीत कवितों से भी मालूम होता है.

सिरोही राज्य के वहुआ की पुस्तक और दूसरे किवयों के गीत किवतों से मालूम होता है कि, महाराव सूरताणसिंह ने राव रायसिंह चंद्रसेनोत को व मेवाड के महाराणा को आपत्ति काल में आश्रय देकर चहुत नामवरी पाई है, इस विपय में सि. रा. ई. की पुस्तक में (पृष्ट २४३ पर.) लिखा है कि "ये वडे ही मिलनसार थे, और राजपूताना के कई राजाओं के साथ इनकी मेत्री थी. जोधपुर के महाराव चंद्रसेन को वादशाह ने मारवाड से निकाल दियां उस वक्त दो वर्ष तक वे सिरोही राज्य में रहे, उस समय इन्हों ने उनका बहुत कुछ सन्मान किया, और जब वे हुंगरपुर वांसवाडे की तरफ गये, उस समय अपनी माता तथा राणीयां को सिरोही छोड गये थे. " मेवाड के महाराणा के विषय में उक्त पुस्तक में इतना ही लिखा है कि "महाराणा के साथ इनका स्नेह वेसाही वना रहा, जव उक्त महाराणा की विद्यमानता में उनके कुंवर अमरसिंह की पुत्री केसर कुंवर का सम्बन्ध महाराव स्राताण से होता देख, उनके भाई सगर ने उनसे निवेदन किया कि, अपने भाई जगमाल को सूरताण ने ही मारा है, इस लिये सिरोही वालों से तो वर लेना चाहिये, परन्तु उक्त महाराणाने इनके साथ के स्नेह के कारण सगर के निवेदन पर कुछ भी ध्यान न दिया, जिससे उसने अप्रसन्न होकर कहा कि मुजे सीख दो, इस पर महाराणा ने यही उत्तर दिया कि तुम चाहो तो भले ही चले जाओ, परनतु नामवरी तो जव जाने कि हमारे घराने के नामसे +देहली जाकर

<sup>+</sup> महार जा प्रभाव का भाई सगर बाद्याह के पास देहनी बन्ना गया था, उनके कारण के विषय में मृता नेगनी ने भीगोदिया की रत्यान में िसा है कि-सम्मान मात्र का मना भाई या. मनर का स्वान था कि राव सुन्ताय ने सम्मान की मास है तर भी दिशन ( महारूपा ) उनकी नाकदारी कर रहे हैं, केकिन गणा अवर्गनेह गत सुप्ताण के पाव नगमाल का विर मोरिंग, पन्तु महागणा ने गार मुग्ताम को ओलमा भी नहीं देते, उनके साप किर भी कोई रहा, और राव मूग्ताम को अवशी प्रती िट्र इस नामसे सागर को बहुन बूरा लगा कीर बारसाह के पस कापा, उसने मेराड की कुछ हकीकन बादशाह महांगीर की

(महाराव स्रवाणसिंह के समय में कि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२५५] सलमानों की सेवा में पेट न भरो, इस प्रकार अपने भाई से विगाड करके भी उक्त हाराणा ने अपनी पौत्री का विवाह अपने समान ग्रुणशील वाले इन महाराव से रही दिया. "

महाराणा प्रतासिंह के साथ सिरोही के महाराव सूरताणिसंह का स्नेह क्यों हुआ? गिर महाराणा के भाई सगर के कथन की दरकार न करते, महाराणा ने महाराव एरताणिसिंह से ज्यादह पक्षपात क्यों रखा? इसके वास्ते सिरोही राज्य के इतिहास र छेखक ने व दृसरे ख्यात निवशों ने अपनी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं किया है, रन्तु निरोही के बहुआ की पुस्तक में महाराव सूरताणिसिंह के समय में ही रचे हुए कि किवतों की नुंद हुई है, उससे मालूम होता है कि जविक महाराणा प्रतापिसंह से इचपुर भी वादशाह ने छीन लिया तव वे कुंभलमेर आये, और वहां से भी शाही कि का आक्रमण से भागना पड़ा. यानी जब कि महाराणा प्रतापिसह ने हताश किरा में बाद साम करके सिध के तरफ प्रयाण किया, तब महाराव उत्ताणिसिंह ने उसको आश्रय देकर 'सूंधा पहाड' में रखा, (जिसके वास्ते टॉड एजरथान के पुस्तक में उछेख किया है कि 'अरवली के शिखर पर से उतरकर महाराणा मन्धभूमी की सीमा पर आये.') और उनकी हर तरह की हिफाजत रख हर किसी तरह की उणप न आने दी. जिसके वास्ते किव ने उक्त किवतों में कहा है कि

' मन्दर मन्द्रर्ग जुल गुमेलनेर आपे राण सरखा; खाकी पहेर खाक, तुरत नाटा ख्ण तरको. " ' टान्ते बोलिया दियाण, दशा राण के दशा दोटो; लखायन देखे लंकाल, शरण आयो चितोडो. " ' सातीयो शरण राणो जरन, चंद सुर्ज कर साखीयो; पूर्यापन बाहद्र इनापना, दली जोधाणां जश दाखीयो."

भावार्थ यह है कि गुछ में देहान्त पर ही जो हटते थे, वेसे महाराणा के वहादुर निक सब काम आजाने से राणा कुंभलमेर आया, परन्तु वहांपर भी मुसलमान सन्य आपहुंचने का समाचार स्नकर सीसोदिये भाग निकले, उस समय में महाराणा ने दुश्वी होकर कहा है कि, अब कोन दिशा में अपन जा सक्ते हैं? उसकी उस समय में लेका के रावण जसा बहादुर व हिल्ला लखावत स्रताणसिंह पाया गया, नार्य में लेका के रावण जसा बहादुर व हिल्ला लखावत स्रताणसिंह पाया गया, नार्य एं पन्त श्वा हिए या, निक्स बाद्याह नहांगीर ने सगर ने सणा की पद्मी देकर निवीद के साथ मेंबाद का सब राव हिए या, श्वांपर और दूसरे बईण्क पराने दिये, सगर ने १९ वर्ष निवीद में राव किया. वि. सं. १६७१ में हिएय, श्वांपत का सम्बद्ध को दिया, और सगर को रावव' की पद्मी देकर पूर्व में नागीर दी.

हार या गत महाराजा अनराजह जा रहा। जार तर के सिंह कि—सगर ने खूद पद्याताप करके अपने भतीने महाराणा हार गतन्यान की पुस्तक में इम निषय में लिया है कि—सगर ने खूद पद्याताप करके अपने भतीने महाराणा हामाबित की कुछातर अपनी ताफ से ही मेबाद का राम भुंच दिया, और आप वानप्रस्थ होकर 'कंबार' नामक पहाड पर हिम्रांती छैने छगा, परन्त् वहां पर उसकी शान्ती नहीं मिली, छुछ समय बाद बादशाह की आज्ञा से वह देहली गया, जहां पर विम्रांती छैने छगा, परन्त् वहां पर उसकी शान्ती नहीं मिली आम दरबार में उसने अपने हाय से कटार खा कर, बादशाह के समक्ष बादशार ने उसकी बहुन दिस्कार किया, निप्तते आम दरबार में उसने अपने हाय से कटार खा कर, बादशाह के समक्ष

धारना प्राग गोहा.

जिससे चितांड के महाराणा उसके शरण आया. महाराव सुरताणसिंह ने दुश्मनों से रक्षण कर वफादार रहने की प्रतिज्ञा सूर्य और चंद्र की साक्षी से की, और वहुत जतन के साथ महाराणा को रखा. जो कि उस समय में दूसरे वहुत से वहादुर व प्रताणी राजा विद्यमान थे, परन्तु स्रताणसिंह का यश देहली दरवार के सव योद्धाओं पर प्रकाशित हुआ.

दूसरा किवत जो आहा दुरशा ने कहा है जिसमें राठौर रायसिंह व राणा को महाराव सूरताणसिंह ने शरणे रखने का उछेख है, उसमें किव कहता है कि—

" सूरताण कियो खुमाण सहामण, सुजय लखावत होत सवाये; राय शरणे रायसिंय राखियो,

राणोई शरणे राखीयो राये."

" बेहु सायेची पर्गा राखी दोऊ, वाले धरा बछ्टो बंक; सवला अनल वेहु तणे सिर, आबु अनल तिहारो अंक."

भावार्थ यह है कि-स्रताण ने खुमाण यानी महाराणा को सहायता करने से महाराव छला के वंशज छलावतों का सुजश हुआ. जिस राव ने राव चंद्रसेन के पुत्र राव रायिसह को शरणे रखा था, और उसी राव ने महाराणा को जविक आमेर के कछवाहा मानिसह पीछे पड़े, जिससे पत जानेका वक्त आया, तव उनकी आश्रय दिया. महाराव स्रताणिसह के आश्रय से ही जोधपुर के महाराव राठोर गांगा की ओछाद वाले का बचाव हुआ, और सांगा यानी महाराणा संप्रामिह के वंशज भी सोढ यानी स्रताणिसह के आश्रय में आनेसे बच गये. अगर अखाहर यानी महाराव अखेराज उडणा के पोते अरबुद के राव ने इनको बचाने के वास्ते प्रयत्न न किया होता तो गंगेव का परिवार यानी राठोर गांगा के वंशज, और हमीर का परिवार यानी मेवाड के महाराणा हमीरिसह के वंशज, घरघर भटकते यानी छीन्न भीन्न हो गये होते, परन्तु उनकी अच्छीतरह साहेवी यानी ठकुराई कायम रहकर पुनः राज्य प्राप्ति होकर आफत से (वे) मुक्त हुए. ऐसे दो समर्थ राजाओं के शिर पर (हे) अरबुद नरेश तेरा हाथ रहा.

उपर्युक्त किवतों से पाया जाता है कि महाराणा प्रतापिसंह का महाराव सुरताणिसंह के उपर ज्यादह स्तेह होनेका कारण यही था कि, महाराव ने उसको निराधार वन जानेके समय में आश्रय देकर उसका बचाव किया था, और अपने भाई जगमाल को महाराव ने मार देने पर भी उसका विर न लेते, किये हुए उपकार की किमत व कदर महाराणा के नजदीक इतनी समजी जाती थी कि, उसने अपने भाई सगर के कथन की परवाह न की, और स्तेह में बृद्धी करने के वास्ते अपनी पौती का, महाराव स्रताणिसंह के साथ दिवाह किया.

<sup>&#</sup>x27;' उपर मान्त अंबर उलटिया, इवे पत येलां इरण, अण शरणे गांगा उगरिया, सांगा उगरिया सोह तके शरण. "

<sup>&</sup>quot; उगारवा तणी राव आञ्च आ, दरजो न करत अखाहर, घर घर हुत गंगेव तणो घर, घर घर हुत इमीर घर "

मृता नेणसी की ख्यात में महाराव स्राताणिसंह व सीसोदिया जगमाल के दरिमयान वेग्रह होनेके विषय में लिखा है कि, राव कला से महाराव स्राताण ने सिरोही ले लिया, लेकिन राज काज का सब दारमदार देवडा विजा पर था, और देवडा विजा दिन व दिन ज्यादह वलवान होता जाता था, जिससे महाराव बहुत नाखुश थे परन्तु देवडा विजा को पहुंच नहीं सके थे, उन दिनों में स्राताणिसंह का ×िववाह बाहडमेर हुआ. जबिक वाहडमेरी राणी सिरोही आई, तब देवडा विजा को ठाठ व रीत भात देखकर उसने महाराव से पूछा कि मालिक आप हैं या विजा ? महाराव ने जुवाव दिया कि मेरे पास ऐसे राजपूत नहीं है कि वे विजा से सामना करें, जिसपर बाहडमेरी राणी ने कहा कि पेटपूर खाना दो गे तो बहुत राजपूत मिलेंगे. महाराव ने इसपर से १० आदमी बुलाने का राणी को कहा, जिसपर उसने अपने पीहर से २० वहादुर राजपूत बुलाकर महाराव के पास रखे. जब महाराव की हालत औरों को अच्छी मालूम हुई तब दूसरे और भी अच्छे २ राजपूत उसकी सेवामें उपस्थित हुए. महाराव और देवडा विजा के दरिमयान शिर सहे की नोवत आपहुंची, उस मौके पर देवडा विजा के भाई देवडा लूणा व माना जो वहादुर राजपूत थे, वे भी देवडा विजा से विरुद्ध होकर महाराव के पक्ष में आये, इस तरह महाराव का पक्ष मजबूत होनेसे देवडा विजा को सिरोही से निकाल दिया.

देवडा विजा अपनी जागीर के गांव में रहता था, उन दिनों में बीकानेर के महाराजा रायिसंह सौराष्ट्र तरफ जा रहे थे, जब वह सिरोही के पास आया, तब महाराव सूरताण-सिंह उससे मिले. महाराजा ने महाराव का वहुत आदर सन्मान किया, पीछेसे देवडा विजा भी वहुत आदमीओं के साथ रायिसंह को मिला, उसने बहुतसी लालच दिखलाई लेकिन उनका स्वीकार नहीं किया. महाराजा रायिसंह ने महाराव से बातचीत करके सिरोही का आधा राज वादशाह का और आधा राज महाराव को रहेवे इस शर्त पर देवडा विजा को निकाल देनेका ठहराव किया, और उसको निकाल दिया.

<sup>×</sup> दंतकया में कहा जाता है कि ' बाहडपेर ' के रावल ने अपनी एक कन्या कि सगाई महाराव से व दूसी की देवडा वनेसिंह के साय की थी. और उसमें छोटी कन्या जो बहुत रूपवान थी उनका लग्न महाराव से करनेका या. वनेसिंह को यह मालूप होने पर उसने रावल की दासीओं को फोड कर नव कि कन्या को ' चवरी ' में छाई गई, तब छोटी कन्या को वनेसिंह के तरफ रखवा दी. जब कि महाराव विवाह करके सिरोही आये, तब महाराव के साथ निहाई हुई (बडी प्रत्री) कन्याने वनेसिंह के तरफ रखवा दी. जब कि महाराव विवाह करके सिरोही आये, तब महाराव के साथ निहाई हुई (बडी प्रत्री) कन्याने महाराव को कहा कि भेरे प्रारम्ब में आप हो गांव किया था सो हो गई, परन्तु आप के मुसाहिब ने ऐसा महाराव की कहा कि भेरे प्रारम्ब में आप हो गांव किया था सो हो गई, परन्तु आप के मुसाहिब ने ऐसा

प्रभंच किया है.

वस्तृतः वाह्डपेर रावछ की वडी प्रत्री बहुत चतुर व वीर त्राछा थी, उसकी युक्ति व सहायता से देवडा वजे तिह को मुसाहित पर से हठाया गया. यह कहा जाता है कि नव देवडा वजे तिह अपनी जागीर के गांव 'वावछी 'में रहने छगा तब मुसाहित पर से हठाया गया. यह कहा जाता है कि नव देवडा वजे तिह अपनी जागीर के गांव 'वावछी 'में रहने छगा तब समाहित पर जान की सहामती का खतरा माछम हुआ, जिससे उसने अपनी उक्तराणी (वाहड नेरी) को उसकी वहित (राणी उसको अपने जान की सहामती का खतरा माछम हुआ, जिससे उसने अपनी उक्तराणी (वाहड नेरी) को उसकी वहन दिया कि जब तक वहाडियों ) के पास मेन कर अपना सौमाग्य अलंड रखने की मांगणी कराई. उद्दार महाराव ने उसको वचन दिया कि जब तक वहाडियों ) के पास मेन कर अपना सौमाग्य अलंड रखने की मांगणी वहां तक तुन्हारा सौमाग्य मेरे हाथसे खंडित नहीं होगा. इस यजे तिह मेरी ननर के सामने शस्त्र ग्रह्म कायदा उठाया था.

महाराजा रायसिंह ने आधा राज की संभाळ के वास्ते मदनसिंह पातावत को प०० सवार देकर सिरोही में रखा, जब वह साराण्ट्र से वाणिस वादशाह के पास गये तब अर्ज की कि, सिरोही के माळिक राब स्रताणसिंह को उसके सरदार विजा ने दवाया था, सो राब मेरे से मिला और आधा राज देना कबूळ करने से मैंने राब का पक्ष लेकर विजा हरराजात को निकाल दिया हैं, वेसे वह आधा राज शहेनशाहत में खालसा कर उसकी संभाल के वास्ते ५०० सवारों के साथ में अपना आदमी वहां छोड आया हुं, सो मुनासिव हो वेसा वन्दोवस्त किया जाय. जिसपर वादशाह के वजीर, वक्षी आदि सिरोही के आधे राज की क्या तजवीज करना वह सोच रहे थे, दरमियान मेवाड के मरहम महाराणा उदयसिंह का पुत्र जगमाल जो सिरोही के मरहम महाराव मानसिंह का जवाई होता था, और शाही सेवा में उपस्थित था, उसने सिरोही का आधा राज मिलने की अर्ज की, जो वात उन्होंने अकवर वादशाह को जाहिर करने पर वादशाह ने मंजूर कर फरमान लिख दिया. देवडा विजा भी सिरोही का आधा राज प्राप्त करने के वास्ते वादशाह के पास पहुंचा था, लेकिन सफळता न हुई, जिससे वह भी सोसोदिया जगमाल के साथ सिरोही आया. महाराव ने सीसोदिया जगमाल का सन्मान कर के उसको आधा राज दे दिया.

महाराव स्र्ताणिसह महल में रहता था, और सीसोदिया जगमाल दूसरे घर में रहताथा, जिससे जगमाल की राणीने कहा कि मेरे पिता के महल में मेरी मोजूदगी में दृसरे क्यों रहवे? उस समय में महाराव कुछ दिनों के वास्ते वहार गये थे, जिससे मौका पाकर सीसोदिया जगमाल व हुंगगवत वजेसिह ने महल पर हमला किया, लेकिन सोलंकी सांगा व किव आसीया दृदा आदि जो महल में थे उन्हों ने सामना किया, जिससे लिजत होकर उनको सिरोही छोडकर वादशाह के पास जाना पडा. वादशाह ने जगमाल की सहायता में राव रायसिंह चंद्रसेनोत (जोधपुर के राजा चंद्रसेन का पुत्र.) व दांतीयाडा के कोलीसिंह को मुसलमानी फोज की मदद देकर सिरोही पर भेजे. राव रायसिंह फोज के साथ सिरोही आया तच महाराव स्र्रताणिसह सिरोही छोड कर पहाड में चले गये, जगमाल ने महल का कव्जा किया कुछ दिन वाद जगमाल ने सोचा की, शहर (सिरोही) तो लेलिया लेकिन अब चढाई करके महाराव स्रताणिसिंह से आयु की तलेटी भी छूडाना चाहिये, जिससे जगमाल ने चढाई की, महाराव ने भी उसके सामने दो कोश के फासले पर अपना मुकाम किया.

सीसोदिया जगमाल से महाराव सुरताणसिंह का विरोध होनेका कारण व उस कारण से पीछेसे जो शाही फीज के साथ युद्ध का प्रसंग उपस्थित हुआ, उसकी ऐति-हासिक घटना के विषय में प्रख्यात कवि÷ आढा दुरशा ने अपनी नजर से देखा हुआ

<sup>-</sup> वि भारा दुरशा मोशहर रियानन के पनिटिया नामक गाँव में हुआ था. उसका मन्द वि. इं. १९९२ में हुआ, वह

(महाराय स्रताणसिंह के साय में कि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [२५९] अहवाल गीत कवितों में रचा है, जिसमें "राव स्रताण के झुलणे " मुख्य है. उनमें उपरोक्त घटना के विषय में किव कहता है कि.

महाराव स्रताणसिंह के अल्ले कवि आहा दुरशा कृत.

" स्याम ग्रुणेश मसन हुय, सन्त सुर अगताणां, बूंडा दूंड मचंड में सृद बुद्ध घरांणां. ' ॥१॥

" मेक इसण लंबो उदर फरसी धर पांगां; वंद वै आस वरणवू जीण कि घर पांगां. " ॥२॥

" इंसा बाहन सुभू घरणो पुत्री ब्रह्माणां, ज्ञास्द मात सुनत दे सूरताण बलाणां. " ॥३॥

" रूप चहूं ठकुराईयों वायक चहुवाणां; कथ वरण हूं सखरी सरसी खुमाणां." ॥१॥

किन मंगलाचरण में गणपित व शारदा की स्तुति करके चहुआणों की कथा के आरंभ में कहता है कि—'सरसी खूमाणां' यानी सीसोदियों से (महाराणा प्रतापितंह से) भी अच्छी ख्यात वाले चहुआणों (सूरताणितंह) की कथा वर्णन करता हुं ऐसा कहकर वाद में कथा शुरू करता है कि—

" कुल नारी धर कारणे सब दी खुद च चर्ता; हुवा तुरकां हिन्दुवां किन्तर गंध्रवां. " ।।।।।

" मुप निम्नंभ शकतियां, कथ वांचत कन्धां; कगला नार कुवारियां नाहां नव नन्धां. " ॥६॥

" विद्ध हमीरां वीजडां ते आर खतन्त्रां; हारी जेत होई दीयां करतार वशन्तां. ' ॥।।।।

" गाजी शाह सम्मापिया अखद उझहा; विख्या राण प्रमाण कर हे पांन महोहा. " ॥ ८॥

" चढ खडीया खड आविया, युं कीद्ध अपछा; सांमा पिछवा सुरसह दल मेल दुझछा. "॥ ९॥

'' शंकर वीच वे भाग धर किय चंगी गहा; आधी रेयत सा ' रही बांसे जयहा. "॥ १०॥

" जहां भन्नान जाणवे, उर मज्ज अपछा; घात विघातां ओघतां जोये जगमछा."॥ ११॥

" शेल सीथांणां सरतां इता जोध न इल्ला; आय हुवा वे एकठा रख साग इल्ला. " ॥ १२ ॥

" तेडा दे तेडा विया वंका वज पाला; महलों छपर मंहिया चीतोडे चाला. "।। १३॥

" सात खणे सीरोहीया पेठा पूछाला; अरि दरवाजे आविया के उपर माला "॥ १४॥

नोवपुर के महाराना के पास रहता था, और पीछेसे राठौर राव रायितिह चंद्रसेनोत के पास रहने के कारण जब कि राव रायितिह चंद्रसेनोत शाही कौन के साथ िसरोही पर आया, तब किव आढा दुरशा भी उनके साथ विद्यमान था, बिल्क दत्ताणी के युद्ध में वह शामिछ होनंसे रूल्त नल्मी हुआ था. किन आढा दुरशा १२० वर्षकी छम्बी जिन्दगी सुगत कर वि. सं. १७१२ में गुजरा. इस किव ने उस समय के राजा बादशाहों के यश का प्रमाणीकपन से सच्चे यशोगान करने से इसकी प्रतिष्ठा शाही दानार में व अन्य शन:ओं में भी बहुत थी. वि. सं. १६४० की दताणी की छडाई में रणखेत संमाछ ते वक्त जल्मी हालत में यह महाराव स्ताण के नजर पडा, शस्त्र प्रहण कर युद्ध में उपस्थित रहने के कारण, उसकी राजपूत सरशर समजा गया था, परन्तु इसने चाःण होना जाहिर करने से महाराव ने उसकी परिक्षा किने के बास्ते, उस युद्ध में महाराव का सामन्त देवडा सवरितह जो काम आया था, उसके विषय में यश गाने का कहने पर सल्त जल्मी होने की हाछत में भी इस शिष्ट किने ने एक दोहे में यश वर्गन किया कि—

" घर रावां जञ्च दुगरीं जर पोत्रां शत्रु हांण " " सबरे मरण सुवारियो चह धोकां चहुआण."

यह स्नक्त महारात को यकीन हुआ और उसको पाछली में बैठा कर है गये, बाद इलान करके उनकी अच्छी शुश्रुपा की, और उसकी विद्वता व प्रमाणीकता की कदर करके वि. सं. १६६६ में कोड पसात के साप 'पेसुआ ' गांव दिया और अपना पोछ बारहर मुकार दिया. इसके बाद ' जांबर ' गांव इसको दिया गया. कि आदा दुरशा को इन गांवों के सिवाय मेवाड व नोवपुर रियासत से भी कितनेक गांव मिले है, बल्कि बादशाह अकशर को भी इसके वास्ते बहुमान था.

" वाप कारे वेलियां सींघल सपलाला; शांगा भोजा दूसरा रीडमल रहाला. "॥ १५॥ 'भोज कलांघर हाहियो, भह आण भंडारे; तीर कवांणां रावतां ले स्ंज लंधारे. "॥ १६॥ 'आ वज्ञा गिर गाजिया रूप वाज पंलारे; नायक पायक निषया चिंडिया चींवारे. "॥ १७॥ 'मंदर मेल न सिक्या, रख पाल न मारे; आवध वंन्य खतंगियां, अरिमार विहारे. "॥ १८॥ 'सदली ओलज सों सहां सबले सिरदारे; पहणता सीर धूणता आया चतारे. "॥ १९॥ 'माज वाधा यू वदे थयो शों चोहहे; जिम हुआ तिम अखिया फुरमाण मगहे. "॥ २०॥ 'माद चहे धर से धणी, नर मोगर घटे; शंकर अंवर दिपियो कर इंवर फटे "॥ २१॥ 'सोह चहे धर से धणी, नर मोगर घटे; शंकर अंवर दिपियो कर इंवर फटे "॥ २१॥ 'माय दमांमां वाजिया, सब नियर चोहहे; मरण ना कियो मेलिया संमंधां सहे. "॥ २२॥ 'माय दमांमां वाजिया, सबले जू हहे; दाव अनेरो खेलवा आया कु रसते. "॥ २३॥ 'मारा विजा आरोहिया, साकुर सम सम्मा; शहर फतेपुर सांमहा पेसाहर प्रममा. "॥ २४॥ 'मेली खेड निनोहीया, दरहच मुकम्मा; आग्त डपर आर्वाया, दरवार द्गममा. "॥ २५॥

भावार्थ-यह हैं कि हाही फरमान लेकर सीसोदिया जगमाल सिरोही आया तव महाराव सूरताण ने उसका सत्कार करके आधा राज दिया, परन्तु जगमाल ने देवडा वजेसिंह (जिसको महाराव सूरताणसिंह ने निकाल दिया था.) को बूलाकर महाराव के महल पर आक्रमण किया, लेकिन महल के संरक्षकों से हार कर भागना पडा. महाराव को यह बात मालूम होनेपर वह उनके डेरे पर गये, परन्तु सगे होनेके कारण उसका वध नहीं करते भगा दिथे. जिससे जगमाल वादशाह के पास चला गया.

" अंदर माऌ्म कीघर्या, त्रेढो जो गम्मा; पै लग्गो कर धारियां फरियाद खतम्मा. <sup>१९</sup>॥ २६ ॥ '' अभी पृत्र न सक्ही, चहुवाणां जम्मा; शाह अरवद्ध उपरां की फोज हुकम्मा. " ॥ २७ ॥ " नजर दोलत शाह की वर आम सकजां; सब्ये हिन्दुस्थानियां खुरशामां हजां. "॥ २८॥ " राणा ज्यांमे रावलां, राव रावत राजां; मुलतांणां, खानां सहित खोर्चा मीराजां. " ॥ २९ ॥ " बीटा जने फरिया तने कुल लजां; को भड़ बध्य सम्मय है कारण पर बजां. " ॥ ३० ॥ " सिंच तरहे डिट्यो, माजी कम धर्जा; बीडा खुद श्रमापमी में खेनन भर्जा. " ॥ ३१ ॥ " राष्ट तुरकां हिन्दवां सब्वे सोरसे; तोल प्रमाणे वोलीयो, जुलमाल कलेस्से. "॥ ३२ ॥ " पूनम रेणी चंद ब्युं, श्री दमल प्रकारे; असपत तेडे आगळे, भज पूज सहास्ते. " ॥ ३३ ॥ " दीप नरम्मे वपट्टे, चंगी वर हास्से; गृर वेलाघर वंदिया फिर वेण प्रकास्ते. ' ॥ ३४ ॥ " राज काबू राण ने अरबद्ध अवास्से; काब जि रांण मणांमवें जगमहा पासे. " ॥ ३५ ॥ " रासा सोजन आविना, चहु पंच मजहां; ख्याका फिर तेटिया जीवा रिटमहां. १ ॥ ३६ ॥ " राय छत्तीसे राजगुरू, दसमेच दुबह्यां; पाये नमें यस नास हथ पायक अण पर्हा. " ॥ ३७ ॥ " अंदस कीचा तंत्र्यां, नदां फोज हमहां; झाटक सीण मंडानिया अध्य पीठ अलेकां. " ॥ ३८ ॥ '' तर पत्ने, पर गालदे अवकां उपद्यां; खडिया गंग अभे नने आरत जगनद्यां, ''॥ ३९ ॥ '' अनमत रायांदन कां, सबन अरि छोडाये; आधा जीजन उपरा रा' मंटीयो राये. " ॥ ४० ॥ ं वर वे भांन अमे नमें निसाण बजाये; मुख भिरवर कुण लिये अण लगे याये. ' ॥ ४१ ॥ " किलहीं गढ़ पन देवडे चहुआग ( न ) लजाये; क्ष्मंव सीसीदी कु मखी उनिरियां आये. " ॥ ४२ ॥ " पार एरप पानमाह को अब राजो आये: सारंग उद्युं दल पत्नीयो राज अंबर छाये ए ए ४३॥ " मेरल गिरवर मान रा तुं की बांसदा; जगा जमाई से धर्मा नेटने नव्हंदा " म ४४ म ं टीकां हुनां भारतमां, भानीमां इंदाः गर गिखर ग्रास ले सिसोदां चंदाः "। ४५॥

## (महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६३१ से १६४० तक की ऐतिहासिक घटनाएं.) [ २६१ ]

" कुडी टाप न कीजीये दुनिआंण हसंदा; कि ज्याणां की यायसी को वाये वजंदा. " ॥ ४६ ॥ " सा है ईश्वर उपरां, सो न्याये करंदा; अन्याई हारंदीयां अर न्याये जीयंदा. " ॥ ४७ ॥

'' जगमाला दल शिवपुरी, दल सोढ गिरवर; जगमछ राये अरूलीओ मुख हुतां नजर ' ॥ ४८ ॥

" में घर लांगां तें घणी, खडआवो पाघर; रात्र अखासर वोलियो जगमाल लखासर. ग । ४९॥

" दि ठाले डेरा दीया, वेहु आंण घरावर; वे निंसाण वजाडिया, वे लागा अंवर. " ॥ ५० ॥

भावार्थ यह है कि—जगमाल ने वादशाह के पास हाजिर होकर फरियाद करने से आड़ पर फोज भेजने का वादशाह ने हुकम किया, और अपने दरवार के अमीर, उमराओ, राजा, महाराजाओं में वीडा फिराया कि ऐसा कोई वहादुर योखा है कि जो सीसोदिया जगमाल को आड़ पर कायम करे, जिस पर राठौर रायसिंह ने वीडा उठाया. वादशाह ने उसका सन्मान करके अच्छे कपडों का शिरोपाव आदि दिया. रायसिंह शाही फौज के साथ रवाना होकर सोजत आया, और वहां मुकाम कर अपने इलाके से दूसरे सब सरदारों को साथ लेकर सिरोही तरफ कूच की. उसने महाराव स्र्रताण को कहलाया कि मानराव का महल और गढ छोड दे तेरा क्या लगता है, क्यों कि जगमाल उसका जवाई है वह धणी है, और दूसरे भाई भतीजे आदि सीसोदियों से सिर्फ बास पाने के हकदार है, जिसपर महाराव स्र्रताणसिंह ने जुवाव दिया कि ऐसी जुटी हकदारी करने से दुनिया में हंसी होगी, क्या मालूम केसा पवन चलेगा और क्या होगा. महाराव स्र्रताणसिंह ने अपनी फोज आड़ पर इकटी की, और जगमाल की फोज सिरोही में आई, जगमाल ने महाराव को कहलाया कि हम मुलक ले लेंगे, अगर तुम मालिक हो तो लड़ने के वास्ते मेदान में आ जाओ, जिसपर महाराव ने उसके सामने आकर अपनी फोज का हैरा लगाया.



## प्रकरण ३० वाँ

## चलु देक्डा चौहान. ( महाराक पूरताणसिंह. )

#### (दताणी खेत का महायुद्ध.)

सिरोही के देवडा चौहान के इतिहास में 'दताणी खेत' का युद्ध वहुत विख्यात ह. इस युद्ध से चोहानों की विरदावली में यह 'दताणी खेतरा ' इस विरद से मशहर हुए है. दताणी की लडाई 'वाविसी कटी 'इस नामसे प्रसिद्ध है, और कइएक भाट चारणों ने इस युद्ध के अनेक गीत कवित रचे है. मूता नेणसी की ख्यात में इस विषय में लिखा है कि-जगमाल की फौज ने सोचा कि महाराव के सरदारों की जागीर के गांवों पर अलग अलग फोज भेजी जाय. जिससे उनके सरदार अलग २ ( अपनी जागीर संभाल ने के वास्ते ) विखर जायंगे, वाद सूरताणसिंह को मार देंगे, और देवडा विजा हरराजोत, खोमा माडणोत, राम रतनसिंहोत, को तुरक की फीज देकर भीतरोट ( आबु पहाड की पूर्व दिशा के परगने. ) के तरफ भेजने का विचार किया, तव देवडा विजा ने जगमाल और रायसिंह को कहा कि तुम्ह मेरे को अलग करोगे तो महाराव तुम्हारे पर एकदम हमला करेगा, जिस पर राठौर ठाकुर (राव रायसिंह ) ने जवाव दिया कि जिस गांव में कूकडा नहीं होता है वहां भी रात्री गुजर ने का मालूम हो जाता है, मनलव यह कि तेरे साथ रहने से ही हमारे सब काम होते है ? ऐसा नहीं है, जिससे वजेसिंह भीतरोट के तरफ चला गया. वजेसिंह भीतरोट के तरफ फाँज लेकर गया यह वात देवडा सवरसिंह को मालूम होने पर, उसने महाराव को कहा कि अव देरें नहीं करना चाहीये, जिससे दताणी गांव में सीसोदिया जगमाल और राव रायसिंह का डेरा था, उनपर महाराव ने नकारह देकर चढाई की, एक दो कोश का फासला रहा वहां तक जगमाल को इस चढाई की खबर नहीं हुई, और यह समजे कि महाराव देवडा विजा कें पीछे भीतरोट के तरफ जा रहे है.

### इस विषय में किव आढा दुरशा ने कहा है कि-

<sup>&</sup>quot; वासरणी कर एक दिन चढ आडी डेवर; देख वसमा देखा अरि पाछा ओमर. " ॥ ५१ ॥

<sup>&</sup>quot; अश्यण निज अलुजीया उम बैहाणै; साठा मंडाइड सामहा दल कीप पंपाणे. " ॥ ५२ ॥

<sup>&#</sup>x27;' उत्तर दी चढ आविया, दखणाद मुहाँणेः घर मारे घटां करे जगमान्त मनाणे. म ॥ ५३ ॥

<sup>&</sup>quot; भीर करे सह भोमियां जायस आपाँणे; मुख्यं कर वाले दमु चित्त बोल मोहाणे. " ॥ ५८ ॥

<sup>&</sup>quot; राष्ट्रां येथी राजगुर साचा सो जांगे; सोढ न चंटे पागती उर देश नाणे. " ॥ ५५ ॥

<sup>ि</sup> विम जिन सारा निर्देसी घोडी स्व चाये; तैम आहारी अंतरी, आपी मणाये, म ॥ ५६ ॥

- "भीर देखाये भोमियां, त्यम जोर न माये; करणी वातां काछीयां न न वाहर थाये. "॥ ५७॥ " मुद्द सांमा जुठा मने परधान पठाये; सोढ माहा जुध तेवडे आछोज खपाये. "॥ ५८॥
- ं किय जगमल तेजवर, कि सिंघ पमाये; वाचा वंधी देवहा अखद न जाये. "॥ ५९॥
- " आकोली सु उपडे, मोगर अन मंघा, सैन दर्ताणी सांमहा; खुमाण कमंघा ॥ ६०॥
- " आए बोहर अहपीया, जुद्ध मेलण संपां; भीर दलाहण भोमीयां, साथे सनमंघां. " ॥ ६१ ॥
- " जाण महाज्य उपटे, रावण दह कंघां; सोढ न आवे आंगमण, केहर मद गंघां. " ॥ ६२ ॥
- ' कीय वनमल वेगलों, की मत कुनुद्धां; वीण सण गल मुंदीयां, वपरीतन नुद्धां. "॥ ६३॥

×

भावार्थ—जगमाल ने देवडों की फौज को देखी, और उनको हराने में कठिनता मालृम होनेसे, एक रात्री विश्रान्ती लेकर दूसरे दिन सायठ परगने में मंढार के तरफ प्रयाण किया, और यह सोचा कि इनके सरदारों के गांव मारेंगे तो वे लोग महाराव को छोडकर अपना संभाल ने के वास्ते आयेंगे, इस विचार से उन्होंने सरदारों के गांवों में लूट खोस करना ग्रुरू किया, जो समाचार राजग्रों ने सरदारों को पहुंचाया, परन्तु वे लोग महाराव को छोड कर नहीं गये, सिर्फ देखाव करने को परधान भेजे और कहलाया कि ऐसा करने से देवडों के साथ कोल करके आबु हाथ आया है वह नहीं जायगा, अगर लडना है तो महाराव तैयार है, जिसपर 'आकोलो ' गांव से सोसोदिया व राठोरों की फोज ने कूच करके दताणी तरफ प्रयाण किया, उन लोगों ने रावण के जिसी ग्रुद्ध की तय्यारी की, परन्तु जिस तरह हाथी के फंद में सिंह नहीं आता है उस मुआफिक महाराव के उपर उनका वस न चला, और देवडा वजेसिंह को अलग करने से विपरीत परिणाम आवेगा, उसका खयाल न करते वे समज से उसको अलग किया.

देवडा वजेसिंह शाही फोंज के साथ भीतरोट के तरफ चले जाने वाद दताणी का युद्ध हुआ, उस विषय में मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १६४० कार्ती सुद ११ के रोज महाराव स्रताणसिंह ने शाही फोंज पर हमला किया. इस लडाई में सीसोदिया जगमाल +राव रायसिंह, कोलीसिंह यह तीनों सरदार काम आये, इनके सिवाय राव गोपालदास किसनदासोत, राठार शाईल महेसोत कूपावत, राठौर प्रणमल मांडणोत कूपावत, राठौर लूणकरन स्रताणोत गंगावत, राठौर केशोदास इसरदासोत, चांहान (सांचोरा) सिखो झाझणोत, पडीहार गोरा राघवोत, पडिहार भाण अभावत, देवा उदावत, भाटी नेतसी, मांगलिया जैमल, वारहट इसर, सेहलोत वाला, मांगलिया किश्चना, धांधु खेतसी, मुं. राजसी राघावत, भाटी कांन आंवावत, मांगलिया गोपाल भोजउत, राठौर खींवो रायसलोत, इंदा आदि रायसिंह की फोंज के मुख्य मुख्य सरदार काम आये.

<sup>+</sup> राठीर राव रागितह जोपपुर के महाराज चंद्रसेन के तीसरा पुत्र था. वि. सं. १६३९ में अकवर बादशाह ने उसको राव ' की पदवी देकर सोमन का इलाका बक्षा था.

इस विषय में किव आहा दुरशा ने अपने रचेहुए महाराव स्रताण के झुरुणों में प्रथम महाराव की फीज के सैनिकों की पहिचान कराकर युद्ध की तच्यारी का वर्णन करके, वाद महाराव ने इस युद्ध में जो वीरता वताकर, शाही फीज को छीन्न भीन्न की, उसका सविस्तर वर्णन किया है. जिसमें फीज की तच्यारी के विषय में किव कहता है कि,

```
" अवणे सत दल साएले, हुवा दोऊ ठोडां; *सीसोदां दल देखवा दल गांगण दोडां. " ॥ ६४ ॥
" आंपण धर चत्राहवा, घोडण खग घोडां; आली सापर खलवा वाह्यां खग जोडां. " ॥ ६५ ॥
" याज धस गस पायेलां, श्रम वाजी घोढां; करण रसोई पल्छरां. खग पांख वीचोढां. " ॥ ६६ !।
" मान फलोधर मैाझीयां, साजवा सजोडां; रूप चढावण देवडा, मोटां कूल मोडां. " ॥ ६७ ॥
" सोढ धुके सीसोदियां, ऊपर राठोडां;
                                     ×
                                            ×
" पेगो जांक ससार में, रंग रंग त्रीचंदा; छे कडीयां कोऊ ग्रेह, वपतीन वणंदा. " ॥ ६९ ॥
" ऊपर पूछां ऊप जलां, द्सतांन दीपंदा; टोप कवट परवीया, स्रोत्रन झगंदा. " ॥ ७० ॥
" डाहे जम डव्ड जोमणे, बांमे खंग बंदा; सेल भूजा ढंढ सोहीया, कर वच फुणंदा. " ॥ ७१ ॥
" सुरतांणा रथ पायजीम, नेहा न आवंदा; आम छमाडे आजरी, अहार गीरंदा. " ॥ ७२ ॥
" आंण पलांणत सांणीही, ताजी पे चंगी; घोडे घाट ऊलंगीया, पंच नैंद ऊलंगी. " ॥ ७३ ॥
" घट सु घट स तेज मे, सब संग सूरंगी; त्रापो जापे कोप कर, जम नट कुलंगी. " ॥ ७४ ॥
" जेही पैवां काठवे, नारी पे चंगी; पालर छमर ढोहकर, जम पात मचंगी " ॥ ७५ ॥
" चढीयो सोट प्रवाड मल, असवार अभंगी; कर ऊचा सह ओपीया, ग्रह पत न हंगी. " ॥ ७६ ॥
" मेख झक कल साखीया, कातल छकडाला; पाथर मेंगल चालवे, खेगां खरताला. ' ॥ ७७ ॥
'' वाज दमांमां गाजगीर, पहसाद पयाला; खेहां अंबर दंकीया, घ्रम परवत माला. " ॥ ७८ ॥
" करवा मांन अभ नमो, घर छक घक छाला; एक छत्र पत आवीयो, दहसीस छत्राला '। ॥ ७९ ॥
" सिनर जसो इण सोट चल, नरसिंघ सतनां; जांण जुजीप्टर जामीले, भीमेण अननां " ॥ ८० ॥
" जांण द्रीयोधन पागती, भीसम करनां; जांण लखमण रांम छल, कपी बीर मृतनां. " ॥ ८१ ॥
" छल कुभेण के ईंद्रजीत, चत्र खट बदनां; अकर अक़ुर कनेछल, नर बीर स्तनां. "॥ ८२ ॥
" महण रंभ वल ईस्वर, छल लेण रतनां; दोहु दोहु भीचां सारको, एको वडमनां. " ॥ ८३ ॥
" कर जलां आगे कीया, रावत राहाला; नग्रह धीर कंडीर धीर, लख धीर लंकाला. "॥ ८४॥
" कहट भये कर बीर बर, हुंगर डाढाला; भाखर बाघ अभग भह, बीका बगताला. " ॥ ८५ ॥
" काना ददा भोजराज रहमाल रहाला; वे वे गीर वर छालता, छीवा चमराला. " ॥ ८६ ॥
 " जेत कमधन पीपना, नाघेल बहाला; जोडे जगड कलो घरण, अनसी अहसाला. " ॥ ८७ ॥
" आया द्दा आसीया, ऊनहा आपाला; आज उजाले आप मल त्रणही त्रह टोला. "॥ ८८॥
" सो है रावत सूरताण का, भड भीम भूजाला; बेइए बांधीयां वाज्ये नायक नेजाला. ॥ ॥ ८९ ॥
" जांणके रावण रांम ही, जुबे लंका वालाः
                                                                   7 11 90 11
```

भावार्थ—दोनों दल की तरफ से तय्यारी होकर युद्ध के मेदान में अपने र जोडीदारों को संभाल ने लगे, सवारों के सामने सवार, पेदल के सामने पेदल, और सरदार के सामने सरदार, धर्म युद्ध करने को उपस्थित होने लगे. सीसोदिया जगमाल के विस्तीर्ण दल के सामने, देवडे अपने सैन्य की सजावट करके सामने आये. संसार में यश

<sup>🕸</sup> ट्रमरी प्रति में " मोसां दोसां मांगता " अंक्ति हुआ है. १ रगसेत. २ मुस्तिया.

ग्रास करने की तीन अभिलापा में, युद्ध में होने वाला अनिष्ट परिणाम की दरकार न करते, लग्न समारंभ में तोरण वांदने के वास्ते विंद जाता न हो! वैसा उत्साह से अपनी नामनरी करने के लिये, सूवर्ण के अलंकार की जगह वक्तर, कवच व टोप, पहिन कर जेमणी तरफ जमेया, कटारी व डावी तरफ तलवार वांध कर धनुष, भाथे व ढाल आदि अल्लशल को अलंकार मान कर, योद्धे समरांगण में आने लगे. महाराव सूरताणि सेंह ने गरुड के जैसे प्रवल वेग वाली घोडी पर पाखर डलवाया, और सवारी की, जिससे वह तारों के समूह में चंद्र देदिप्यमान होवे, उस तरह देवडों की फौज में दिपने लगा, जब उसने समरांगण के तरफ प्रयाण किया तब छत्र, चम्मर, ध्वजा पताका, आदि से सैन्य में जगमगाहट हो गया. वाजित्र वाधों के अवाज से अर्बुदिगरी गाजने लगा. घोडों की परगी और पैदलों के पैर पहार से इतनी धूल उडने लगी कि सूर्य ढंक गया. इस तरह धम धमाट मचाता हुआ, एक छत्रपति ( महाराव सूरताणि सह ) दश छत्रपतिओं ( शाही फीज में कईएक छत्र धारण करने वाले ) के उपर चढ आया.

महाराव सुरताणसिंह के साथ देवडा सवरसिंह नरसिंहोत, जैसे युधिष्टर के पास भीम-अर्जुन, दृयोंधन के पास भिष्म-कर्ण, राम-लक्षमण के पास-कपीवर हनुमान, रावण के पास कुंभकर्ण व ईन्द्रजीत, आदि के मुआफिक सहायक था. जब कि महाराव सुरताणसिंह ने प्रयाण किया तव उसके सैन्य में डुंगरावतो के सिवाय अवीकानेरीया भाखरसिंह, वाघा, ( वोडा चौहान सियाणे का, ) भेदावत कान्ह ( चूली गांव का रतना हामावत का पोत्र. ) देदा, भोजराज, ( आक्रुना का वडगामा देवडा. ) चीवा चौहान जेता खेमराजोत ÷राठोर पृथ्वीराज, वाघेला, (सोलंकी सांगा सामन्त) अवावत चौहान, और किव आसीया वृदा आदि सरदार थे, और राम-रावण के युद्ध होता न हो ! ऐसी सोभा हो रही.

जनकि दोनों सैन्य अपनी सम्पुर्ण तथ्यारी के साथ समरांगण में उपस्थित हुए, तब कवि आढा दुरशा अपने कवित में वर्णन करता है कि—

दोहा.
" महिपत वोएंतर मेलिया, सीचेर तुरक समेत "
" आईया अरवद ऊपरे, कमधन कछत्राह सहेत. "

x

यह सवियाणा के कठा राठीर का प्रत्र होना अनुमान होता है.

द्ध विकानिरीया भारतिहि—नीकानर के राठौर राजा १ वीकासे क्रपशः २ छुणकर्ण, ३ रत्निसिंह (जिसकी जागीर १ महाजन १ नामक पट्टे की थी.) ४ अर्जुनिसिंह ९ खेनरान, ६ करमनी व उसका प्रत्र भारतिहि था. अन्य मत से भाखरितिह को छुणकर्ण के पाता होना कहा नाता है. बीका करमित, महारात्र स्रताणिसिंह का मांना होता था, और वीकानेर से नाखुश होकर िरोही में रहता था. निसस माखरितिह महारात्र के पक्ष में था. महारात्र ने इन ग्रुद्ध की समाप्ति होनाने पर बीका मारतिह को वि. सं. १६४० महा बिंद ८ को भोदा १ नामक पट्टा तेरह गांव से दिया था. परन्तु पीछेसे उसके परिवार मं भटा १ के पाट्यी टिकान में नाओछादी हो गई, और उसके छोट पाईओं को राजपून दावे अछग २ गातों में अरहठ खेतों की नागीरी है, जिसमें १ गछ १ नामक गांव में बीक नेरीया देवसिंह अनाइनिहोत चौथी पांती के नागीरदार विद्यमान है.

> " वोल्यो राणो माहावल, सुंण तैजल सूरताण. " " गढ गर वर घर करू, तोडुं तोरो मान. "

"केहर मांण न मेलसी, जद जित्रत जांणुं: किह्यो राण जगमाल ने, सरतांण चुहाणुं. " ॥ ९९ ॥ "कर मूंछां पर नांखिया, कमर कस वांणुं: सांणी अस वस लागई ले मन लगंग आंणुं. " ॥ १०० ॥ "जद सांणी कर जोिहया, हुकम प्रमणुं: आणी वाहर वोलाय ली 'केमर' भमराणुं. " ॥ १०१ ॥ "झाटक पिट असझीण कर, सामांन सजाणुं; चिट्टया तृप सरतांण, सिंघण घट मेलाणुं " ॥ १०२ ॥ "सिंधुरा गज छेिह्या, नोवत नेसाणुं; राग छत्तीसे घोर पढ, काय! कंपांणुं " ॥ १०३ ॥ "गोलां अरवद गाजियो, घर सेप धुणाणुं; असद दढ वढ वाजिया कर सेलं झलाणुं. "॥ १०४ ॥ "कमप्रज कळवा रांण ने, सरतांण के वाणुं; होये चेतन कंग्राम कर रंक रावत राणुं, "॥ १०५ ॥

कवि के कथन का आशय यह है कि उन्होंने एक दूसरे को चेतन करने के वास्ते अपना चल पुरूपार्थ प्रगट किया, बाद युद्ध करने की शुरूआत की.

जनिक दोनों फीजों का मुकावला हुआ, और युद्ध होने लगा. उस युद्ध के वर्णन में किन कहता है कि-

" फरियां तोफां रेकलां, धज नेज फरकी; सोर अंबर रिव ढंकियो धर शेप घडकी. " ॥ १०६ ॥ " तारा मंदल तृष्ट पड रणतूर रहकीः हक हक हमक वाजिया मिघाण गहकी. " ॥ १०७ ॥ " दिन कर योभिया देखवा, रणझाट झळके; सेल चर्नके विजळा, अस जजह तर्के. " ॥ १०८ ॥ " सांगा गंग चेनसी, आरण ताल रहेवा; जह जृह्मांण के जम गरण, मांझीयां मलेवा. " ॥ १०९ ॥ " अपदीया अपदां खीया, असमांन छवेवा; मोगर सांमा मछकीया, मारवा मरेवा. ' ॥ ११० ॥ " मुरतांणां भट सांगहा, जल हर जांणेवा; पेला ले पेली जता, मूर नर बरेवा. " ॥ १११ ॥ " जांणक दुलह आवीया, तोरण बांदेवा: X " आडे वार्ये आवीया, दोहु घट मुभटां; सुरग गया मुरमा, कायर दह बटां. ' ॥ ११३ ॥ " प्र सोह दल प्रवर; रणमाल स् भटां; भागी मील वहाद्रां, हुवा खल खटां. " ॥ ११४ ॥ " श्रीक छडां फल जजलां पटां खग बटां: जम उदा कर जीमणे, बांमे कर चटां. " ॥ ११५ ॥ '' सोढ गहे खांटो हथां, ऊभी गज घटां; जांग नदी जन अलटे, मय सायर नटां. ग॥ ११६॥ " पेर्ट् समीवट वाजगड, अग ख्याच मछे यदः नीर तड नड क्रुंन जड कर माल अवयड, " ॥ ११७ ॥ " दीम कर कट उकरड, पडसीम दढ दट; सोक सडवड बाज नड, वहे रथ दर्टी अट. " ॥ ११८ ॥ " मीच बढ पड पंख बढ, हुए बीर हड बढ; भीच अग पढ बाज घड, होय रुंड रट बढ. " ॥ ११९ ॥ " रत गढ गढ सोख मढ, पन ढांण खढखड; पोहच ब्रवड राट बड, नो तेन समी बड. " । १२० ॥ " रोपे बीजा दर नारू घर, घर वे घ दशे हर; होव पंचा हर राय हर, रख होवे अवागर " ॥ १२१ ॥

- " द्रवट पलछर हार हर, यर होये अपछर; खेचर भूचर मंसले, मील रात नीसी चर. "॥ १२२॥ " नोगण चल् अल उत्सले, ओयांणे पल छ।; जालग अंतर सात सर, त्यां राज नरेसर. '।। १२३॥ " सोट अभे नर वीर वर, गज फोज भयंकर; तुज असमरतो समर, जस भेट नरेसर. "॥ १२४॥ " अवर तारा कुण गणे, लेहरी महरांणां; सांत्रण बूंदां. रेण कण, अंतर असमांणां. "॥ १२५ ॥ '' कुण आंणे ऊजम फरे, मथमाद ममांणां; सगत चरीन सेख वर, क्रन अरजन वांणां. ग ॥ १२६ ॥ " पेंद्र माटानम कुण लहे, मम तंत पूरांणां; रीण तण छल रखीयो, राव रावत रांणां. 'गा १२७॥ " परण मूरां फन उत्तरं। अपछर अगर की: तेग वहे तेजल री विकराल वजरकी. " ॥ १२८॥ ं गुंय माना गन नाखिया ग्रंकर अरसर की; कई खागा वल कापियां तडफे घड अर की. " ॥ १२९॥
- दोहा.
  - " कहे तेज सुमांणसी, ख्ण उदेपुर राय. "
  - " कमपन कछत्रा राण ने, मान लिया में गाय. "
  - " मान्या ए महिप्ति मुन चामुंटने; खंडु जद मुडला खबर पहसे तने. " ॥ १३० ॥
  - " रान्ही हथ नाल मणणाट गोला चले; गर्चे यण ठाठ भाइन बादल टले. "
  - " गढ गढ़े नोफ जर्श गवंद फोटां गडे; यह तेजल संबाम हमे खबरां पडे." दोहा.
    - 😬 गर अटारे गुंजियो, लटवा काम लंकाल. "
    - " कमपन कळवा उत्पर्तं, भद वंको भूवालः "
  - · ने तच नीर करांग ्ट्नां नटके; कमधन भाग कछता रांण गाये भड़के. ग
  - · भना एन भूति देख सरतांग हुए। यह एम तेज्ञती आज राखण कथ ए

भावार्थ-दोनों तरफ ले प्रचंड युद्ध हुआ, और खृद महाराव सूरताणसिंह ने अपनी 'केमर' नामकी घोडी जिसका भमर रंग था, उस पर सवार होकर दुइमनों पर शुन्त चलाना शुरु किया, और तोषे व वंदृकों का मारा चल रहा था, उसमें मोखरे आकर कमधज कछवाह व सीसोदियों के उपर ऐसे तीर चलाने लगा कि उससे दुइमन भडक कर भागने लगे.

दंनकथा में यह यात प्रसिद्ध है कि शाही फीज के सरदारों को महाराव मृरताणसिंह का इतना भय होने लगा कि उसके सामने जाकर युद्ध करने में अपनी सलामती नहीं समजी, जिससे उन्होंने गजदल को मदमाते वनाकर आगे करके उनक पीछे रहने का निश्रय किया. इस विषय में कवि ने भी कहा है कि-

- " एके राज यावन विचार किसो, वारीसँव गर्नेन्द्र हक्षम दीनों. '
- " भैलां गढ गिरियर घग सीम लिने, बोन्यो गव म्र्ताण नां देक दिले. "

दूसर दिन शाही फींज वालों ने गजदल को मद पिलाकर आगे किया, जो वारह मेच के मुआफिक गर्जना करते हुए दरवाजे (दताणों से पूर्व दिशा में आनेके रास्ते में एक दरवाजा बना हुआ है, जो तोड़ा का दरवाजा कहलाता है और वर्तमान समय में विद्यमान है. ) तुरफ आये, जिसको देखकर महाराव स्रुरताणसिंह ने अपने सेनिकों से कहा कि ऐसा कोई है कि इन हाथीयों के दल को वापिस लौटावे, जिस पर किंदि दृदा आसीया ने कहा कि हुकम दो इतनी ही देर है, मैं अभी इस दल को वापिस लौटाता हुं, ऐसा कहकर दूदा आसीया आगे वढा, उसके साथ हुंगरावत मांडण का पुत्र (सीलदर का) कुंभा भी चला. आसीया दूदा ने सवियाणा के मरहूम कल्याणमल राठौर को याद कर कवांण पर हाथ डाला, और तीर चला ने लगा उससे हाथीयों के शिर फूटने लगे, और जैसे आये थे वैसे वापिस लौटे, इस विषय में किव आढा दुरहा ने कहा है कि—

#### दोहा.

- " दरवाजे हाथी दुजल. मलीया वारं मेग; युं राये मन अखीयो, कोई वाले पाछा वेगः "
- " कर जोडे कव युं कियो दीजे हुकम हमार; जो पाछल बलतां बले लागे कैती वार. "
- " अब हुक्स मांगु अठे, पीछे करू मितपाल; महिपत पडे मिह परे, खलके रूबीर के ख़ाल "
- " करे अरज +कल्याण कुं, कर नांख्यो कवांण; फुटा सिच गर्नद का ज्युं आया त्युं जांग. '
- " कुंभ करर भीडी कमर लड़वा काज लंकाल; सामत ए रंग सांमता भड़ीयां दल वल माल. '

राठौर कल्याणमल महाराव स्र्ताणसिंह का मांजा होता या, जिससे महाराव ने 'सवियाणे श्रर शाही फौन आनेका समानार स्नने से आसीया दुदा को उसके पास मेजा. आसीया दुदा ने कल्याणमल को सवियाणा छोड कर सिरोही आनेका कहा, मगर उपने जुवाब दिया कि मेरा काका हरपाल ने ' खीपड ' गांव के खोलडे ( छोटे २ मकान ) वगैर ग्रद्ध के नहीं छोडे तो में 'सवियाणा ' असा किला कैसे छोडुं ! उस विषय में किन ने कहा है कि—" खीपड तणां खोलडां तारे हैंये नहीं छूटा हरपाल. ''

राठौर बल्याणपल ने लहने का निश्चय नहीं छोडा, और किन को कहा कि मैं नदर केशियां करके बादबाह को अपना हाय बतालंगा, सो आप मेरे किनत कहो, जिस पर दुदा आसीया ने उसके वीरत्व का वर्गन किया. कल गणपल ने कहा कि मैं केसी बीरता से काम आवंगा वह सुनना चाहता हुं, और आप करेंगे उसी मुआफिक ग्रुद्ध करंगा. आसीया दुर्न एक बहादुर राजपुत्र केशियां करते कैसे पराजम करके काम आता है, उसका विवेचन उसके नाम से किया, जिसमें करवाणपल का देहानत होने बाद 'सवियाणा 'बादशाह के हाव में जानेके भाव के किनत कहै. कल्याणपल वह सुन कर बहुन खुश हुआ, और किन को इनाम देने छगा. किन वहा कि मैंने आपके भारति 'मरिसे' भी कह दिये, अब आप मर न हैके जिससे आपके हाम से मैं दान नहीं हे सकत हुं, तब कल्याणपल ने वहा कि यदि में इस ग्रुद्ध में काम आउंगा, परन्तु पीछेसे भी आप मुते यदि कर के मेरे छुंडनीये कहोंगे तो में आप का मनेरय पूर्ण करंगा, और उसकी सचाई यह सपनना कि आप यहां से रवाना होकर 'माकरोज' गांव के पहने में देर जाना. अगर मेरे देहान्त बाद मेरा घोडा कवांग के साप आपके पास आ पहुंचे, तो में 'बीर' (देगानी) हुआ हुं वैसा समन वर कवांण है जाना, आसीया दुदा ने उन मुआफिक 'माकरोज' में मुहाम किया. जब कि वस्याणमज ग्रुद्ध में काम आया, तब उसका घोडा कवांण के साय मगा, और माकरोज पहुंचा. दुदा आसीया ने घोडे पर से कवांग उश लिया कि भोडा नहां मर गया. नव कि वसांगों के ग्रुद्ध में हानी कि मोडा नहां मर गया. नव कि

<sup>+</sup> आसीया दृदा ने कल्याणमत्र राठौर को याद करने के कारण में दंतकया में कहा जाता है कि कल्याणपत्र राठौर जोषपुर के महाराव मालदेव के द्वितिय पुत्र रायसिंह का पुत्र था. उसके तर्फ मारवाह में 'सवियाणा' के किले की जागीर थी, और शाही सेवा में वह रहता था. बंदी के शव मोजराज की कुंबरी से अक्तर वादशाह ने लग्न करना चाहा, परन्तु मोजराज ने वह कन्या की सगाई राठौर कल्याणसिंह से करना जाहिर करने से वादशाह ने कश्याणपल को उससे हाय उठा लेनेका वहा. लेकिन कल्याणपत्र राठौर वहादुर, स्वामिमानी और इट निश्चय वाला राजपूत था, उसने बादशाह की परवाह नहीं करते हाला राव की मुद्दे जाकर उस बन्या के साथ लग्न कर लिया, और अपने वतन चला गया. वादशाह ने उससे सना देने के वाह्ते सवियाणे पर फौन भैजी.

गजदल वापिस लौटतेही महाराव सुरताणिसंह और देवडा सवरसिंह ने शाही फौज पर हमला किया. इस युद्ध में देवडा सवरसिंह बडी वीरता के साथ कईएक योद्धाओं को मारकर काम आया, जिसके विषय में कईएक कवियों ने उसकी प्रशंसा के गीत +कवित कहे हैं, जो इस पुस्तक के दूसरे विभाग में ठिकाने पाडिव के डुंगरावत देवडों के प्रकरण में अंकित हुए है.

दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव स्रताणिसंह के तीर से बचने के वास्ते राठोर राव रायसिंह हाथी पर सवार होकर ऐसी हिफाजत से बैठा था, कि उसको तीर या बंदूक का मार न लग सके, जिससे महाराव स्रताणिसंह ने उसके हाथी के सामने अपनी घोडी चलाई, चालाक घोडी महाराव की इच्छानुसार हाथी के पास जा पहुंची, महाराव ने वहां पहुंचतेही अपनी तलवार से हाथी की सुंढ काट दी, और घोडी की

उडाया, तब उपने कल्याणपञ्च की बीरता के कुंडिटिये कह कर उन्ने दी हुई कबांण उठाई, कोइ कहते है कि कल्याणपञ्च खुद उसके सामने उपस्थित हुआ और उसने मैंबी मदा दी. अन्य मत से कहा जाता है कि कल्याणपञ्च के छुंडिटिये कहने बाद कि के अंग में ऐसा बच संचार हुआ कि उसने तीरों का मारा चला कर गन दन्न को उट्टा छीटा दिया. राठौर कल्याणपञ्च की बीरता की कईएक प्रतकें रची हुई है, और आसीया दुदा ने कहे हुए 'रण बंका राठौर कला के छुंडिटिये राजपुताना के हरएक कि के मुख पाठ होना मालून होता है.

+उन कवितों में सबरि-ह की रंमा (अपच्छा) के साथ बातचीन होना, और उससे उत्तेजीत होकर सबरिसह ने युद्ध में जो अतुरु परावस दिखाण उसके विषय में किन आदा दुश्जा ने कहा है कि—

- " फनर उठ सदरी फाण, छेहर हाजत कन; अमर रंभा ऊतरी कामणी सूरां कन. "
- कहे एम कामिन, सूरवीरां वरण; पडे नां आपके प्रसण पाडे घरण "
- " होमें तन अगन में, नहीं पाछल फरे, वर्धी तन सवरसी मन पवनां फरे. "
- " रंमा वयन ग्रुणी जरां, दिया वचन देसोत; जो पाछल फेलं जरां, जग अंधेरी होये. "
- " होये जग अंधेरो पड़म दम उगसी; भगे का मेदनी दिंच सत छोडसी. "
- ध रमण उठ रंम अब केम चंत्या करे; वचन मुण रंम रा एप सबरो अले. म

इसके बाद सदा ने प्रचंड युद्ध किया निप्तके विषय में कवि कहता है कि.——

- ं इद बदयो वरण सवरस वेग, मही वटा मूर्गंड वस्त मेग. "
- " कोव्यो स्वरेस विकराल रूप, महिपत सुरताण वरदही मूप.
- ा भड़े भीन वा रण अर्जुन मगन, मही राम छलन कुंभी लेकाल. "
- " मनलात श्रेम हल चली न्याम, गूपन आपन रोहत होती पडत मोम. "
- " भयो रुद्र कीप सबरो नरेश, गुंधत बमाल, नासंत महेश."
- ्र भट मले श्रेष्ट भृताल ढाल, ऋत आप विषणी करत आहार. »
- ा वक्क वक्क्त घरा दे। रुद्धिर खाल, हणु जेम करत हाकल नृपाल, "
- " सहे इक अंबर पही उडत सोग, बह बह अंबक की वनत छोर. "
- " चम चाये धुनंत अन गयंद घोर, छूटंत नाल कुकंत मोर. "
- भाग भाग धुमत अस नवर्ष कार्य प्रताण केई वहा प्रम.
   भार प्रताण केई वहा प्रम.
- ् घर मेल किया के वडा घींग, सिवारिया शेप सबरेस सिंग. अ
- ॥ शिक्त्यो सबर प्रहणा पसाह, वर गई रंग वैमान चाह, "

वाग खींचने पर उसने अपने अगले दो पैर हाथी के दंतूसल के उपररखे, जिससे महाराव ने हाथी पर वेठे हुए, राठौर रायसिंह पर तलवार चलाकर उसे मार डाला, इस सबब से देवडा चीहानों की विरदावली में "घोडे चढ हाथीयांरी गजधडा रा विदुशण हार" यह चरण दाखिल हुआ है. वैसे किव आढा दुरशा ने महाराव सूरताण के मरसिये में भी कहा है कि—

" गज घडा आंगमण, तुरी गज दांत चढा वण. "

इस लडाई का परिणाम यह आया कि दताणी में उपस्थित रहे शाही फोज के सब सरदार अपनी फोज के साथ मारे गये, और महाराव सूरताणितह की जीत हुई. इस युद्ध में कोन २ मुख्य सरदार मारे गये, उस विषय में किन के कहा है कि-

- " आशिप दे सूरताण अपसर, निमइ वटा बदारण नेइ. "
- " वर ईच्छत लोधा तों वहतां, छत्र पतियांग्रुं वांधां छेह. "
- " पुरणमल गोपाल पामिया, ईशर केसर वर परचंड. "
- " सिगज गढ अने रायसिंग सारखा, नर सादुछ सारखा सवढ "
- " राव सुरताण तणे जुद्ध रंभा, जोई वर लाघा जुआ जुआ. "
- " वर तरफस, वंध सदा वरुती, इमके वर गज वंध हुआ। "
- " वडा सपह सरग लोग विश्वया, घर वालता घर छेह लग धार."
- " सर कामण कहियो भव सारो, आद्युराव कियो ऊपकार. "

महाराव सूरताणसिंह के सामने समरांगण में कौन कौन लड़ने को आये, और वे महाराव के हाथ से मारे गये, उसके विषय में किव आढ़ा दुरशा कहता है कि-

- " रण खेत दतांणी रची जंगराण धाट यहंचे यहा यहा. "
- '' कीथा कण कण सोढ वढे कण, वडे खेत कीण वहा यहा. "
- " इशरसी सादुल अभे जर, रायसिंग जगमाल रता. "
- " धिर हरे रण ग्रीय धपाडे, आयु तल राखिया अता. "
- " कमधन एक एक केलपूरी, एक गोहील अने जेठ्यो एक. "
- " अतरां ने सरताण एकले, सिरोहीये दीघो रण छैक. "
- " सूरीचंद च्यारने सान सराएत, जुप मन धारे जुआ जुआ "
- " आया हता लेगण कज आयु, हेटल आयु शीक हुआ. "

दताणी के युद्ध में विजय प्राप्त होनेसे महाराव सूरताणसिंह ने चौहान कुल को दिपाया, और देवडा चौहानों की कीर्ति जग प्रसिद्ध हुई, बिल्क किव लोगों ने उस समय जो 'विरदावली' रची, वह अद्याप पर्यंत 'देवडा चौहानों की विरदावली' के नामसे जब कि आम दरवार होता है, तब 'पोळ वारोट ' प्रथम गाते हैं, और वह सुनकर देवडे चौहान मगरुर होते हैं. उक्त विरदावली प्रख्यात किव आढा दुरशा ने रची हैं. जिस में किव ने कहा है कि—

<sup>🏸</sup> नंद गिरि नरेश, कटार बंध चहुआण, दनागी खेनरा, जेन जुरार. 11

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> गल जोहे छत्र, घरियारा गश्नदार, बंहा भटारा, पादोरण टार. "

" घोडे चढ हाथीयांरी गजधडारा विदुत्रण हार, सूरताण ग्रह नम भूषण. " " शरणाया साधार, शरणा थी वज्रे पिंजर."

इस विरदावली का भावार्थ यह है कि-अर्बुदगिरी के राजा, कटार बांधने वाला चौहान (चौहानों का राज्य चिन्ह कटारी है.) दताणी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला को नमस्कार हो. जिसने दो छत्र धारी (राणा जगमाल व राव रायसिंह) को साथ ही मारे, और जो निश्चय (विजय प्राप्त करने का तय) करके आवे उनको गाढ देने (नाशकरने) वाला, बंका (बहादुर) यौद्धाओं को सिधा करने वाला, घोडे पर सवार होकर हाथीओं की सवारी वालों को व हाथीओं के समूह को विध्वंश करने वाला, गगन मंडल के प्रहों का आभूपण रुप (नक्षत्रों में चंद्र सूर्य रुप) सूरताण, (यानी राजाओं रुपी तारा मंडल में सूर्य-चंद्र जैसी शोभा देने वाला.) शरणे आने वालों को अच्छा आश्रय देने वाला, और शरण रहने वालों का वज्र के पिंजर समान बन कर रक्षण करने वाला है.

महाराव सुरताणिसंह ने दताणी के युद्ध में किये हुए पराक्रम के विषय में, किव आढ़ा दुरशा व अन्य किवयों ने वहुत गीत किवत कहें है, छेकिन स्थल की संकोचता के कारण से सिर्फ उस समय में व उस युद्ध में हाजिर रहे हुए, प्रतिपक्ष के किव आढ़ा दुरशा के किवत में जहां जहां खास ऐतिहासिक घटना पाई गई, वह अंकित करके दूसरे विद्यता दर्शक व अतिशयोक्ति से वर्णन हुए गीत किवत व झुलणां का हिस्सा छोड़ दिया है.

इस युद्ध में महाराव सूरताणिसह का नामी सरदार हुंगरावत सवरिसंह काम आया, जिसके स्मारक को छत्री वर्तमान समय में भी 'दताणी 'गांव के गोंदरे पर विद्यमान है. जो कि इस युद्ध में सिलदर के हुंगरावत मांडण का पुत्र 'कुंभा 'भी काम आया था, मगर उसका स्मारक 'दताणी' में होना पाया नहीं गया.

सि. रा. ई. की पुस्तकमें (पृष्ट २३२ पर) लिखा है कि वादशाह अकवर की भेजी हुई सेना की वृरो तरह हार हुई, और थोडे ही आदमी भाग कर वचने पाये. महाराव रायिसंह का +नकारह, शस्त्र, घोडे तथा सामान, ऐसे ही सीसोदिया जगमाल आदि का सव सामान महाराव सूरताण के हाथ लगा. इस लडाई में महाराव सूरताण की फौज के थोडेही राजपूत मारे गये, जिसमें मुख्य देवडा सवरा नरसिंहोत था. शाही फौज में कितने प्रसिद्ध पुरुप मारे गये उस विषय में उक्त पुस्तक में जोधपुर रियासत की हस्त लिखित ख्यात परसे टीप्पणी में अंकित किया है कि राव रायिसह के ३२ प्रसिद्ध पुरुप, सीसोदिया जगमाल के २५ राजपूत व दांतीवाडा के कोलीसिंघ के १५ आदमी काम आये थे.

<sup>+</sup> सि-ग्र-ई-की पुस्तक में छिखा है कि राव रायिसिंह से छीना हुआ नकारह सिरोही में अनतक है. यह नकारह य दूसरा सामान वापस छेने के छिय जोचपुर के महाराजा सुरसिंह ने यत्न किया था, परन्तु उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई.

## प्रकरण ३१ वाँ.

# चलू देक्डा चौहानः (सहाराक सूरताणसिंहः)

( दत्ताणी के महानयुद्ध के वाद की ऐतिहासीक घटनाएं.)

शाही फोज की हार होकर सन सरदार काम आजाने का समाचार स्नकर, दवड़ा नजेसिंह अपने भाई धनसिंह के साथ भाग जाने का, महारान स्रताणसिंह को मालूम होने पर महारान ने किन आसीया दृदा को कहा कि, इन दोनों को हरएक उपाय से मारना चाहिये, जिसपर आसीया दूदा उनके पास पहुंचा, और उनको भगतेहुए देखकर, दो दोहे ऐसे कहे कि वह स्नकर ने वापिस छौटे. उनके सामने हुंगरानत सामन्तिंह स्रसिंहोत युद्ध में उपस्थित हुआ, जिससे धनसिंह मारा गया, धनसिंह के मारे जाने पर आसीया दृदा ने पुनः नजेसिंह को भागते देखकर कहा कि—

#### दोहा.

" श्रुह डगे अंवर धवे, मेले इद महेरांण; वजमल देखे वेरीयां, तुं भागे तह तांण "
" मेलीयो मरे मरे, परीय पण अ्ण भंग पणो; धनीया हलो धरे हाले व्युं हरराजोयत."

लेकिन इस ताने की दरकार न करते वजेसिंह मेवाड के तरफ भाग गया. मेवाड में वह महाराणा प्रतापिसंह की सेवामें उपस्थित हुआ, यह सूनकर महाराव ने दूदा के पुत्र दला आसीया को कहा कि, इसको वहां से भी निकलवा देना चाहिये, जिस पर वह मेवाड के महाराणा के दरवार में पहुंचा, उस वक्त देवडा वजेसिंह भी दरवार में विद्यमान था. आसीया दला ने महाराणा की प्रशंसा कर मुजरा करने वाद देवडा वजेसिंह की प्रशंसा में कहा कि—

- " वजपाल सरव संसार बलाणे, काला केहर भडां कगाड. "
- " मारे साथ मोहर मेवाडा, महालीयो बीच बले नेवाड. "
- " हे हरराज तणा रह राक्ष्ण, स्क वस्ताणे राजा राण. "
- " तें भागे इस सेहस तणा दल, इस सेहसां माने दीवाण, "
- " जद् य बना काछंद्री ज्डताँ, ध्याता मसग उतारे घांग."
- " तत्र बंदेस आहडा तोने, समर बंदाल वटा चहुआण."
- " गोडवाट चटनां गाहटीयो, गोडवीया अन गण गणे."
- " मेवाडे वजपाल गानीयो, मार सार संसार पते."

क्वि का आराय यह है कि है! वजेसिंह तुमने पहिले तो कालंदी के युद्ध में ( राय कलाको सिरोही से निकाल ने को ) मेवाड के सैनिकों को मार दिये थे, तब भी मेवाड महाराव स्रताणिसह (दत्ताणी के महानयुद्ध के बाद की ऐतिहासीक घटनाएं) [२७३] के नहाराणा के दरवार में मौज कर रहा है, इसका कारण यह है कि वहादुर होनेसे सहाराणा न तेरे मार के भय से, तेरे को अपने पास रखा है.

उपरोक्त कवित सूनतेही देवडा वजेसिंह अपने मन में समज गया कि अब महाराणा के पास रहने में बहेतरी नहीं है. जिससे वह अकशर बाहशाह के पास चला गया.

मृतानेणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि दताणी का युद्ध होने बाद, देवडा वजेसिंह फिर अकवर वादशाह के पास फरियाद करने को पहुंचा, जबकि राठौर उदय-सिंह ( जोधपुर के महाराव मालदेव का तीसरा पुत्र जो मोटाराजा के नाम से मशहूर था. ) को अकवर वादशाह ने जोधपुर का राज वक्षा, तव उसने भी अपने भितजे व भायात महाराव सूरताणितंह के हाथ से मारे जाने के कारण अपना वर का दावा ( महाराव स्रताणसिंह से ) होनेका जाहिर किया, जिससे वादशाह ने जामवेग. और मोटाराजा (जोधपुर के महाराजा उदयसिंह) को फौज देकर सिरोही पर भेजे, उन्होंने सिरोही पर आकर वहुत विगाड किया, और देवडा सामन्तसिंह, पता व तोगा यह तीनों भाई जो हुंगरावत सुरसिंह (कालंद्री वाले) नरसिंहोत के पुत्र थे, उनको व चीवा जेता खीमराजीत को चूक कर के मारे, जिससे राठौर वैरसाल पृथ्वीराजीत (वगडी ठाकुर जो महारात्र सूरताणसिंह के आगे इस चुक में मारे गये सरदारों का जामिन होकर मोटा राजा के साथ वातचीत करने को ले गया था. ) अपने हाथ से कटार खाकर मर गया. इस विषय में सि.रा.इ. की पुस्तक में पृष्ट २३४-२३५ में लिखा है कि मोटे राजा ने वि. सं. १६४४ के फायुन सुदि ५ को नितोरा गांव को छटा, और एक मास तक सारी फीज सहित वे वहीं रहे, परन्तु आद्यु पर चढ कर महाराव से छडने में सव प्रकार हानि देख कर, उन्होंने सोचा कि अव किसी प्रकार अपनी वात रखनी चाहिये. इस पर उन्होंने दगा करना चाहा, और आपस में सुलह करने के वहाने से, वगडी के ठाकुर राठोर वरसाल प्रथीराजोत की मार्फत किसी प्रकार का छल कपट न करने का वचन दिलाकर महाराव की तरफ के दवडा सामन्तसिंह सूरावत, देवडा पता सूरावत, राडवरा हमीर कुंभावत, राडवरा वीदा सिकरावत, चीवा जेता तथा देवडा सावंतसी, को अपने पास बुलाया, और उनको धोखे से राम रतनासिंहोत के हाथ से मरवा डाले, राठार वरसाल अपना वचन भंग होनेके कारण बहुत ही विगडा, और उसने मोटे राजा के डेरे पर जाकर उनके सामने राम रतनसिंहोत को मारा, किर वह भी अपने ही हाथ से कटार खाकर मर गया, जिसका स्मारक चिन्ह ( चबूनरा ) नितोरा गांव में बना है.

दंत कथा में यह वात प्रसिद्ध में है कि वगडी ठाकृर वरसाल सहाराप स्रताणसिंह

पकड कर वादशाह के आगे ले जाने का लिखा ह, परन्तु सिरोही राज का इतिहास के लेखक ने वह वात अस्वीकार की है.

महाराव सूरताणिसंह ने महाराणा प्रतापिसंह की नांई अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया इतना हो नहीं, परन्तु इसने दृशनों को जेर वार कर के आवुराज पर किसी को पर न रखने दिया, और जिन्दगी भर दुश्ननों के सामने खड़े रह कर अर्बूद भूमी को पराधिन न होने दी, विक ऐतिहासिक दृष्टिसे इसके राज्य काल का अवलोकन किया जाय तो मालूम होगा कि, सिर्फ मुगल हो नहीं परन्तु अन्य दृसरे राजपूत राजाओं भी इसके कहे दुश्मन वन वेठे थे, लेकिन इसने अपने पास कमी फीज होने पर भी, अपने वाहुवल पर विश्वास रख कर किसी दुश्मनों को सफलता होने नदी. इसकी राज्यनीति का अवलोकन करने से यह भी पाया जाता है कि कायरपन इसमें मुतलक नहीं था, और जेसा वीरत्व में यह श्रेष्ट था वेसाही और सद्गुणों से भी यह भूपित था. यह साहसिक राजपुत्र था, परन्तु इसके हाथसे एक भी 'सहसा 'कार्य नहीं हुआ, बिक दृसरे वहादुर चौहान राजाओं ने अपना वलीदान देकर अपने राज्य की समाप्ति की, वेसा नहीं होते इसने यश, कीर्ति अपने सरदार व अपनी भूमि का भी संरक्षण करके ऐसी नामवारी प्राप्त की, कि जिसका लाभ इनके वंशजों को भी मिला, और मुगल काल के तायेदारी के पवन से सिरोही के देवडे चौहान वाल २ वच गये.

## कवि आढादुरशा को पीछेसे इसका वहुत परिचय हुआथा, उसने इसकी+ विरदावली

ले गया, और ने इनको बादशाह के दर्शर में ले गये, परन्तु ये (राव सुरतान) बादशाह के आगे िसर झुकाना नहीं चाहते थे, इस लिये इनको एक छोटी की खिडकी के मार्ग से इस अभिप्राय से ले गये कि िसर झुकाये बिना भीतर नाना ही न हो सके, परन्तु इसका मतहब ये जान गये, जिससे इन्होंने पहिले पैर अन्दर ढाले किर बिना िसर झुकाये मीतर गये. (िस. रा. ई. एए रि४०)

उपरोक्त दोनों बार्ने सही नहीं होनेका कारण यह है कि मूता नेणसी ( जो राठौरों का मौनिन मुसाहिब था. ) ने ये बार्स अपनी एयात में लिसी नहीं है, अगर बैसा हुआ होता तो जहर वह अपनी ख्यात में यह अहवाछ दर्न करता, वैसे नगमाछ काम आने बाद, बीमानेर के राव सायसिंह का सिगेही पर कौन लेगर आनेका अहवाछ अकतर नामा में भी नहीं है. उसी मुआफिक गोवपुर के महारामा नस्वंतिसंह वि. सं. १६९५ में गद्दी पर आये थे, उनके पहिडे ( २८ वर्ष पर वि. सं. १६६७ में ) मरागा म्याणसिंह का देहानत हो जुका था.

मि. रा. ई. की १ए २४१ पर लिखा है कि—' इनको मेबाड के महाराणा प्रतापित की नाई स्वतंत्रता ही प्रिय णी, िससे बहुआ अपनी हानी अवस्था इन्होंने बाराम छोडकर टडने भिड़ने में ही व्यतीन की. इन्हों ने ५२ लड़ाईयां छटी, परन्तु भेग न छोड़ा. × × × यह बड़ी सेना को कुछ भी नहीं समझों ये तथा सदा बीरना के साथ उनका मुक्तावड़ा करने थे. शाही कीं मों से ये गई बार लड़े और उनको शिकस्त दी. अक्तर नामे में लिया है कि ये अक्तर के पान गये थे. यि ऐसा हुआ हो तो भी वह नाम मात्र के लिये हो. इन्हों ने मादशाह की आधीनता कभी स्वीकार न की. १

+ कवि भारा दूरशा ने वरा है कि.

गीन भाषती.

"हैं हैं। से प्रांमी, सुरात सप बड़ी, अप ही ईरानांनी, पारण भू खी, दन वर दीशयोगी, परलंट प्रवशे, मानी मारणोभी, " ''यो पन देखों, मानीयां भारण द र, पानी सार पार भेयत, नवीआर जैन जुहार, तुब पर मांनगो रन मार उदार यह दातारा' में इनके पूर्वजों से जो जो ग्रण महाराव सरताण ने प्राह्म किये थे, उसके विषय में कहा है कि वीरता में जालोर के रावल कान्हडदेव, मालदेव, हमीर, वीरमदेव, समरसिंह, सोही, सोम, सातल साल्हा, सोम्नं के जैसा है, यानी यह सब चौहान, अलाउद्दीन वादशाह के साथ अपनी स्वतंत्रता और नेक टेक के वास्ते अतूल पराक्रम वताकर काम आये थे.

लडाई में दुश्मनों को छीन्न भीन्न करके मार डालने में मानराव (मरहृम महाराव मानिसह) जैसा है, विलष्टपन में जालोर के रावल उदयसिंह जैसा ही अलंत वलवान है, महाराव रायसिंह के मुआफिक ही दूसरे राजाओं को शरणे रखने वाला है, महाराव अखेराज जैसा भूमि सम्पादन करने वाला है, मरने मारने के विषय में महाराव जगमाल जेसा, और दूसरों के साथ मेल मुलाकात रख कर क्षात्रवट का रक्षण करने में महाराव लखा जैसा है.

यह महाराव की वीरता के विषय में जितनी प्रशंसा हुई है, उतनी ही इसकी + दातारी भी होना प्रसिद्धि में है. इसके समय के दानपत्र के प्रमाणों के इतने शिलालेख,

" उध्न, सीम सार संसार, अदार गीर, भरतार, इल पर सोढ कुल सीणगार, 11 र 11 सुरतांण बहु सुरतांण, समी बह सन तथ र मुरतांग, केवाण मृह सल्हाण कीचा राट रावत र ण, दुनीआण सह वाखाण दाले वाह उर चहुआण, मेहराण चित्त र मिल्नुआण मांथे, भाण रो कुल मांण, 11 र 11 बरदाल भींच मुनाल बानू, सन्नां कान संवाल, व्हीयार अस पतराल लासां, र किन्नुआण मांथे, भाण रो कुल मांण, 11 र 11 बरदाल भींच मुनाल बानू, सन्नां कान संवाल, व्हीयोर अस पतराल लासां, र किन्नु राल कपाल, शिवान मद दालाल सिंधुर, किनिचंदाल लंकाल, कर माल हत्त लालाल किलों राव घर रख पाल 11 र प 'उत्ताल लग लाहां अर पाह अवला नाह लीयोस सनाह, हय वाह होये गम गाह हिन्दु सबल ताह सराह, कीय काह वाह सनाह के वी र प्वाल लग लग लग लग के स्वाल के वी र प्वाल लग लग लग लग के स्वाल के वी र प्याल लग लग लग के स्वाल के विश्वाण मह मह र स्वाल लग लग के स्वाल के देव वारवांण लीने एक एक पर लगाण, चहुआण प्रताणों स्वाल चावर, सराणुर सुरताण, र 11 र 11 किनि लग कालण गोग सो हुल नाम कालहल्दे, मालदे राण हमीरदेवण वीर वीरपदेव, सपरसी, तोही सोम, सातल, साल सोक्रंम देहर मुनताण लगतण गोग सोह शुहण तेनल देहर 11 द 11 मारको निम्हो राव मानो, अतबली उदल, रायसिंह जैम ओठम रायां, र दान दुनल्यल; रल ल्या नस्ते गाव अवनल, जेण विच नगमल, लोहणों साल केम लखनण, भाणरों नग मल शिवार प्रताण, प्राताण कालण गोग सोह द तार विचार, पंचपाल, रवर रहा नाम प्रगत्नो, उदत सात अचाल, आठ कुल अनह नाग नव कुल, र दहीही दिगुगाल, सो माग दे वर तपो सुर गिर सोट कुल सगगरर र 11 र 11

+महारात मुन्ताणार्भह ने ८४ गांव देने के निषय में किन्न घनहिया खेमरान ने अपने किन्ति में कहा है कि "पालिश छाट किन्यां अयार, मामण नीरासी दियां सार " निसमें अपने प्रगेहितों को वि. सं. १६२४ में को नरा गांव देने का वि. सं. १६२४ में को नरा गांव देने का मी समानेम होता है. इसकी दातानी के निषय में किन आड़ा दुरहा ने कहा है कि—

पेमुआ गांव कोड पवार के साथ आदा दूरशा को दिया उस विषय के कवित मेंसे

<sup>&</sup>quot; सहन दान सुंदान जीन सहता जलवती; सु सुवरण समशेर, सहन बदुवा भगवती. "

<sup>&</sup>quot; कुंनी सहत कमाद, गर्य मुं सूत्रण माछा; सित्तर छाल रोकडा, गाम करताकमाला, "

<sup>&</sup>quot; देसवा गाम तांना पतर, अण मंग सासन आपियो; स्रताण राव माणेगरे कवनो दारी; कापीयो. "

महाराय गुरताणसिंह के दातारी के विषय में और राजाओं के साथ मुकाबचा करके कवि आदा दूरशा ने कहा है कि-

<sup>&</sup>quot; पाने प्रक्रो दाशी सूर पर्यपो, अंतर चिटियो ईपो; दानेसरी एयी बीच दीठो, कोई सूरताण सरीखो. "

<sup>&</sup>quot; सोने कहा सहम कर स्वामी, रखेन मनमां राखो; मांण तणा जे हो दाता मल, दीठो ने तो दाखो. "

ताम्रपत्र व गीत कवित विद्यमान है कि, उनको एकत्र करके लिखा जाय तो एक छोटासा ग्रंथ होवे. वे सब का सारांश यह है कि, इस महाराव ने ८४ गांव सासनवंध कर दिये थे, और अरहट आदि भूमी के दान, इतने दिये है कि, उस समय के सिरोही रियासत के हद के गांवों में शायदहो कोई गांव बचा हो कि जिसमें महाराव स्रताणिसह ने दी हुई भूमी के दान पत्र का शिलालेख न हो. विटिक सिरोही रियासत के बाह्मणों में "महाराव स्रताणिसह के तरफ से जमीन मिली थी," ऐसा मुआफि के प्रमाण में कहने का जगह २ सुनने में आया है.

वीरविनोद नामक हस्त लिखित पुस्तक में महाराणा अमरसिंह को ख्यात में लिखा है कि महाराणा उदयसिंह के वेटे सगर ने अपने भाई जगमाल का वदला लेकर सिरोही को वरवाद किया था, परन्तु मू. ने. को ख्यात में व दूसरी और किसी ख्यात में राणा सगर ने सिरोही को वरवाद करने का हाल नहीं मिलता है.

महाराव सूरताणसिंह की राणीयां के विषय में बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १६५१ में इसने बहुआ रतनसिंह को सीख दी वहां तक में, आठ राणीयां होना अंकित हुआ है, जिसमें जोधीजी 'रायदेकुंवर 'पाटोली के जोधा आशकरण जयसिंहदेवोत की पुत्री से कुमार रायसिंह व कुंवरी बाई जेतकुंवर के जन्म हुए. बाई जेतकुंवर का विवाह मेवाड के महाराणा जगतसिंह के साथ हुआ था, दूसरी राणी भटियाणीजी 'मयादेवी' जेसलमेर के भाटी भोजराज वाघावत की पुत्री से कुमार सूरसिंह का जन्म हुआ. सि. रा. ई. की पुस्तक में इसके वारह राणीयां होना अंकित किया है, जिसमें इडेरची चंपा कुंवर ने वि. सं. १६३९ में सिरोही के पास 'चंपावाव' वनवाई.

नोट—महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६२९, १६३२, १६३४, १६३७, १६३८, १६३९, १६१०, १६६९, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६६६६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १६६०, १

नीट—महारात मृग्नाणिक् की मातः मेटनणीती 'रामाँदेवी । मेटना का ताठीर मेवलन उदयिक्शित की पूर्वा होना कुला वी एम्बर में निर्मा है, वेसे नि. मे. १६२४ के अपत्र विद ८ के ताझात्र में महाराव के नाम भाग 'करमाँदेवी, १ भीरवाई, प्रमादेवी, मानदेवी, व स्वरदेवी के नाम अंकित हुए है. अनुमान होता है कि यह नाम उनकी मानी व दादी मा के है, मगी कि माग्याई ( महाराव मानमिंद की माना होती भी निवन वि. मं. १६२४ में आतु पर मानेश्वर का मन्दिर बनाया व 'कारानी । नामक वावटी विरोही में बनाई. ) उम समद में विद्यान थी.

<sup>&</sup>quot; दूना उसा सरीको दूनो, दने प्रमाणे दावो; शाख रखां पूछां शशी सूरन सुने तो संमदावो, "

<sup>&</sup>quot; अंघ दरंघ कक्की एकणव, निष्रह दान न दीठो; आबु गिरंदने राव आबुओ, दूनी ठोर न दीठो. "

इस महाराव के समय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि. सं. १६२९ में देवडा वजेसिंह व देवडा सवरसिंह इसके मुसाहिव थे. वि. सं. १६३४ में केशवराय व साहा खीमा भीमसिंह थे. वि. सं. ९६३८ में लखावत +ते निसंह, वि. सं. १६३९ में देवडा तोगा सूरसिहोत (कालंद्री का) व लखावत तेजसिंह, वि. सं. १६४१ में दे. मेहाजल, वि. सं. १६४७ में लखावत तेजसिंह, व वि. सं. १६६० में केशवराय था.

महाराव सूरताणिसह को देहान्त वि. सं. १६६७ में होनेका हरए क ख्यात से उपलब्ध होता है, सि. रा. ई की पुस्तक में इसके देहान्त की मिति वि. सं. १६६७ आसोज विद ९ की होना अंकित हुआ है. इस महाराव के देहान्त होने पर इसके मरिसये कइ एक छकवियों ने कहे है, जिसमें किव आढा दुरशा ने अपने मरिसये में उक्त महाराव

#### दोहा.

- " मुल मंगर घर मंगरीक, मीजरूत मंगरवार. "
  " मंगर रूपी महा मण, हाहेब मना संभार. "
- ं। आज पटे अप्तमान, आज घर बंब.ण भागे; आज महा उतपात, नीर घू तारे लागो. ग
- " आन करू उपल, आन बन आदर हुए; आन रहे आक्ष्म, आन सनवंप विह्रूरा. "
- " हिन्द्वाण भाग खंटीत हुओ, विद्य बन विरामयो; प्रागवड भाग पड्यो पृथी, राव सोद निसरामीयो. "
- " आम सत दे दीन, भाव हिणा छत्रपति; भान दान दुवलो, भान सहंगी सरस्वती. "
- " तत्रवट विल्लो आन, तग प्रलं कोण प्रहे; पांडे कुण चंचलां कीत पांगशी न चहे. "
- " कोण दीये घोड हाथी कवां, वारेसको वन टीयो; सूरताण विवनो भागरो, एथी रूप पाल्टीयो. '
- " राव रायां सम घरण, राव रंका साधारण; राव सु पात्रां दयण, राव कुरात्र पाछण, "
- " राय बरहण करा, राय नान्द्रे तरसण; शय परतण गुणा, राय मानणां दरशन. "
- " दोष्ट दीन चाह मांटणो, हिन्दु गुगवशाक्षी; बहु दान देन बखी नावने त्यां सहने सुरताण रो. "
- " दान मान देवती, नहीं छोरू माणती; निष्ठ वल हालती तकी खुंदीया खमंती, "
- " अमंतां ध्रमटतां, छाड करता ने छे आतो; मानितग भीम मोज गेळ अगेज भंगातो. "
- " सो लाल देण मिरोहीया, जण मुहमा मोलविया; सरताण मरण फुटो नहीं, हाय हाय फुटा हीया. '
- " अकन सकन औरकण, पात्र कुपात्र परलण; हिन्दु धर्म राखवण, क्वी मन बात परीक्षन. "
- " गनपटा आंगरण, तुरी गन दांत चढावण; देण अथ भर बर, प्रित चहु दशा चछावण. "
- " मुरताण सकीमल भार्व यण, घणी दया लालां घरे; अरबः पहाड अरबद पर, ए कारूं वर आवरे. "
- " हुं जाऊ शाह द्वार, तो पण नेह न बोळावं; जो जाऊ कर मतो, पण प्रगट मछतां जणाये. "
- " मा जाऊं दम महल, तो इमी आदर न पाऊ; न एक्षण अमन करणे की मुं जाडे चे नाऊं "
- " क्ल वल कुर मल्ला, बांचव कर्ण; धु मेरू जेवो अचे, भाण रो दान कार्या भरण मो सूरताण न सांवजे. "
- " नके बोट नाणधी, तके नोटसी किस्ती; नोडी नह नाणधी, तके सीखसी सुमती. "
- " विनद्द विमारती, नके आवटे उपगारी; लाघा चोर बंधरे तके कन अग्याकारी. "

<sup>+</sup> ल्ल.वत तेनसिंह महाराव स्राताणसिंह के काका प्रतापसिंह रणवीरोत के प्रत्र या. जिसके नाम से 'तेनावत र कहलाये गये. तेनावतों के पाटवी भटाणा ठिकाने के ठाकुर है.

<sup>%</sup> महाराय सुरताणितह के वह एक किवयों ने मरिनेये कहे है उनमें से आढा दुरशा ने महाराय सुरताणितिह को अग्नि संस्कार होने बाद शमकान भूकी से घरपे आया तब अफक्षीत के साथ उनके गुणानुबाद के मरिसेये कहे हैं, उसमें किव कहता है कि—

के साथ उसका जो सम्बन्ध होनेका वणन किया है, उससे पाया जाता है कि, किव आहा दुरहा उसके अंगत परिचय वालों में मुख्य था, बिटक जब कि महाराव को अग्नि संस्कार हुआ, तब यह शिघ्र किव उसको जलते हुए देख कर शमसान भूमि पर कहता है कि.

- " नेह गालां प्रसन प्रजले, शबु की ऊर जले स्रताण; जमणी कुल जले जोधपरी, चितोही दावी चहुआण. "
- " कि, मख कमल हैवा विच केवा, काढ न सिकवा सोड कने; ए कोई पेट तणे होमीजे, दहु मो रा दशीत दने. "
- " दृहु दाहां खल जले देवडा, उर पींजर मजले अनेक; मजल्या हे कण सिंग मजले, हे कण जगल यह हहे एक. "
- " यनर भंडार दृहाली वाला, दल जिल्या जल तेज दने; अंदर तोहारे राव आहुआ, यल जरहुए चात्र वने. "
- " जनव माण लगे जैरवीया, गेहवन छोडे न शकिया मागः मारू तो घणा घणा मेवाडा, दिधया थने पढता दाय. "
- " विजंड हरा न शक्तिया वाले, दाखत तों ऊपर दावः शास घणा गल्या सुनरंजन ए राख होई छूटा हण राव. "



<sup>ं</sup> भीय भाट मीय चारण सा गणी सम मग्सेती सारखी; सरताण हो मी लाभ से, पात्र कुपात्र पारखी. "

<sup>&</sup>quot; पे नामण केवीयण, वाच कारणे वासाले; नोमासे पोहता, कोट तेतिस पियाले. "

<sup>&</sup>quot; इन्द्र न्द्रमुर् जेट, सहु अठ्यामी रूप हु, वन्ण क्रमे रस पृति सोह बेटा मुर पूप हुं, "

<sup>&</sup>quot; स्ताण वना रछ सांगरे, मरग आब असे सही; मछरिक तो हारी मेनीयो, नाग भार शीड़े नहीं. "

<sup>&</sup>quot; आम दिंग आमियां, भींघ लाया सुरताणे; सिंच इलडीया राय, बेदलाये राय राणे. "

<sup>&</sup>quot; वृं,च सिंग पहार, मंड भेजिया अमेगी; सिंगाले मांडीया सिंग, साना जि समी. "

<sup>&</sup>quot; भिंचार वर्ण स प्रमन, जे इमा सिंव सर आसरे; जगवार मोट जीनी गयो, सींग अलागे का करे. "

<sup>&</sup>quot; मन करो ने मने, सेम पुछती ने वानां; गुण घनक देखमी, गुह लागमी कु पतां. "

<sup>&</sup>quot; एत्ला भीमती, कीचे ऐकला अन्हें; बीच दई दे प्रत, टर्ड होवर्गी अमहंत. "

<sup>&</sup>quot; आबुआ रात सबने अरप, बंदे कान नबने बरसः सट मट लड देखे सुपह, मोट तियार मंग रस. "

<sup>ि</sup> भारा दूरता महाराव सूरताणमिंह के मरसिये कहने बाद अपने दिन की सनमाने के वास्ते कहना है कि---

<sup>ं</sup> ग्रु आयु रहे सरगत्ता, सीम मने खेलाऊ; सीट अपे न संरहे, गो रानेसर राऊ. अ

<sup>&</sup>quot; भार में रोड़ा रियो, तुं माने न बोटाय; भाषां मोड विवादनां, क्या मटीयो न राव. "

<sup>&</sup>quot; भार गीन मां भीगक्त, सब तुंशी महरिक्त घारा सभीयों मीन रन, सन्यों उनेशी बीक. "

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> दोय दोय मत्र पत्रादणां, करणा कोह प्राः कालागर मीलमी, राना मोहरी राव. अ

## प्रकरण ३२ वां.

<=000000000000

चलू देक्डा चौहान (महाराक रायसिह (दूसरे) क महाराक असेराज)

नं. १६ महाराव रायसिंह (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोही की गही पर वैठा.
मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि यह भोला राजा था, इसके भाई सूरसिंह ने
जागीर ज्यादह लेना चाहा, जिससे दोनों भाइओं दरिमयान विरोध पैदा हुआ. देवडा
भैरवदास सवरावत व दूसरे सव हुंगरावत देवडों ने सूरिसंह का पक्ष किया, और लखावत
पृथ्वीराज सूजावत ने महाराव का पक्ष लिया, परिणाम यह हुआ कि दोनों भाई के
वीच में युद्ध हुआ, जिसमें सूरसिंह हार गया.

सि. रा. ई. को पृष्ट २४५-२४६ में इस विषय में लिखा है कि देवडा सूरसिंह महाराव का मुसाहिव वना, और उसने अपना पक्ष दृढ करके गद्दी लेनेका ढंग अखलार किया. उसने सिरोही का राज्य छीनने के लिये जोधपुर के महाराजा सूरसिंह को अपना सहायक चनाना चाहा, और राटौरों के साथ + बैर मिटाने को यह शर्तें की गई कि, महाराजा सुरसिंह का कुमार गजसिंह का विवाह देवडा सुरसिंह की पुत्री के साथ होवे, और दूसरे २९ सरदार जो दताणी में मारे गये थे, उनके रिश्तेदारों के साथ देवडा सुरसिंह के पक्षवाले अपनी पुत्री के विवाह करे, और देवडा सुरसिंह को सिरोही की गद्दी पर वैठलाया जावे, उसके एवज में वह देवडा वजेसिंह का जडाऊ कटार, क्वंबर गजसिंह को नजर करे व राव रायितह के डेरे का सब सामान (जो दताणी के युद्ध में महाराव सुरताणसिंह के हाथ आया था, ) तथा उसका नकारह जोधपुर महाराज को वापस दे देवे. इतना होजाने पर महाराजा सूरसिंह उसको वादशाह के पास लेजाकर शाही सेवा में दाखिल करा कर, ऐसा प्रवंध कर देवेंगे कि देवडा सुरसिंह का पत्र भी सिरोही राज्य से कभी न निकाला जाने. ये शर्तें को तहरीर वि. सं. १६६८ के फालगुन महिने में हुई, आर राठौर सूरसिंह ने उसको सिरोही का मालिक स्वीकार कर लिया, परन्तु जन कि दोनों भाईओं का युद्ध हुआ तव महारान की निजय हुई, और सुरसिंह को सिरोही राज्य छोड कर भागना पडा.

स्रसिंह भाग जाने पर लखावत पृथ्वीराज महाराव का मुसाहिव हुआ। मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि लखावत पृथ्वीराज ने देवडा वजेसिंह के मुआफिक ही ढंग अख़लार करने से दोनों के दरिमयान विरोध हुआ। पृथ्वीराज के वेटे भतीजों

<sup>+</sup> दताणी के युद्ध में राठीर राव भवतिह चन्द्रतेनीत आदि महाराव सूरताणितह के हाय से मारे गये थे, उसका नदला अदा करने के दाहते थेर मिटाने की तनवीन अहाराव के भाई सूर्रिह ने की.

ने अच्छे २ राजपूत अपने पास रखकर महाराव पर जलने लगे. यह सूनकर मेवाड के गणा करणिसंह ने दोनों को समजाइश करने के वास्ते उदयपुर बुलाये, और समजाइश की, परन्तु पृथ्वीराज, रामिसंह, रायिसंह, (यह दोनों पृथ्वीराज के भतीजे थे.) नाहरखान, चांदा, (यह दोनों पृथ्राज के पुत्र थे.) की ऐसी रीत पाई गई कि वे राणा से भी बूराई करने को तैयार है. यह बात राणा के आदमी को मालूम होने पर उन्होंने राणा को कहा कि इसमें सार नहीं है, जिससे राणा ने वहां से सीख दे दी.

वि. सं. १६७४ मागसर सुद ५ को महाराव रायिसंह ने किव आहा दुरशा को ÷ जांखर गांव वक्षा, और देवडा मेरवदास को अपना मुसाहिव बनाया. देवडा पृथ्वीराज का वल दिन दिन बढता जाता देखकर, महाराव रायिसंह ने इसी साल में राठौर कुमार गजिसेंह की तरफ से नियत हुए, जालोर के थांणे के हािकम भाटी गोपालदास व भाटी दयालदास को कहलाया कि यदि तुम पृथ्वीराज को सिरोही की हदसे निकाल दो तो हम तुमको ७ १४ गांव देंगे, जिसपर कुंवर गजिसेंह की आज्ञा से भाटी दयालदास जोधपुर को फांज के साथ पृथ्वीराज पर चढा, और उसको सिरोही राज्य से निकाल दिया, परन्तु वह पीछा आज्ञानेसे महाराव ने वे गांव दािंग ले लेथे.

देवडा पृथ्वीराज अव महाराव और देवडा भैरवदास को मारने का मौका हूंडने लगा. उसने अपने बेटे व भतीजों को पहिले से समजा रखे थे, उस मुआफिक एक दिन महाराव रायिसंह सारणेश्वर गये थे, और देवडा भैरवदास पीछे रहा था, जिससे मौका पाकर उन्होंने भैरवदास को चूक कर मार डाला. महाराव उस समय सुनकर बैठ रहे, और भैरवदास के पुत्र रामिसंह को × पाडिव के साथ उसके पिता की जागीर का पटा देकर अपने पास रखा.

महाराव रायसिंह की राणीयां के विषय में दूसरी ख्यातों में कुछ खुलासा नहीं है, परनतु बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है कि इसके तीन राणीयां थी, जिसमें वीरपुरीजी

<sup>÷</sup> जांग्रर गांव देने के तिषय में कवि आदा दुरशा ने कहा है कि-

दोहा.

<sup>&</sup>quot; सन्त भीन नीमोतरे, पंत्रम मगमर पाय; दिये जांकर कर दश्या की, शामडमी मण्हासाय. य छप्पयः

<sup>&</sup>quot; ममेन मीर नीनोनो, माह मागमर नच पंतम; वार गरु शुभ बगन, रिना सुग सनस अनुरम "

<sup>&</sup>quot; हरी पत्र श्रेव में, गैम हट अडग लखावे; दिया हेतहर द्वन, मोट मुन उमेग मुमारे. "

<sup>&</sup>quot; करा काम पन दुशना नगट का सुमेर मम वड कियो; राजनी गा कवि दुरश ने, दन सांव्रण जांहर कियो. ए

क १५ गोतों के नाम-कोटा, पारथी, नामी, गाँगडा, मानाल, आल्या, पोमालया, बादारा, वार्याण, खेमटिया, ग्रेव, अवारीर, अटबारा व मागुद्या.

४ देवटा सम्मित् अपने निता भैनवहान की तथाति में ही अलग जातीर पा चृक्त था. भैलदान के तरक विगानिया र पटे की मार्गार थी. तब सम्मित् को थि. सं. १६६३ में महाराष्ट्र सुरुवासमित ने पाटीय र की जागीर दी थी.

(वाघेली) ग्रमानदेवी 'लूणावाडे 'के वीरपुरा वणवीर की पुत्री से क्रमार अखेराज (दूसरे) का जन्म हुआ. व राणी मेडतणीजी 'दरांदेवी' मेडता के राठौर जशराज मेहाजल की पुत्रों से वाई 'दीपकुंवर' का जन्म हुआ, जिसका विवाह इंडर के राठौर राव कल्याणमल के साथ किया गया.

इस महाराव के देहान्त के विषय में मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि देवडा रामिसह भैरवदामोत, महाराव के पास रहने वाद एक वर्ष पीछे लखावत पृथ्वीराज व उसके वेटे भती जे, महाराव को मारने के ताक में ही फिर रहे थे, सो एक दिन महाराव को चूक करने के वास्ते गये, उस वक्त सीसोदिया पर्वतिसिंह उपर था, देवडा रामिसह व महाराव कम आदमीओं के साथ बैठे थे, उन्होंने महाराव को अच्चक किया, ओर सीसोदिया पर्वतिसिंह को चूक करने का बहुत यत्न किया, परन्तु दिन उगजानेसे दाव नहीं लगा. उस समय कुमार अखेराज दो साल की उम्र में था, उसको धाय (दूध पिलाने वाली धा माता ) ने भित्तर की एक कोटडी में छीपा कर उपर गूदडे रख दिये, पृथ्वीराज ने कुमार अखेराज को बहुत ढूंढा, परन्तु वह बलिष्ट प्रारब्ध वाला होनेसे हाथ नहीं आया.

इतने में महाराव के आदमी इकट्टे हो गये. सीसोदिया पर्वतिसंह व देवडा रामिंह ने अपने आदमीओं के साथ महल को घेर लिया, और वंदूकें चलने लगी. उन्हों ने कुमार अखेराज की खबर निकालों तो जनाने वालों ने कहलाया कि "अबतक कुमार कुशल क्षेम विद्यमान है, और अमूक कोटडी के अंदर है, परन्तु दुश्मन उस कोटडी के मार्ग पर ही चेठे हुए है, दो पहर से वडे २ ने पाणी भी नहीं पिया है. इस कोटडी की अमूक चाजु खुछी है सो सिलावट को खुलवा कर ( दिवाल तोडवा कर ) अखेराज को निकाल लो. " जिस पर सीसोदिया पर्वतिसंह ने सिलावट से उस तरफ की दिवाल खुलवाकर अखेराज को निकाल लिया.

कुमार अखेराज हाथ में आते ही महाराव के आदमीओं का वल वंह गया, उन्होंने ललकार कर कहा कि हरामलोरों, अखेराज हमारे हाथ आ चूका हे, जिससे दुइमनों का वल क्षीण हुआ. जब कि रात्रि हुई तब महाराव के सेवकों ने चारों तरफ से मारा चलाया. लखावत पृथ्वीराज ने देखा कि अगर इस जगह पर रात्री निकालेंगे तो जकर मारे जावेंगे, जिससे उसने अपने अच्छे २ राजपूतों को आगे व पीछे, और दोनों वाजुओं में रख कर आप वीच में रह कर जोर से दौड कर माग निकले. महाराव के आदमीओं ने उनका पीछा किया, लखावत पृथ्वीराज के राजपूत पीछे लोट २ कर

अः इस चूह में देवटा छुणा हररानीत का प्रत्र शार्दूज़िसह, बनावत केशबदास खेमरानीत, बनावत तेनमाल जसवंशीत, काम थानका मू ने. की ख्यात में उद्वेख किया है

लडते गये मरते गये और भागना शुरू रखा. इस प्रकार लडते मरते भागने से पृथ्वीराज के बहुत आदमी मारे गये, परन्तु वह कुशल क्षेम अपने डेरे पहुंचा, वहां से घोडे पर सवार होकर निकल गया, और वचे हुए आदमीओं के साथ 'पालडी ' आया.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि लखावत पृथ्वीराज अपने वेटे व भतीजों को लेकर महाराव को छल से मारने को अचानक महलों में आ पहुंचा. × × × इन लांगों को आते हुए देख कर नहाराव ने अपना हाथ तलवार पर डाला, और पृथ्वीराज के पक्ष के ७ २ राजपूर्तों को मार कर तलवार के कई घाव लगने वाद ये गीरे.

इस विषय में दंत कथा में कहा जाता है कि लखावत पृथ्वीराज ने, महाराव आदि को सोते हुए मारने का इरादा करके, कुछ रात्री रही थी तब महल में प्रवेश किया, और महाराव पर चूक कर छेने वाद कुमार अखेराज को मारने के वास्ते ढूंढा, लेकिन महाराव पर चक होनेकी खबर पाते ही कुमार की 'धा 'ने अखेराज को एक खाल में दशाला लपेट कर रख दिया, और अपने पुत्र (जो क्रुमार अखेराज की समान वय का शां उसको ) को कुमार के पारणे में सुला दिया. जन कि पृथ्वीराज कुमार को ढंढने के वास्ते वहां आया, और उसने पूछा कि कुमार कहां है, तब धा ने पारणे के तरफ हाथ किया, जिससे पृथ्वीराज ने पारणा में सोता हुआ (धा के पुत्र को ) वालक को मार कर संतोप जाहिर किया. यह वात प्रसिद्धि में है कि सीसोदिया पर्वतसिंह ने जव कुमार के विषय में धा को पूछा तव, उसने पारणे में मरे हुए वालक को वताकर कुमार को खाल में रखने की बात छीपा रखी, परन्तु उस धा के मृह पर ग्लानी न देखने से उसको शंका हुई, और कईएक प्रतिज्ञा करके सच्च वात जान ना चाहा. धा को उसकी प्रतिज्ञा पर यकीन आनेसे उसने खाल के तरफ दृष्टि की, जिस पर पर्वतसिंह ने खाल में देखा तो, कुमार अखेराज दुशाला में लिपटा हुआ हंस रहा है, और एक वडा भारी सर्प (नाग) उस दुशाला को विटा देकर अपनी फेंण उंची कर उसका रक्षणार्थे खडा है. पर्वतसिंह को देख कर उस सर्प ने छीछकार मारी, जिस पर पर्वतसिंह ने प्रतिज्ञा करके कहा कि है ! नाग देवता अगर मैं महाराव का सचा निमकहलाल राजपूत हूं तो, आप इस कुमार को लेजाने की तक देदो, यह सून कर सर्प अलग हो गया, और पर्वतिसंह कुमार अखेराज को दुशाले में छिपाया हुआ उठाकर पहाड पर चढ गया. उसने पहाड के शिखर पर पहुंच कर, अपने भाले पर दुशाले में अपना जुता लिपेट कर ललकार दी कि, देखों यह कुमार को मैं ले जाता हूं, जिस पर पृथ्वीराज ने उस पर गोली चलाई वह दुशाले में लगी, वाद पर्वतिसह क्रमार को लेकर पिन्डवारे चला गया.

महुआ की पुम्तक में लिखा है कि महागत के हाथ से खतावन समितिह स्थामितिशेन इन चुक में मारा गया.

महाराव रायसिंह के चूक के विषय में किव आढा किशना (आढा दुरशा के पुत्र ) ने कहा है कि—

```
" सिंघ म तपे शिवपुरी, सरे हिन्दुस्थाणां; सोह चढावे देवडां, वडां चहुआणां. "
" पाय घहां वंका वढंग, गज वाल भयाणां; आंकस रायां शिस सर, जीर छगाणां. "
" छख माता छख उनमता, दछ पार न जाणां; हिन्दु थान गरजिया, थर हर तुरकाणां. '
" पिथल धरती उपरे, मन द्राह मंडाणो; काया काची कारणे, अति हुओ अयाणो.
" पियल परगह पूछीयो, तेडी आपाणां; कर वा धरती कारणे, सवला घमसाणां. "
" इम आलझ सपाईया, पल सोह पलटाणो; सपर पहसां ओचने, सने सघांणां. "
" पात घढी निश्व पाछली, रचिया आ राणां; आय न इटा ढोढीआं, इतिमाम कराणां. "
" गया नहि मूह छूटरा, रहीया रोकाणां; सभा अचंदे जागिया, जोघार जुआणां. '
" कीर्ध। मार्द्धम राव सु, जियारे दरवाणो; आर्जु को अश्रीमियां, ए महि न आणो ''
" राये भितर तेहिया, आकाय रहमाणां; आया ज्यु ही आदरी, वे अलर लखाणां. "
" आवे रायां आगले, दीवांण जुडाणां; असगे लोइ अडाडीयो, जंगते भाणां. "
" मारे जमदद तेजमाल, रत खाल वहाणां; राव हकारे रायसिंग फ्ट फ्ट अवसाणां."
" सामा फेरिया राव छं, असमर ख्वाणां: लोह करंता राव ने, दाई जणाणां. "
" राव अखा उचकाय के, कोई ठौर रखाणां; आया पीथल क्रोध कर, खग हात उवाणां. ''
" वालक मारण कारणे, मुख वचन कहाणां; घाय बताया वाल नीज, अह सेज सुआणां. "
" मारे बालक घाय का, अत जोस उफाणां; घा ए घरम नीज रख कर; जरा जगत रखाणां. ''
" पीयल के अस पापका, कुल कलंक लगाणां; आये वीर अनेक मल, रस वीर उकाणां. "
" स्वामी धरम विचार कर, रूठो जमराणा; पापी पृथ्वीराज को, घेरी घमसाणां. "
" रामा भरव दास का, रूठे जमराणा, वालक राव जगारवा, कर मूछ धाराणां. "
" बालक बाहर कडके, नीज घरम पिछाणां; ये रे मूढ हरामखोर, तुंने क्या जाणां. "
" अरगुद् घर कोई वीर नांह, ऐसा मत जाणां; अण रा फल अव पाई है, पीछे पसताणां. "
" घेर लिया दोए पोहर तक, रचीया आ राणां; चले तुपकां तीर के, केई धनुप कवाणां. "
" यां करतां रवि आथर्में, अधार लखाणां; जीव बचावण कारणें, पीथल मन जाणां. »
" पाप मंडली साथ कर, पड हाथ पलाणां; सांग ध्रमी ढुंगर इरा, आहक चहुआणां. "
" क्षीक बजाबत सत्र सर, नीज कर तब जाणां; कई एक मारे खाग बल, कईएक भगवाणां. "
" वच गो पीयल फरम गत, डेरे पहोचाणां; नीज घोडे असवार होय, नीज साथ सजाणां. "
" एक घटना सक विक्रमी, सीले सें जाणां; साल सतंत्रर अश्चन दिन ए कथ रहाणां. "
```

मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि महाराव का चूक होनेसे सोसोदिया परबत-सिंह, देवडा रामसिंह, चीवा दूदा करमसिंहोत व शाह तेजपाल आदि ने इकड़े होकर वि. सं. १६७५ में क्रमार अखेराज को टीका किया, परन्तु उपरोक्त कवित, बहुआ की पुस्तक, और दूसरी ख्यातो में यह घटना वि. सं. १६७७ में होना अंकित है और वह ज्यादह भरोसा पात्र है.

नं रैं सूरसिंह ने जोधपुर के महाराजा की सहायता से अपने बडे भाई से राज्य लेना चाहा था, परन्तु निष्फलता होनेसे सिरोही छोड कर भागना पडा. जोधपुर के महाराजा ने उसको 'भाद्राजण 'की जागीर २५ गांवो से दी, परन्तु वि. सं. १६७१ में महाराव रायसिंह ने उसको 'काछोली 'की जागीर देनेसे वह वापस आ गया, जिस के वंशज वर्तमान समय में सिरोही रियासत के काछोली गांव के लखावत है.

मं. १७ महाराव अखेराज (दृसरे) वालकपन में अपने पिता के पीछे गद्दी पर आये.

मृतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि ये (महाराव रायसिंह के चूक होनेकी) खबर

मिलने पर सिरोही के नजदीक के चितोड के महाराणा ने व इंडर के राव कल्याणमल

ने महाराव अखेराज की वहुत संभाल रखी, जिससे सीसोदिया परवतसिंह, देवडा

रामसिंह, चीवा दृदा व शाह तेजपाल आदि वलवत्तर हुए, उन्होंने लखावत पृथ्वीराज
को सिरोही राज्य की हद में से निकाल दिया, जिससे वह अपने जनाने के साथ अपने

सुसराल के गांव चेखला के पहाड में जाकर रहा. उसका पुत्र 'चांदा ' अंवाभवानी के

तरफ जा रहा, और वहुत वगावत की. कितनेक गांवों से हांसिल लिया, और सिरोही

के दस्तुर से आधा दाण लेना शुरु किया, परन्तु वह हरामखोर होने से दिन २ कमजोर

होने लगा, यानी वगावत से कुछ नतीजा नहीं हुआ. एक दिन पृथ्वीराज का भतीजा

( क्यामदास का पुत्र ) रायसिंह एक गांव लूटने को गया वहां मारा गया, वाद हुंगरावत

देवराज के पुत्र राजसिंह व जीवसिंह ( कुंभावत सीलदर )ने छल से पृथ्वीराज को मारने

के इगदे से पृथ्वीराज के पास गये. पृथ्वीराज ने इनका विश्वास किया, जिससे मीका

पाकर रात को पृथ्वीराज को मार कर वे सिरोही चले आये.

दंत कथा में यह कहा जाता है कि देवडा रामसिंह ने एक दफे दरवार मे यह प्रश्न किया कि, लखावत प्रश्नीराज का शिर काटकर कोई लासका है? जिस पर कुंभावत देवडा राजसिंह ने वीडा उठाया. उसने दगावाज के साथ दगा करनेका सोचा, और चेखले के पहाड में दोनों भाई चले गये, उन्हों ने देवडा रामसिंह आदि की वहुत चूराई की, जिससे पृथ्वीराज ने उनको अपने पास रखा, जिससे मौका मिलने पर पृथ्वीराज को चूक करके उसका शिर काटकर महाराव के पास ले आये. महाराव ने उनकी इच्छानुसार इस काम के एवज में 'लास ' नामक गांव कुंभावत राजसिंह को व 'छीवा गाम ' कुंभावत जीवा को बक्षा, जो वर्तमान समय में उनके वंशज के तरफ हैं, सि. रा. ई. की पुस्तक में यह घटना वि. सं. १६८१ में होनेका अंकित हुआ हैं, वैसे किय आढा किशना ने भी अपने किवत में यहीं संवत् वताया है, परन्तु कुंभावत राजसिंह को 'लास ' गांव मिलने का समय वि. सं. १६९९ हैं, पाया जाता है कि महाराव जब पुढ़त उम्र के हुए तब उसका बदला दिया गया है.

लखावत पृथ्वीराज चूक करके अपने गांव पालडी कुशलक्षेम भाग जाने वाद, जो

## राजकुल सिरोही के नं. १७ वाले महाराव.

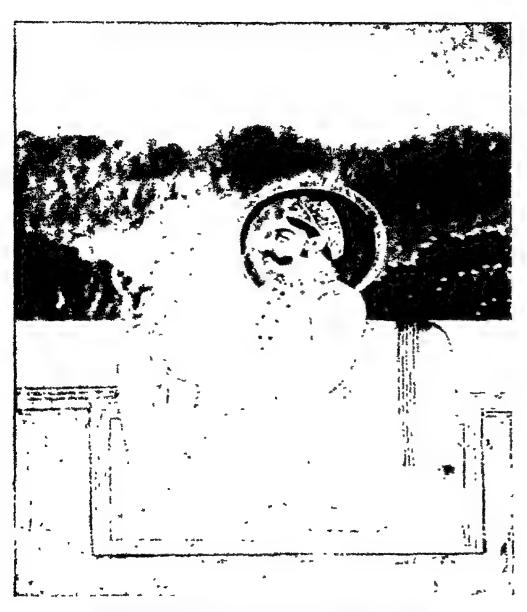

महाराव अखेराज ( दुसरे ) साहव वहादुर.

( विमाग पिछा एए २८६ )

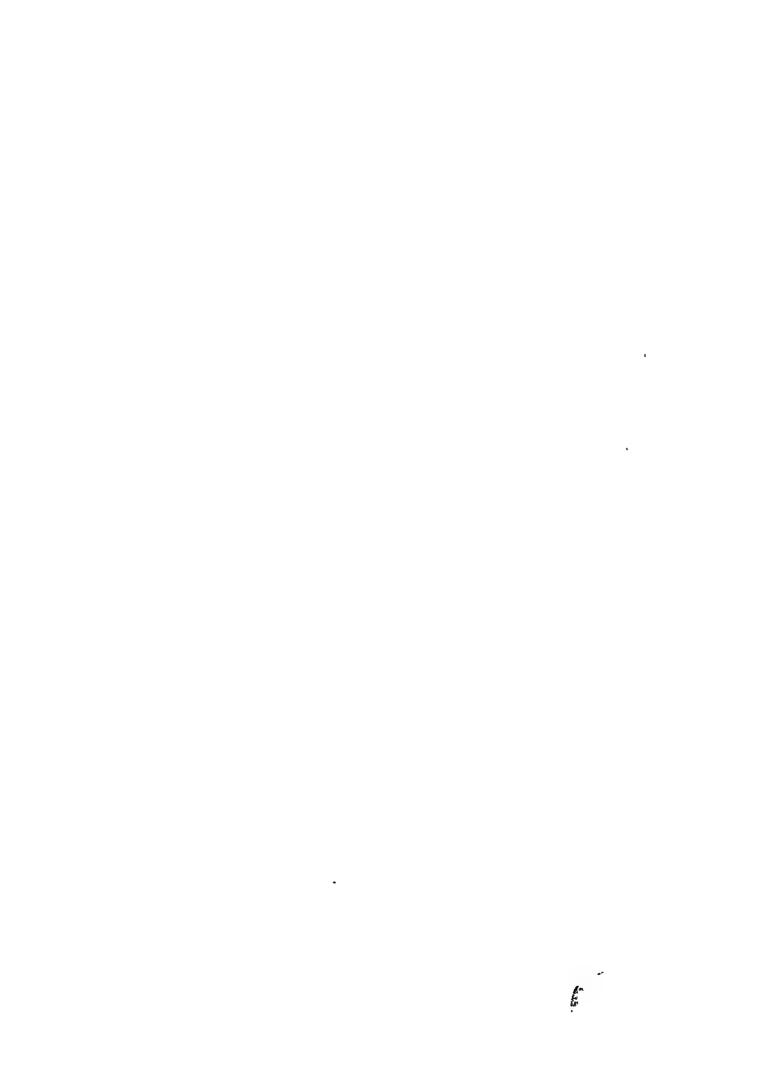

घटनाएं हुई, उसके विषय में कवियों के कंठस्थ साहित्यों में किव आढ़ा किशना ने अपने किवत में सविस्तर इतिहास अंकित किया है, जिसमें किव ने कहा है कि-

```
" पृथ्वी राज निकाल कर, मजलस मंदाणां; परवर्तामें सीसोदिया, रामा चहुआणां. "
" करमिं इद्ा मले, सलाइ कराणां; तेजपाल एक साइ ने नीज मत कहाणां. "
" अस्तेराव महाराव की, नीज तस्त बेटाणां; प्रामरस करके सुध दील, नीज घरम पीछाणां "
" महाराव रक्षां करां, एह धरम आणां; पीयल मार भगाय के, नीसकंट रहाणां. "
" नोज दल वल संभाल के, परपंच रचाणां; प्रथवीराज दिहोह दल, कढ देश आपाणां. "
" गां भगो सुसराल के जहें देवल राणां; नीज नारी के आशरे, कुच्छ दिन कहाणां. "
" गांव चेसला जाये कर, नीस ते रहवाणां; जहां गिरवर अवही अगम, जग सवही जाणां. "
" चांदा जिसका पुत सो, अभीमान स्काणां; अंव भवानी के तरफ, सो जाए लुकाणां. "
" सारग पांडे लट गांम. अनरथ आ पाणां; ले चुंगी सापेर लगान, कम भील कराणां. "
" सवहीं जांण हरामस्त्रोर, पीयल सोह जाणां; प्रथवीराज भात्रीज एक राएसिंव रहांणा. "
" स्टें अरवद गांम कई, भेटे जमराणां; राजिस एक ढुंगरीत, जीवा एक राणां. "
" पापां प्रथवीराज को, मारण यन टाणां; असने करतव भेस कर, नीज धरम पीछाणां "
" रामा भैरव दास की, निंदा केहवाणां; जिस पर प्रथवीराज ने नोज पास रखाणां "
" मोका पाकर ऐक दीन, कर घात अजाणां; आप सिरोही आय के सहवास कहाणां. "
" यह घटना इक वीक्रमी सोलासें जाणां; पेकासी समंत भइ, सुद ख्यात लखाणां "
```

महाराव अखेराज ने वालकपन में ही अपने पिता का वैर लेनेके वास्ते पृथ्वीराज के गांव 'निवज 'पर चढाई की थी, उसके विषय में 'जांखर 'के किव मुकुन्ददास (किव आढा दुरशा का पोता) जगमालोत ने कहा है कि—

" पत पर संभाले पर्वेग पांलर, वंका रावत चहु वलः; अलेराज मधीराज उपरे, +नांदवणो नीवजे नला.

ति. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इस महाराव ने होश संभालने वाद जो जो लखावत अपने पिता को मारने में शामिल थे, उनमें से बहुतों को अपने महलों में बुला- कर मरवा डाला, और अपने पिता का वैर लिया. इस विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि दशहरा के दरवार में महाराव के नजदीकी लखावत भायातों को अपने जनानें के साथ सिरोही में आनेका रिवाज प्रचलित था, उस मुआफिक सब लखावत हाजिर हुए थे, उनको महाराव ने अपने पिता का वैर लेनेके कारण महल में ही मरवा डाले, और उनकी स्त्रीयां को उन लाशों के उपर से निकाली, जिससे पीछेसे लखावतों ने

<sup>&</sup>quot; पाखर घोटा घरर पागर्ता, दूररर बहाइर मलैदल; खोरहो कुंगर करण खोलरी बालक केहर कर बल."

<sup>&</sup>quot; आठ पहार जलराओ वास, गान अभनमो सुद्ध मर्थेदः गणीया चरे भाटके गयेदां, गणीयां दींहां मरे गयेदः "

<sup>+</sup> नियम गांव ' नांदवणा ' नामक पहाट की तलेटी में पश्चिम दिशा में है, और उस पहाड की दक्षिण में जो खीण है यह ' नद्या ' नामने प्रसिद्ध है. अनुमान होता है कि छखावत पृथ्वीगम पाछडी से निवम गया था. निवम गांव ऐसी सङामत नगह पर है कि कम कीन होने पर भी बचाव हो सक्ता है, बिक इभी कारण से पृथ्वीराजीत ने अपना पाट गांव ' निवम ' रखा है.

दशहरा के तहेवार पर अपने जनाने वालों को सिरोही लानेका रिवाज बंध कर दिया. इस विषय में किन धधवाडिया खेमराज जो मेवाड के महाराणा का आश्रित था, उसने कहा है कि-

महाराव अखेराज ने लखावतों को सिरोही बुलवा कर मरवा डाले, यह घटना कौन समय में हुई, उस विषय में किसी ख्यात में खुलासा नहीं है, वैसे कौन २ लखावत मारे गये वह भी अंकित नहीं हुआ है. सिरोही के बहुआकी पुस्तक में लखावतों के ठिकाने के अहवाल से मालूम होता है कि, भटाणा के लखावत ठाकुर मेघराज तेजावत को पाडीव के देवडा रामसिंह मेरवदासोत के पुत्र कैशरोसिंह ने मार डाला, जिससे महाराव अखेराज ने उसको 'जिरावल' की जागीर दी. रहुआ के सांगावतों की ख्यात से पाया जाता है कि लखावत सागा गोविन्दासोत का पुत्र रामसिंह वि. सं. १६९० में सिरोही में काम आया. इससे अनुमान होता है कि यह घटना वि. सं. १६९० में हुई है, बल्कि देवडा केशरीसिंह रामसिंहोत ने वि. सं. १६९० में कुंवरपद से जिरावल में बहुआ को सीख दी है, जिससे यह अनुमान सही होना पाया जाता है.

दंत कथा में कहा जाता है कि महाराव \*अखेराज का निनहाल उदयपुर में था, जिससे सीसोदिया पर्वतिसंह उनको महाराणा के पास हिफाजत से रखने के लिये ले गया, और वडे होने पर उसको सिरोही में लाया, परन्तु इसका निनहाल वहां नहीं था, परन्तु लूणावाडा (गुजरात के रेवाकांठा) में था, इस विषय में किवने कहा है कि—

"अला पला दोइ उजला, तुं जण तां तहताण: माता पल वणवीर है दादो राव मूरताण."

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि महाराव अखेराज ने वारह वर्ष की अवस्था से ही रात्रुओं के साथ लड़ना शुरू किया था, मेवाड कें महाराणा जगतिसेंह ने वि. सं. १६८५ में सिरोही पर फीज भेजी, जो कितनेक गांवों को लूट कर लीट गई. इससे मेवाड तथा सिरोही की+ मैत्री में फर्क आ गया, परन्तु वि. सं. १७०९ में महाराणा

क गि. रा. ई. की पुस्तक में इनके पिता रायसिंह का निहाल उदयपुर में होना बनाया है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में इमका निहाल 'पारोडी ' के भोषा राजीर के वहां होनेका अंकिन हुआ है.

<sup>+</sup> मेबाद के महाराजा से मेबी में फर्क आनेका कारण इंतक्या में यह प्रसिद्ध है कि महाराव अलेखन कुछ पायय के वाहने उद्युद्ध गये थे, भो वहां से बास लीटनी बका 'उकी नामकी खी को के आये, और उसकी अपनी पासवान बनाई, बर्टिक

राजसिंह की गद्दी निश्तनी हुई, उस समय महाराव अखेराज ने उनसे अपनी मैत्री पीछी हढ कर ली.

वि. सं. १६९९ में महाराव अखेराज ने किव आढा महेशदास दुरशावत को 'ऊड ' गांव वक्षा. जिसके लिये कहा है कि—

दोहा.

"समंत सोल नीनांणवे चेत दशम पख छद; दियो चढ महेदास ने अखमल पटे अवध, "

वि. सं. १७०७ में इस महाराव ने मेवाड के चारण किव धधवाडिया खेमराज को 'कासंद्रा ' गांव इनायत किया. उसके वास्ते उक्त किव ने कहा है कि-

दोहा

" समंत सतरो साते वरस, चेत्र सुदि चवदस; कासंद्रा कवि खेम ने अलमल दियो अवस."

कहा जाता है कि 'कासंद्रा' गांव वहुत ही सुन्दर था. किवने उस गांव की सर सब्जी का वर्णन अपने किवत में किया है, उससे पाया जाता है कि यह गांव खेडुत, महाजन आदि रियाया से पूर्ण आवाद हालत में किव को दिया गया है.

मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि पृथ्वीराज को डुंगरावतों ने चूक करने वाद पृथ्वीराज के दृसरे वेटे मर गये और वरवाद हो गये, परन्तु उसका पुत्र चांदा जो वहादुर व दृढ निश्चय वाला राजपूत था, उसने बगावत चलू रखी. किवयों ने इसके वीरत्व के बहुत किवत कहे हैं. उक्त ख्यात में लिखा है कि—' सिरोही में तिको रजपूत कोई नहीं जिको चादां आगे च्यार वार भागवो न छै.' चांदा ने दाण लिया और निवज में आकर रहा, जिससे वि. सं. १७१३ के कार्तिक वद १४ के दिन सीसोदिया परवतसिंह, देवडा रामसिंह, चीवा करमसी, खवास केशर आदि महाराव की छल फौज लेकर लखावत लराघोदास जोगावत की सरदारी में ' निवज' पर गये. दो पहर

बहुआ की प्रस्तक से यह पाया गया कि महारावने 'उकी 'का नाम बहुए की वहीं में (और राणीयां के मुआफिक) दर्ज कराना चाहा, परन्तु बहुआ ने इनकार किया, जिससे महाराव ने उनपर नाखुश होकर उसकी जागीर के गांवों भी छीन लिये, जिससे बहुए 'वसी के देवहें 'पास चल्ले गये. इस विषय में बहुआ ने अपनी प्रस्तक में दिखा है कि—

" अला उकी आणतां, चुकी मत चहुआण; एक तो अरचुद गढ लिनयो दुनो रिसायो राण. "

कहा जाता है कि पासवान उकी से एक पूजी का जन्म हुआ था, उसका विवाह अच्छे राजपूत से करनेका मौका न मिछने से यह कुंवारी अवस्था में ही देहान्त पर्यंत जनान में रही थी. सिरोही के राजपहर्कों में उकी का निवाशस्थान विद्यमान है नो ' उकी नीरा महछ ' के नामसे प्रसिद्ध है.

\* छतावत गयोदास नोगावन 'सामन्तसिंहोत छतावत 'या, और 'सांगा ' के काक्ष कृष्णसिंह निनकी 'सेरुआ ' गांव की नागीर थी, उसका पोता होता या. महाराव अखेरान ने वि. सं. १६९९ में इसके पिता जोगरान को 'सनवाहा ' ( पांगरा परगंन में है. ) की नागीर दी थी. छतावत राघोदास अप्टेंबवान हाछत में निवन में काम आया, निससे उसका छोटाभाई मानसिंह जोगावत को सनवाटा की भागीर मिछी. वर्तमान समय में छतावत मानिहिंह के वंशमों के तरफ 'सनवाहे ' की जागीर विद्यमान है. युद्ध हुआ जिसमें लखावत राघोदास ५० आदमी के साथ काम आया, और १०० आदमी जल्मी हुए. लखावत चांदा को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई.

लखावत चांदा का देहान्त कव हुआ उसका संवत् किसी ख्यात में दर्ज नहीं है, परन्तु ×िव. सं. १७१७ के पहिले वह ग्रजर चूका हो वैसा पाया जाता है, क्यों कि उक्त संवत् में उसका पुत्र अमरसिंह होना नेणसी की ख्यात से मालूम होता है.

जांखर के किन आहा राघनदान ने मरहूम महारान कैशिरिसिंह साहेव की आज्ञानु-सार प्राचीन किनतों का संग्रह करके 'चत्रभुज इच्छा प्रकाश 'नामक हस्त लिखित पुस्तक लिखा है, उसमें महारान अखेराज (दृसरे) के निषय में लिखा है कि, वादशाह का सूना गोरीसाह के साथ महारान अखेराज ने 'सोलदर 'गांव के पास युद्ध किया, जिसमें गोरीसाह महारान के हाथ से मारा गया. उस युद्ध में महारान ने परमार मांडण को पूछा कि सूना कहां है? तन परमार ने अंग्रली से नहीं नताते, भाला मारकर नताया. महारान ने उसी नक्त सूना को अपनी तलनार से मार डाला. इस घटना की शहादत का किन आहा प्रयागदास जांखर नाले ने गीत कहा है कि.

" आरोराव अल अखोई अखो, भोवणे भडें पढ़ते भार; न झडें झडें दाखीयो नारण, पांण न दाखिवयो परमार."
" पोह परमार न दाखें पांणे, चोरंग पुछते चहुआण; पहेलां सेल अणा सीर पे लें, पाछे कहीयो एह पढाण. "
" अरो अल नारणो आखो, आह्व माचंत आगाद; कर आगी आंगली न कहीयो, कहीयो हुंत अणी सिर काढ. "
" खल दल पेस वचे रोतावत, गोरी गंजे भांज गह; राव जते पूछते महारण, पोह आबुओ रोमपह."

इसी पुस्तक में लिखा है कि महाराव अखेराज इडर के राठौर राव कल्याणमल के वहां विवाह करने के लिये इडर गये थे, जहां पर राव कल्याणमल ने चवरी में ही उसको चुक करके मारने का प्रपंच रचा, जिसकी खबर इंगरावत जामन्तिसंह सामन्तिसंहोत कालंदी वाले को होनेसे, उसने राव कल्याणमल का हाथ पकड कर वाहर वंटां दिया, और कहा कि तुम्हारा इरादा महाराव पर चूक करने का है, सो अब सीधे २ यहां पर चैठ जाओ, नहीं तो मार दृंगा. जिस पर राव कल्याणमल ने कहलाया कि चूक नहीं करते शादी करा दो, वरना मेरी जान जायगी, तब चूक करने वाले विखर गये, और शादी करादी. शादी होजाने पर जब महाराव की वरात इडर से दो कोश के फासले निकल गई. तब टाकुर जामन्तिसंह ने राव कल्याणमल का हाथ छोडा, जिसके वास्ते कि आडा प्रयागदास ने कहा है कि.

<sup>× ि</sup> मे. १७१७ के भादाद माहा में मृता नेणशी गुनरात तरक गया, और आयोन माहा में नापन छीटा. उपका ग्राम मानोर में या; तब छरावन अमर्यन्ह नांदावनने अपना प्रवान वाषेटा गर्मानेह को मृता नेणभी के पाम अपनी रूपति विद्यान के गामी मेना या, निममें अनुमान होता है कि नांदा उम समय में विद्यमान नहीं या. याषेटा राममिंह ने उस वक्त नेगभी भी गरा हि भिगेशी का दाण पवाद—साट हमार कांय आते थे, अब इस आता है, मिगेही का आया दाण छतावन अमर्गिट लेना है, और विभेगे (भागदारी) के मांव १००—१२९ अमर्गिह के तरक है.

- " प्रथम अखेरान गी श्वांतले परणवा, गाएणी मले रंग राग गायो; सरत कर राउवड, गरड भड सामहो, एथ पड जान कल्याण आयो."
- " हजारां थाट भूपाल मेला होये, कवी परदेश रे गीत कहीयो; पटा द्वर मूछ पर नोख कर पटालो, सरत चहुआण लखरोस चहीयो."
- " चूकरी वात जामंत तणै सांभली, मेहपति खलां दल आये पाजा; वाग कलीयांण रे आये कर वलंबीयो, राव कुशले रख्यो अखेराजा, "
- " जोधपुर, उदेपुर कहे यु जांमता, मेहपति खलां दल आये मलीयो; आयुओ राव परणाव घर आंणीयो, बजाडे जेतरा ढोल वलीयो. "

महाराव अखेराज दूसरे के समय में देहली के शाहजहां वादशाह के शाहजादों में आपस में विग्रह पैदा होनेसे, इस महाराव को अपने पक्ष में रखने के वास्ते शाहजादे दाराशिकोह व मुरादबख्श ने कोशिष करने का उन दोनों शाहजादे के + 'निशान' पर से पाया जाता है. उक्त निशानों व फर्मान से यह भी पाया जाता है कि, शाहजादा दाराशिकोह के साथ महाराव का पत्र व्हेवार था, और मुरादबख्श के साथ नहीं था. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि जमादिउल अव्वल हि. स. १०६९ (वि. सं. १७१५) में दाराशिकोह, औरंगजेब से मुकाबला करने के लिये ग्रजरात से आगरे को जाता हुआ सिरोही में भी आया था.

### महाराव अखेराज वहादुर व उदार राजा था, उसके कईएक गीत श्रकवित विद्यमान

+ शाहनादा की तरफ से जो पत्र रामाओं पर लिखा नाय उसको ' निशान ' कहते है, और बादशाह के तरफ से लिखा जाय वह ' फर्मान ' कहलाते थे, महाराव अखेराज के उपर शाहजादा दाराशिकोह के ' निशान '. (१) ता. ११ रवीउल् अन्वल हि. स. १०६० (वि. सं. १७०६) का, (जिसमें मुरादबल्श को सुवागीरी से उतार देनेका जिक है) दूसरा ता. १४ मुहर्रम हि. स. १०६७ (वि. सं. १७१३) का (जिसमें महाराव के तरफ से गया हुआ पत्र का मामुन्नी जुवाब है.) तीसरा ता. ६ सफर सन् ३१ जुलूस मुताबिक सन् १०६८ (वि. सं. १७१४) का (जिसमें महाराव के पत्र के जुवाब में खातिर जमा रखने का लिखा गया है.) चौथा ता. ७ मुहर्रम हि. स. १०६९ (वि. सं. १७१४) का (जिसमें महाराव के पत्र के जुवाब में लिखा है कि कोई दुरमन उस तरफ से न निकल्ले पाने वैसा प्रवेष रखनेका व शाहनादा मुरादबल्श बुलावे तो उसके पास जानेका विचार मत वरना वगैरह हाल लिखा है.) पांचवा ता. ७ रज्ज सन १०६८ (वि. सं. १७१९) का निश्नमें शाहनादा मुरादबल्श व उसके साथियों को मार देनेका व उनका माल असवाब लुट लेनेका आम तोर पर अपने सादारों को मी कहला देनेका वगैरह लिखा गया है.)

शाह्मादा मुरादनल्श के तरफसे ता. २९ वी खीउल अन्बल सन् २९ जुलूस मुताबिक हि. स. १०६६ (वि. सं. १७१२) का। निशान में लिखा है कि बादशाही मिहर्बानी का मरोसा कर जल्दी हमारे पास हानिर हो जाओ. दूसरा ता. ७ मुहर्षम सन् ३० जुलूस मुताबिक हि. स. १०६७ (वि. सं. १७१३) का (निशमें लिखा है कि सय्यद रफीम बादशाह के पास से हमारे पास आता था, वह दांतीवाडे की हद में केसरी मारे मारे गये और तीन च्यार जल्मी हुए व आठ हमार नकद व असबाब लूट लिया, जिससे लूट मार करने वाले को सजा देकर टा हुआ असबाब हमारी पास भेज दो वैगह.)

महाराव ने उक्त निशान पर खयाछ न करने से बादशाह शाहमहां ने ता. २३ x x x सन् ३० जुलूस मुताबिक हि. स. १०६७ (वि. सं. १७१४) में 'फर्मन ' छिखा है, जिसमें सिरोही इलाके में से चोरी से गया हुआ माल तलाश करके माहिक को दे देने की ताकीद की है.

\* इप प्रतक में सिर्फ इतिहास उदछन्घ होता हो, वैसे गीत कवित अंकित किये है, और दूपरे मामुछी प्रशंसा के कवित्त दर्ज नहीं हुए है. है. किन आड़ा दुरशा ने कहा है कि यह महाराव सूरताणिसंह के जैसा ही राजा हुआ, इसने अपना वेर लिया, परन्तु पुराना वेर किसी को न दिया. इस विषय में किन कहता है कि—

- " पद ग्रेहणा लिये दीये नह पाछा, सत्र खतंग न दाखे यहसार; साँढ तणा बोपार सरीखो, बले मांडीयो अखे बोपार."
- " रजवट जीस समी अम राजड, भांण समी अम तणी भती; वेर रणां नवनवा वसावे, रात्र पुरांणां न दे रती. "
- " असे अयाग मांडीयो ओहट, घणां तणा घट माए घणा; गलीया नाथ खर्जाने गेहणा, ते लेहणा लांगवां तणा. "
- " मेल करें उत्सेल न मंडे, इव छूटी वह वहा हर; आबुरा वर मु अधवर्तायां, साहोटण भागो सनर. "

इस महाराव ने सिरोही में नया महल वनवाया, और 'फूल गोख ' की रचना कराई, जो वर्तमान समय में विद्यमान है. इसके विषय में कवि धधवाडिया खेमराज 'कासंद्रा ' वाला ने कहा है कि—

- " अखेराज करायो मेहल एक, इंद्र घटा जेम सोभंत देख. "
- " जहाया जालियां काच जोख, गज रीत करायो सुभग गोख."
- " सतरा सु समंत सातो वरस; छख़ कैक दाम लागा सरस. "
- " हर गोल जोल कवलास होये; जगमगत जोत ×फुलगोल जोये. '
- " घघवाड खेम कीरत कहाये: नीज अडग रही रव चंद तांये. "

### फिर कवि कहता है कि-

" लख मोज करे तलमात लेखवे, भाणहरो जल इलतो भाण; आबु तणे गोखडे अलेई, चमर ढोलावे राव चहुआण." " भड जां वाल वंकडा भाखर, गर हर पाखर सेल घरे; मेघा डंमर जल इले माये, तखत वराजे सिंघ तरे." " त्रवंक घरे फरहरे तेजी, वरस अठार नवा जल बीक; ऊमे खाग जगत सू आहो, मोटे घट वेठो पशरीक." " आखर है य दे आगाहर, पातां कीजे रोर पखे; मूछां पहेल लिया वल मूछे, आंकोरां आवता अखे."

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसका जन्म वि. सं. १६७४ मार्गशिर्ष विद १० को हुआ था, और इनके ११ राणीयां थी, जिसमें राणी रतनकुंतर ने वि सं. १७३२ में सिरोही में 'रतन वावडी' वनवाई. इन राणीयों से कुंतर उदयभाण, व उदयसिंह और कुंमारी आणंद कुंतर के जन्म हुए. वाई आणंद कुंतर का विवाह वि. सं. १७१५ में जोधपुर के राजा जशवन्तसिंह के साथ हुआ था, और महाराव की विहन कमल कुंतर का विवाह मेवाड के महाराणा करणिसंह के साथ हुआ था. वहुआ की पुस्तक में इसकी सिर्फ पांच राणीयां के नाम दर्ज है, जिसमें राठौरीजी 'सरदारदेवी'

<sup>×</sup> महारात अलेरान ने बन्नाये हुए महत्र में सूत्रमें से मिनाकारी काय किया हुआ है. उसमें 'क्रूडगोल ' नामका ' ग्रारा। श्रानीन शिल्प कना का राास नमूना है. ' क्रूडगोल ' की रचना एक पत्यर के स्तंप पर से करने में आई है, और कपन के पुत्य के नांई दांडी से शुरुआत होकर सहरा दृष्ठ कपड़ के मुआफिक उपर से खिड़ा हुआ है. उसने बनाये हुए मएन नी मान भीम है, और उपी महत्र के मृतर में ताजात है, निपसे यह महत्र एक किछे की नहिंगानमी पूर्ण कर सका है. स्वाम पहाड़ की महारा पहाड़ की महारा पहाड़ की महारा पहाड़ की महारा है.

मोडासा के राठौर रामसिंह गोविन्दासोत की पुत्री से क्रमार उदयभाण, व मेवशीजी 'नाथुदे' मेहवा के मेघराज दूदावत की पुत्री से क्रमार उदयसिंह व वाई 'अणंदकुंवर' के जन्म हुए.

महाराव अखेराज के समय के वि. सं. १६८२, १६८७, १६८०, १६९०, १६९९, १६९९, १७०३, १७०७, १७१५, १७२६, १७२७, १७२८, १७२९, इन संवतों के दानपत्र के कईएक शिलालेख व ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें वि. सं. १६८२ के महवाडिया गांव के शिलालेख में देवडी फुलकुंवर बाई का नाम, व वि. सं. १६८४ के सिरोही के ताम्रपत्र में महाराव के नाम के साथ 'माजी श्री स्रजदेजी वचनात्' लिखा हुआ है. इसके मुसाहिवों में वि. सं. १६८४ में चीत्रा करमसी, वि. सं. १६९० में खवास देवा व साह तेजपाल, वि. सं. १६९१ में साह तेजपाल वि. सं. १७०३ में पं. केशव, वि. सं. १७०७ में सीसोदिया परवतसिंह, देवडा रामा व चीवा करमसी; वि. सं. १७१५ में सीसोदिया परवतसिंह, वि. सं. १७२६ व १७२८ में पं. भगवानदास, वि. सं. १७२८ में मूता चांपा धरमदास, वि. सं. १७२९ में नारायणदास आदि होना उक्त संवतों के दानपत्रों से मालूम होता है.

इस महाराव की व आबु पहाड की प्रशंसा में मेवाड के गांव 'सरसिया' के किव मेहडू बीहारीदान ने 'दोआवत' कहा है. जिसमें आबु पहाड की सोभा व श्रेष्ठता का वर्णन इतना विस्तीर्ण और छउत्तम प्रकार से किया है कि ऐसा वर्णन दूसरे किसी किवने नहीं किया होगा. वैसे उसमें महाराव रायिसह (पिहले) तक के राजाओं की संक्षिप्त में (परन्तु वहुत झमक भरी भाषा में) ख्यात भी कही है. उक्त 'दोआवत' में किव इस महाराव के उमराओं के नाम बताता है, और उनके विषय में कहता है कि—

<sup>&</sup>quot;राऊ के उमराव कैसा ? मयवीराज का सामंत जैसा ! छखाओत, ढूंगरोत, चीवा, अवसी सीलंकी, सीसोदिया, वागढीया और खट तीस वंश. जुए जूगा जाणी हजिरिया."

<sup>&</sup>quot; तीसके बीच परवत सिंघ रुट्रसिंहोत पाट का थेंभ, दुना उदेशाह, दुश्मनों का राह. "

<sup>&</sup>quot; रांमा भेरव का हुंगरीत का घणी, फोज का अणी. ॥ ऊदा दुजण सालका, फोज का सीखराल. ॥ "

<sup>&</sup>quot; करमैसी जैतसी का-घर का किशाह, रीण का पहाह. ॥ सींच मालरसी का-चीका राठोह, ग्रुर घर का मोह. ॥ ''

<sup>&</sup>quot; नैरहर गोपाल का, वागडीया चहुआण. अमली सीर जुणी- ॥ उँगरा जीत का खलक का खेँगाल, दूना वनपाल।।"

<sup>&</sup>quot; म्रजमल पुरणमल का वीर भाग पुरणमल का, ए ट्रांए वंधव वैहिल, लुलंगपुर अलुवाले ॥ "

<sup>&</sup>quot; केशरी जसवन्त का, जुद्ध को चाऊ, परचांडो मेलीयां. कम धनां का राऊ. "

<sup>&</sup>quot; कसरीया कहमाणी, सो वहांदरां का अणी पाणी. ॥ "

<sup>&</sup>quot; और भी सीपाई लोक ग्रसलमान केसे ? सींधी ताजखांन, ग्रुनालखांन नाहरखान जैसे ! ॥

क्षः विस्तार कं भय सं वह इस प्रस्तक भें नहीं लिला गया हे क्योंकि बहुत लम्बा है.

१ चीत्रावतः २ मेटा का वीकानरीया. ३ ध्यवात्रत कीवरली. ४ वमात्रत मणादाः ५ वहित्र राजपूतः ६ तेशात्रत टटमणाः

मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव को उसके पुत्र भउद्यमाण ने राज्य लोभ से डुंगरावतो के साथ मिल कर कैद कर लिया, परन्तु देवडा रामसिंह भरवदासोत व सीसोदिया साहेवखान (परवतसिंहोत) ने महाराव का पक्ष लेकर मुक्त किया. महाराव ने उदयभाण को उनकें पुत्र सिंहत मार डाला, पीछे लखावत अमरिसंह चांदावत को (वगावत से) मना कर सिरोही की रियासत में लाया गया, और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुरा, ४ माकरोडा, ५ वापला, ६ पीथापुरा, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मुगथला, ११ कालधरी, १२ मुंसावल, १३ धनेरी, १४ आवल, १५ देलवाडा. यह गावों का पटा दिया गया, जिसमें यह शर्त की कि "विभोगो लेतो सु नहीं लेसी, दाण लेतो सु लेसी."

लखावत अमरिसंह कव निवज छोड कर चला गया, उस विषय में उक्त ख्यात व दृसरी ख्यातों में कुछ भी उल्लेख नहीं है, परन्तु कवितों से मालूम होता है कि लखावत चांदा के देहान्त बाद क्षअमरिसंह पर महाराव ने निवज पर फीज भेजी थी, जिससे वह निवज छोड कर चला गया था.

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, इस महाराव का पुत्र उदयभाण वागी सरदारों से मेल वढा कर सिरोही की गद्दी पर वैठने का उद्योग करने लगा, और वि. सं. १७२० में एक दिन मोका पाकर अपने पिता को कैंद कर सिरोही की गद्दी पर वेठ गया था, वह सूनते ही मेवाड के महाराणा राजसिंह ने महाराव से मैत्री के कारण राणावत रामसिंह को फौज के साथ सिरोही पर भेजा, जिसने उदयभाण को निकाल दिया, और महाराव को कैंद से छुडाया.

महाराव अखेराज वडी नामवरी पाकर ५३-५४ वर्ष के लम्बे समय तक राज्य करकें वि. सं. १७३१ में देवलोक हुआ, और उसके पीछे उनके द्वितिय पुत्र उदयसिंह गद्दी पर वैठा.



<sup>+</sup> मू. ने. की रत्यात में ' उद्यमिह ' नाम लिखा है, परन्तु वह गठनी से दर्न हुआ है. उक्त ज्यात में कुमार उदरमान को उनके पुत्र ( बल्तिसिंह पाटवी कुमार था. ) सहित महाराव ने मार देनेका जिखा है. सि. रा. ई. की पूलक में इस विषय में दोता—संदाधान करने में आया है, परन्तु बढ़आ की पुस्तक में स्पष्ट उछेछ है.

अमरित् पा फीन भेनने के गीत कविन इव पृथ्तक के दूनरे विमाग में निवन के छलावतों की ख्यात में अंदित किये गये है.

### प्रकरण ३३ वाँ.

## चलू देक्डा चौहान. (महाराव डदयसिंह से महाराव डदयमाण तक.)

नं. १८ कुमार उदयभाण व उसका पुत्र वष्तिसंह, महाराव अलेराज के हाथ से मारे गये. इसकी कुंवराणी सीसोदणीजी 'रतनदे' सी. सुजाणिसंह सूरजमळ की पुत्री थी, उससे पांच पुत्र हुए थे, जिसमें से चार गुजर गये और वरीसाळ विद्यमान था, परन्तु सिरीही की गद्दी पर महाराव अलेराज का दृसरा पुत्र वेठा.

नं. १८ महाराव उदयसिंह वि. सं. १७३१ में सिरोही की गद्दी पर आया. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसने तीन वर्ष राज्य किया, और इसके समय में वि. सं. १७३३ में लोहियाणा का किला जोधपुर की रियासत में गया. इसके समय के दो दानपत्र मिले है, जिसमें एक वि. सं. १७३१ के चैत्र विद ७ का धनारी गांव में, व दूसरा वि. सं. १७३१ असाड सुदि १ का शिला लेख 'जावाल' गांव में होना पाया गया है. इसकी राणी चांपावतजी उत्तम देवी, चांपावत अमरसिंह सूरजमलोत की पुत्री से कुमार छत्रसाल उर्फ दुर्जनसाल का जन्म हुआ. बहुआ की पुस्तक मुआफिक इसका देहान्त वि. सं. ७ १७३१ में हुआ.

नं. १९ महाराव वेरीसाल (नं. १८ क्रमार उदयभाण का पुत्र) अपने काका के पीछे सिरोही की गद्दी पर आया. इसने जोधपुर के वाल राजा अजीतसिह को बादशाह आरंगजेव की खफगी से बचाने को अपनी निगरानी व संरक्षण में सिरोही रियासत के 'डोडुआ' नामक गांवमें वहां के सरदार की देखरेख से एक राजगुर ब्राह्मण के वह। रखवाया, और उसकी वाल्यावस्था का काल इस महाराव के संरक्षण में होव्यतीत हुआ था. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि वाल राजा अजीतसिंह को जोधपुर के राठोर सोनिंग आदि सिरोही में ले आये, और मरहूम जोधपुर के महाराजा जशवंत-सिंह की राणो देवडीजी (जो सिरोही के महाराव की पुत्री थी व सिरोहो में विद्यमान थी) के पास लाये. महाराव वेरीसाल ने उसकी ग्रुस रखने के कारण 'कालंदी' कस्वे में रखा, परन्तु महाराजा अजीतसिंह का 'डोडुआ' गांव में रहने का दंत कथा में प्रसिद्ध है, विल्क जिस राजगुर ब्राह्मण की सुपुर्दगी में वह रहे थे, उस ब्राह्मण को

<sup>\*</sup> सि. रा. ई. की प्रन्तक में पृष्ट २६७ की टीप्पणी में महाराव वेरीसाल के समय का वि. सं. १७३३ का दानपत्र उक्त ख्यात के लेखक को प्राप्त होना लिखा है, जिससे बहुआ की प्रस्तक में महाराव उदयसिंह का देहान्त वि. सं. १७३४ में होनेका लिखा है वह मरोसा पात्र पाया नहीं जाता. इस प्रन्तक के लेखक को महारा। वेरीसाल के समय के वि. सं. १७४० व उसके बाद वि. सं. १७५२ तक के दानपत्र के शिटालेख व ताम्रपत्र मिले है, उसके पहिले के हाथ नहीं आये है

महाराजा अजीतिसंह ने जोधपुर रियासत से 'तवरी 'नामक पट्टे की जागीर वारह गांव से दी, उस जागीर पर उसकी ओळाद वाळे विद्यमान है. वैसे महाराजा अजीतिसंह ने वि. सं. १७५९ जेप्ट सुदि १२ के पत्र में डोडुआ के देवडा कैशरीसिंह व पाडीव के ठाकुर नारायणदास को अपनी सही महोर के पत्र साथ अपने खुद के हस्ताक्षर से भी ळिखा है कि "जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही." इससे महाराज अजीतिसह का डोडुए में वडा होना ज्यादह मानने योग्य है.

इस महाराव के समय में शाहजादा मोअजम ( औरंगजेव का पुत्र ) का 'निशान' ता. ९ रविउल् अव्वल हि. स. १०९२ ( वि. सं. १७३८ ) में, उसने शाहजादा अकवर व दुर्गादास राठार आदि को सिरोही की सिमा में वे फिर आ जाय, तो पकड लेनेकी या मार डालने की सिफारिश महाराव को की है.

इसके समय के वि. सं. १७४०, १७४४, १७४५ के ताम्रपत्रों से वि. सं. १७४४, से १७५२ तक साह नानजी इसके मुसाहिव होना पाया जाता है, वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. सं. १७३४ में जवरन गद्दी पर बैटा, और १९ वर्ष राज किया. इसके पुत्र सूरताण व भीमसिंह थे, जिसमें भीमसिंह वालक अवस्था में ही गुजर गया था. सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १७५४ में इसका देहान्त होना और तीन राणीयां इसके साथ सती होनेका अंकित हुआ है. इस महाराव की छत्री की प्रतिष्ठा वि. सं. १७५९ में हुई है.

इस महाराव के पीछे कौन गद्दी पर आये, उस विषय में कितनीएक शंकाएं एक दूसरी ख्यातों के मिलान करनेसे उपस्थित होती है. एक हस्त लिखित ख्यात में इसके विषय में लिखा है कि, "वेरीसाल पाटवी था लेकिन सिरोही छूट गई जिससे 'देवतरे' (ई. जोधपुर) गया. " जब सि. रा. ई की पृष्ट २६७ की टोप्पणो में लिखा है कि खा. वा. निआमतअलीखां ने महाराव वेरीसाल का देहान्त वि. सं. १७४९ में होनेका व उसके पीछे इसका पुत्र राव स्रताण गद्दी पर आनेका लिखते है. सि. रा. इ. की पुस्तक में इसके पीछे महाराव छत्रसाल वि. सं. १७५४ में होना, व उसके पीछे नं. २० राव स्रताण का गद्दी पर बठना लिखा गया है, और यह भी लिखने में आया है कि राव स्रताण का गद्दी पर बठना लिखा गया है, और यह भी लिखने में आया है कि राव स्रताण के एक साल राज्य किया व इसके समय में 'पालडी 'पटा के गांव जोधपुर की रियासत के तरफ गये. राव स्रताण को पीछेसे महाराव उदयसिंह के पुत्र नं. रू. छत्रसाल ने पद श्रष्ट किया और आप गद्दी पर बठा. इस पर से पाया जाता है कि महाराव वेरीसाल को देहान्त वि. सं. १७५३ में हुआ था, और उसका पुत्र स्रताण

चछ देवहा चौहान (नं. क्ष्महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयमाण तक ). [२९७] उसके बाद सिरोही की गद्दी पर बैठा था, परन्तु अल्प समय में ही वह पदश्रष्ट हुआ, और वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रसाल गद्दी पर आये.

नं. २० सुरताणसिंह अपने पिता के वाद गद्दी पर बैठा परन्तु अल्प समय में पदश्रष्ट हुआ, जिससे वह जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह के पास चला गया, जहां पर इसको 'देवांतरा 'पट्टा की जागीर मिली. वर्तमान समय में इसकी ओलाद वाले 'देवातरा के लखावत ' के नामसे कहे जाते हैं, और देवातरे में विद्यमान है.

नं. 'र् महाराव छत्रसाल उर्फ दुर्जनसाल ने महाराव वेरीसाल के पुत्र सूरताणिसंह को हठा कर गद्दी कब्जे कर ली. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसके तीन राणीयां थी, जिसमें राणी सीसोदणीजी 'दीपदे' सीसोदिया फतहसिंह सरदारसिंहोत की पुत्री से बाई कल्याणकुंवर का जन्म हुआ, जिसका विवाह मेवाड के महाराणा संग्रामिह के साथ किया गया. दूसरी राणी वाघेलीजी 'उत्तमदेवी' साणंद के वाघेला हटेसिंह जगतिसहोत की पुत्री से कुमार मानसिंह उर्फ उम्मेदिसंह का जन्म हुआ. तीसरी राणी वाघेलीजी 'रूपांदे' साणंद के वाघेला कृष्णिसंह जगमलोत की पुत्री से वाई रूपकुंवर व बाई लाडुकुंवर के जन्म हुए, बाई रूपकुंवर का विवाह जोधपुर के राठौर राजा अजीतिसंह के साथ व लाडुकुंवर का विवाह इंडर के राजा अणंदिसंह के साथ किया गया. इस महाराव का देहान्त वि. सं. १७६२ में हुआ.

नं. के महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेसिंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. इसके समय के ताम्रपत्र व शिलालेकों में इसका नाम हर जगह 'महारायि उमेदसिंघ ' अंकित हुआ है. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इसके समय में सिरोही राज्य में कचे लोहे की तलवार बनाने की मनाई होनेसे, और जगह से अच्छी तलवार होने लगी, और +' शमशेर तो सिरोही की 'यह नाम प्रसिद्ध हुआ. इसने बनवाई हुई तलवार को 'मानासाही ' कही जाती है.

### उक्त पुस्तक में यह भी ×िछखा है कि जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह वि. सं.

<sup>+</sup> सिरोही की तल्वार क्यों जगप्रसिद्ध हुई ! उस विषय में यह बात कही जाती है कि वर्तमान समय में सिरोही में जहांपर ' नीलकंठेश्वरज्ञी महादेव ' का मन्दिर है, उस जगह एक ' वावडी ' थी, उसका पानी बहुत तेज या, वह पानी पिलानेसे हथियार बहुत तेज होने थे पीलेसे वह वावडी बंघ करके उस पर शिवालय बंघाया गया. दूरी यह बात कही जाती है कि, सिरोही के लोहार लोग कचे लोहें को इस तरह पक्का बनाते थे कि एक खड़े में लोहा रखकर उसमें गौबर भर के ऐसी रेसायन चीज उस पर डालते थे कि, उस रसायण से विजली को आ ह्या होकर विजली उस पर पड़नी थी, जिससे गोबर जल कर लोहा भी पक्का हो जाता था. उस लोहे से बनी हुई तल्लार सर्वोत्तम होती थी.

<sup>×</sup> सि. रा ई. की पुस्तक में यह अह्वाज नो शपुर रियासत को रूपात से डिखा जाने का अनुमान होना है, क्यांकि सिरोही के बहुए की पुस्तक में नो तपुर के महाराना अनीतर्निह के साथ महाराव उन्नेदर्निह की बहिन की शाही होना अंकित

१७७२ में गुजरात को जाते हुए सिरोही में ठेरे थे, तब महाराव ने अपनी राजकुमारी की शादी उनकें साथ कर दी. बैसे कि. सं. १७८७ में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह अमदाबाद के स्वेदार साथ छड़ने के वास्ते जा रहा था, तब उसने ' रांवाडा ' (सिरोही का गांव) के देवडा ठाकुर ( जो जोधपुर इछाके में लूट खोस करता था ) से बदला छेनेके कारण ' रांवाडा ' गांव वरवाद किया, और पोसालिया को लूटा, जिससे महाराव ने उससे सुलह कर अपनी राजकुमारी का विवाह महाराजा अभयसिंह के साथ वि. सं. १७८७ भाद्रपद विद ८ को कर दिया, और पाडीव ठाकुर नारायणदास को कुछ फौज देकर उसकी सहायता में अमदाबाद भेजा. जहां पर देवडों ने अहितीय वीरता वतलाई थी.

महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह की राणीयां के विषय में बहुआकी पुस्तक से पाया जाता है कि इसके पांच राणीयां थी, जिसमें राणी मेवसीजी 'कृष्णकुंवर ' जसोल के जेतमाल भारमलोत की पुत्री से कुमार १ पृथ्वीराज व २ जगतिहिंह और वाई 'जराकुंवर ' व 'इन्द्रकुंवर' के जन्म हुए. जराकुंवर का विवाह जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के साथ व इन्द्रकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा प्रतापसिंह जगतिहोत के साथ किये गये. दृसरी राणी वारडजी 'तख्तांदे ' सुदासणा के वारड (परमार) सरदारसिंह की पुत्री से कुमार 'जोरावरसिंह ' का जन्म हुआ. तीसरी राणी वाघेलीजी 'रंभादेवी ' साणंद के वाघेला भूषतिहिंह कृष्णिसेंहोत की पुत्री से वाई १ अलेकुंवर ' का जन्म हुआ, जिसका विवाह बीकानेर के महाराजा गजिसहें के साथ किया गया. चोथी राणी चावडीजी 'लालदे ' माणसा के चावडा प्रतापसिंह पृथ्वीराजोत की पुत्री से वाई 'स्र्ज कुंवर ' का जन्म हुआ, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह वख्तिसिंहोत के साथ किया गया. पांचवी राणी मेडतणीजी 'वंदना देवी ' मेडता के राठौर अभेराम गोपीनाथोत की पुत्री से वाई 'फ्लकुंवर 'का जन्म हुआ, जिसकी शादी उदयपुर के महाराणा सत्रामसिंह के साथ की गई.

इस महाराव के समय के दानपत्रों में वि. सं. १७६५, १७७१, १७७३, १७७८, हुआ है, मेरे पाटीव टाकुर नारायणदान को जोधपुर के महाराजा के साथ बड़ा ही स्नेह था. महागाना अमयसिंह का विवाह इम महाराज की प्रती 'जसहेंबर 'के साथ होनेका बहुआ की प्रस्तक में भी लिखा गया है.

<sup>ा</sup> पि. रा. ई की पुस्तक में ' अखेडुंबर ' के बदने गनईंबर ( गर्नाई ) नान अंक्ति है. इसका देहान्त वि. सं. १७९७ में सिरोही में हुआ था, निसकी छत्री वि. सं. १७६० में बनी है.

नीट— महाराप मानिन्ह दर्फ दम्मेद्रसिंह के समय में वि. से. १७०३ में परमना दांतीवाटा पर पालगपुर के दिवान ने करना कर लिया था, धेसा पुराने दक्तर से पाया जाता है. वैसे लाजनीपड़ को वही (यह वही पंचोली लाजनीपड़ ने कि. से. १८८६ में लिसी है) में हिसा है कि वि. सं. १७८७ तक में जोषप्र रिवासन के तरफ सिरोही राज्य में से दोशीगानी के १६ गांव, सियागा के १६ गांव, कोरटा के १२ गांव, पाउटी के १२ गांव, नागांवेटा के २० गांव, लोहियाणा के ६० गांव, मानित्रस के २१ गांव, समित्रण के २७ गांव, व गोडनार में विश्वज्यर वांकली के १६ गांव, जुमके २२६ गांव के ६ पो ने गये है.

१७८१, १७८२, १७८८, १७९१, १७९६, १७९७, १७९९ व १८०० तक के ताम्रपत्र व शिला-लेख मिले हैं, उसमें मुसाहिबी करने वालों के नाम पाडीव ठाकुर 'रायश्री नारायणदास, जावाल के राजश्री जेसिंहदे, ÷चौधरी खानदान के (चौ. माला इणदा, चौ. कल्याणदास, चौ. केशरीमल, व चौ. तारा ) व संगवी खानदान के (सां. अमरिसंघ, सां. सुन्दरलाल, सां. हटीसिंघ ) और शाहा खानदान के (सा. ताराचंद, सा. जोगीदास, सा. भीखा, व साहा तेजा भीनमाला ) नामों उपलब्ध होते हैं.

महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह का देहान्त वि. सं. १८०५ में होनेका बहुआ की पुस्तक में लिखा है, परन्तु सि. रा. इ की पुस्तक में वि. सं. १८०६ दर्ज है.

नं. २१ महाराव पृथ्वीराज अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा. इसके समय का एक भी दानपत्र नहीं मिला है. सि. रा. ई. की पुस्तक में इसका जन्म वि. सं. १७८२ वैशाख शुदि ११ का होना अंकित है. वडुआ की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके चार राणीयां थी, जिसमें राणावतजी 'फतांदे 'हीता के राणावत सुन्दरसिंह सुरगसिंह भगवानवत की पुत्री से कुमार तख्तसिंह, व चावडीजी 'अमृतदे ' माणसा के चावडा अजेतसिंह प्रतापसिंहोत की पुत्रीसे कुमार रत्नसिंह व अखेसिंह के जन्म हुए. इसकी एक राणी साणंद के वाघेला की पुत्री व एक इडर के राठौर राजा की पुत्री थी. इस महाराव का देहानत वि. सं. १८२९ में हुआ.

नं. २२ महाराव तख्तिसंह अपने पिता के पीछे गद्दी पर वैठा. इसका जन्म वि. सं. १८१६ भाद्रपद विद ११ के दिन हुआ था. सिरोही के राजपुरोहित की पुस्तक में इसकी गद्दी निश्नी वि. सं. १८२९ वैशाख सुदि ६ के रोज होना लिखा है, परन्तु बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १८२९ कार्तिक सुदि ८ वार सोम अंकित है, वैसे इस महाराव के समय का ताम्रपत्र (जो मरहुम महाराव पृथ्वीराज के देहान्त के समय पर दान दिया गया उसके वास्ते लिखा हुआ है ) वि. सं. १८२९ फाल्युन सुदि १ का है, जिससे उपरोक्त गद्दी निश्नी का दिन जो बहुआ की पुस्तक में अंकित है वह ज्यादह भरोसा पात्र है. उपर्युक्त ताम्रपत्र में मुसाहिव का नाम सा. हुगरसी भगवानदास का अंकित है.

<sup>. ÷</sup> सिरोही रियासत में प्राचीन समय से सुत्सहीगीरी करने वाले माहमन वर्ग में संगवी, चौधरी, वहीतरा व बोब वत यह च्यार खानदान वाले सुरूप है, जिनमें वहीतरे व बोबावत 'शाह ' क्हेमाते है. संगवी व चौधरी खानदान वाले 'औसवाल ', और वहीतरा व बोबावत खानदान वाले 'पोरवाल ' महामन है. पोरशालों में भी 'संगवी ' कहे माते है परन्तु वे और खानदान के है.

नोट—नं. २१ महारात्र पृथ्वीरान से नं. के महाराव जगतिहिंह के समय तक में वि. सं. १८१६ में घानेरा परगने के दे गांव, वि. सं १८२९ में सेवाडा उन्हावती के ७ गांव और वि. सं. १८२९ में सेवाडा उन्हावती के ७ गांव और वि. सं. १८२९ में मछाणां परगना के ६० गांव पाछणपुर की तरक चन्ना जाना प्ररानी वहीं से मालूम होता है. इससे पाया जाता है कि इन महारात्रों ने अपने राज्य की चाहिये वैसी संमाल नहीं रखी, जिनसे छलावत सरदारों ने भी सिरै उठाया और वेबेदोबस्ती होजानसे शिवासत की हालत भी अच्छी नहीं रही है.

वहुआ की पुस्तक में इसकी एक राणी इंडर की, व दूसरी पोसीना के वाघेला की पुत्री होना लिखा है, इस महाराव के छोटे भाई वालकपन में ही गुजर गये थे, और आप भी वि. सं. १८३८ में अपुत्रवान देवलोक हुए, जिससे इसके काका नं. रूर जगतिसह सिरोही के महाराव हुए.

- नं. २१ महाराव जगतसिंह को पहिले 'भारजा 'पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन महाराव तस्तिसिंह अपुत्रवान गुजरने से उनके पीछे यह सिरोही की गद्दी पर आया. इसका जन्म वि. सं. १७८७ के चेत्र विद ८ को हुआ था. बहुआ की पुस्तक में वि. सं. १८३८ के जेप्ट विद ६ को इसकी गद्दी निश्चनी होनेका उल्लेख है. इसकी राणी चांपावतजी 'चंदादेवी 'हरजी के राठौर चांपावत रामसिंह रूपसिंहोत की पुत्री से आठ कुमार (१ शक्तिसिंह, २ वेरीसाल, ३ उदयभाण, ४ कृष्णसिंह, ५ उदयसिंह, ६ वदसिंह, ७ फतहिंसह व ८ दोलतिसिंह ) और वाई 'दोलतकुंवर 'के जन्म हुए. सिर्फ छः माहा गद्दी पर रहने वाद (वि. स. १८३९ के मगसर सुदि ४) इसका देहानत हुआ, उस समय इसका वडा पुत्र शक्तिसेंह व उसके पुत्र कल्याणसिंह देवलोक हो चूके थे, जिससे हितिय कुमार वेरीसाल गद्दी के मालिक हुए.
- नं. र् जोरावरसिंह को 'मढार 'पट्टा की जागीर दी गई, जिनके वंशज वर्तमान समय में 'मढार 'के राजसाहेव है.
- नं. रें कुमार शक्तसिंह अपने पिता की जिन्दगी में ही गुजर गये. इसकी कुंवराणी वारडजी (सुदासणा की) छीछादेवी से दो पुत्री (वाई 'सरदारकुंवर 'व उदयकुंवर ) व भवर कल्याणसिंह के जन्म हुए. कल्याणसिंह का वचपन मेंही अंतकाल हुआ. वाई सरदारकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के साथ व वाई उदयकुंवर का विवाह इडर के राजा जालमसिंह के साथ किये गये.
- नं. रेरे महाराव वेरीसाल (दुसरे) अपने पिता के पीछे सिरोहीकी गद्दी पर वैठा, इसका जन्म वि. सं. १८११ के श्रावण सुदि १५ को हुआ था. और गद्दी निश्तनी वि. सं. १८३९ में हुई. इस महाराव के पहिले के सिरोही के राजाओं ने संभाल न रखने के कारण इसने जब राज्य की लगाम हाथ में ली, तब लखावत सरदार करीब २ स्वतंत्रता से विचर रहे थे, और पालणपुर रियासत के साथ घालमेल रख कर अपनी जागीरें वढा रहे थे. पालणपुर के दिवान ने अपने राज्य की सीमा वढा कर, सिरोही के राज्य की अव्यवस्था का लाभ लेकर कोलीयों के गांवों पर अपनी रखवाली लगाना शुरु किया, जिससे कोली लोगों ने भी रुख बदल ली. राज्य शासन शिथल होजानेसे दृसरे सरदारों ने भी अपनी जागीरें वढाने का उद्योग जारी कर दिया. व मीणे-भीलों आदि ने लटफाट

चल देवडा चौहान ( नं. १६ महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक ). [ ३०१ ]

मचाकर इलाका वरवाद कर रखा था. उस समय सिर्फ ४०-५० गांव राज्य के अधिकार में रह गये थे, ऐसी शोचितय दशा देखकर महाराव ने उसको दुरूस्त करने का सोचा, परन्तु राज्य की फीज का दारमदार सरदारों की जिमयत पर होनेसे, और सरदार लोग भी काबु में न होनेके कारण, राज्य की स्वतंत्र फीज खड़ी करने की जरुरत मालूम हुई, जिससे मकरानी, सिंधी, नागेवावे आदि वहादुर सिपाइयों की फीज खड़ी करने में आई.

कुछ फोंज भरती होजाने पर महाराव ने पालणपुर की सीमा पर के (कोलीयों व सरदारों के) गांवो पर अपना काबु जमाने के वास्ते फोंज लेकर चढाई की, वि. सं. १८४४ में पायावाडा के चीवावतों व धनीयावाडे के सरदार जो पालणपुर रियासत के पक्ष में हुए थे उनको सजा देकर अपने कब्जे में लिये. वि. सं. १८४५ में पालणपुर रियासत ने ' खेमत ' के कोलीयों पर फोंज भेजी, तब महाराव ने ' खेमत ' पहुंच कर पालणपुर की फोंज को भगा दी. इस विषय में किव आढा ओपा पेसुआ वाला ने कहा है कि.

#### दोरी.

" जगनी मानी छत्रसल, उदी ने अखमाल; अनुमाले एना पत्ना, साहेब पेरी साल. "

#### गीत.

- " अरबद रे रागे गेरीया आये, पालवणी इम करे पुकार; बार एक रूठो रागां येरी, हर त्यां रुठा बार हजार. "
- " दगमल असल फेरीया दोला, येरीयां फरटी बार बहे; अलेहर राजी अरियां मु अवली, फरता सवली कमण कहे. "
- " मान लिया पर बार सहेता, घट गोलां तलवारां शिक; मीरां हाय लियां माया खू, माये ज्युं आयो मशरीक."
- " आवी फीन के पर्टायो आभी, फना हुई काए नवी फल; देवडे रायां घाछीयां दसमण, तलवारां वल रसातल. "
- " जिन को अंश वंश को सूरन, कमण नगावन हुत कसे; यांणे याने दंढ घातीयो, पेली घात ने वात पछे. "
- " जढ अरि तोडे अमल जमार्य, अलोई सोड अजुआले; धरती तणी धणी रणधीराँ वलीयी फीजां वाले. "

वि. सं. १८५० में +वाछोल गांव खालसे करके अपनी फीज के जमादार ' देशल ' को दिया ७वि. सं. १८५५ में इसने डावेला, वीठुदर, गाढा, भरतवाडा आदि गांवो के कोलीयों को सजा देकर उन पर अपना अमल कायम किया.

<sup>+</sup> याजोड़ गांव पर्नमान समय में भी भगादार देशांड़ के वंशामों के तरफ है, परन्तु सिरोही और पाडणद्वर रिवासत की सीमा तय हुई, तम यह गांव पाडणद्वर रिवादत के तरफ गया है.

<sup>#</sup> महाराय गैरीकाल दूसरे के सक्य की थि. सं. १८६६ की कोनवल की यही से माल्य होता है कि वर्तपान समय में जो गांव पालणपूर के तरफ है उसमें से (सीहा गांव से रू. २५॥, मदेशिया का आपल गांव से रू. १२५), रोह गांव से रू. २५॥, किशोनर से रू. ८१॥, सरीतरा से रू. १५०।, पांवावाटा से रू ६२॥८, नांव से रू. ९९८।, आरती से रू. ४४०।, मांशोनरा से रू ८२॥, सांवादण से रू. ६१॥८॥॥ ग्रंदरी से रू. ६१॥॥ और दूपरे कोलीवों से भेंस, पोटे आदि लेनेका दाराला उत्तर वही में है.

इस महाराव ने मुलक में होती लूटफाट, लूटेरों को सजा देकर वंध की, और अपनी रैयत के जानमाल का प्रवंध अच्छा किया था, इस विषय में कवि ओपा कहता है कि.

- " अल जमीयो अमल अभनमा अखेई, कल म्रज धन तुज कला; चीहलां ज्यां कासीद चूथता, रद ले चाले बाह रला.'
- " वारा धन यारा वेरागर, कुण मैवास विनाश करे; पंथीयां मलेख वाहता पथ्थर, त्यांहीज वाटां पथर तरे. "
- " जगपत तणा भलांईज जायो, धरपत घारण मोटी घांख; वने पढाव करे वेपारी, पढती जठे चढारी पांख. "
- " घनवत वगत रायां तप धारी, कोटे मोटे इंग कहे; नह रहती थाने हलनाडी, रांने इल पुरीयां रहे."

सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि इस महाराव ने छः वर्ष तक अपनी फाँज खडी करने का प्रयाश करके, पीछे अपनी फाँज के साथ अपने सरदारों की फाँज शामिल करके, पालणपुर रियासत ने करीव २५० गांव सिरोही के दवालिये थे, उनको कब्जे लेने को चढाई की, जब भटाणे फाँज पहुची तब लखावत, डुंगरावत, व वजावत यह तीनों दल के सरदार महाराव को छोड कर पालणपुर वालों से जा मिले, जिससे गांव छूड़ा नहीं सके. इस महाराव ने सरदारों को दाखला बैठाने के कारण पाडीव ठाकुर अमरिह (जो डुंगरावत के मुिलया था और उसकी सलाह पर दूसरे सरदार चलते थे) को जमादार देशल के हाथसे सारणेश्वरजी के मन्दिर पास चूक कराया.

वि. सं. १८५८ में कालंद्री ठाकुर अमरसिंह ने महाराव की मंजुरी से अपने नजदोक के भाइयों में से 'काकेदरा' गांव के रामसिंह को गोद लिया, और 'नीतोरा' गांव महाराव को नजर किया, परन्तु कालद्री ठाकुर के देहान्त वाद उसकी ठकुराणी ने दुसरे सरदारों की वहकावट में आकर, 'काकेदरा' के रामसिंह को गोद से हटाकर, 'मोटागांव ' के ठाकुर तेजसिंह के पुत्र खुमाणसिंह को, वि. सं. १८५९ में वगैर मंजुरी महाराव के, गोद रखा जिससे वखेडा पदा हुआ, लेकिन थोडेही दिनों में मोटागांव ठाकुर तेजसिंह मरवाया गया, जिससे सरदारों पर कुछ असर जरुर हुई.

उक्त ख्यात में लिखा है कि जोधपुर के महाराजा भीमसिंह ने अपने भतीजे मानसिंह से जालोर छीन लिया, जिससे मानसिंह ने अपने जनाने व कुंवरों को सिरोही भेज दिये, परन्तु महाराव वेरीसाल ने जोधपुर के महाराजा भीमसिंह के साथ वडी मैंत्री होनेके कारण उनको अपने पास रखने से × इन्कार किया. पीछे से वि. सं. १८६० में मानसिंह जोधपुर के महाराजा हुआ, और गद्दी पर आतेही उसने मूता ज्ञानमल को

<sup>×</sup> यह बान प्रसिद्धि में है कि जोचरू के कुमार मानसिंह से जालोर छीना गया तब उसके जनाने शले सिरोही इलाका के 'अग्डवाटा ' गांव के सरदार के पास रहे थे, कहा जाता है कि 'अग्डवाटा ' की नागीर के सरदार ' सगयत ' ( मामन्त ) की श्रेणी के थे, परन्तु महाराव की इच्छा विरुद्ध कुमार मानसिंह के जनाने की रखने से, महाराव ने उसका 'मरायत' का दर्जा तीट दिया था.

नोट-ित. सं. १८५६ की फीमबल की वही में दिकाना निक्न, मराणा, मदार, व रहुआ के लखावन सरदारों के गांची की फोमबल की रकम तक वही में नहीं है, निसन्ने अनुमान होता है कि वे लोग महाराव के सम्पूर्ण कार्ब में नहीं आये थे.

चल देवटा चौहान. ( नं. १९ महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक.) [ २०३ ] वडी फौज देकर सिरोही राज्य पर भेजा, जिसने मुलक लूटकर तवाह करने में ÷ कसर न रखी.

इस महाराव ने फीज का खर्च निभाने के वास्ते मुआफि व सासन के गांवों से भी ७ राज हक लेना ग्रुरु किया था, उस मुआफिक चारणों के गांवो से भी लेना चाहा, जिसके वास्ते पेसुआ के किव आढा ओपाने किव लोगों पर नाराज न होते कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना में महाराव को कहा है कि-

#### सोखा.

" धार्ग न होये दील, तु तांणी तो तुटसी; मार्बात्रां री मील, वदा न लोपे घेरसल. "
" मंत्र वाचक भावाप, तो जेहदा मांने तरत; सुणे नही जल साप, घेरा गारदीयां वचन. "

#### गीत

" जला इल कवलेन कु जुढ़ने, दो मंग नाग दीहाडी; आनु राव रूणारे उपर, कीजे कीम कुहाडो."

" खुंदे परदन किया खोखरा, पाढे दाइ कांम पको; खमे न डोकर तणी खोछडो, घर पत हायी तणी धको."

" तटां नहती तहवर तोहै, जोडे गीर वर मेर जसी; झेले नदीयां तणां झकोला. कीडी रो आसरी कसी. "

" वे मेवास मांदवा वालल, पयाल पालीया नांना पीस; में जीखां कसी बल पारी, रायां राव वडा री रीस "

" वटां वटां री फार वेरसल, भागे नटी वटाई भाल; आडी समद्रां राव आबुआ, पेहला करो तो के ही पाल. "

इस महाराव के समय के वि. सं. १८४१, १८४३, १८४९, १८४९, १८५६, १८६१-१८६२, १८६४ के दान देने के शिलालेख व ताम्रपत्र मिले हैं, जिसमें मुसाहिबो में सीसोदिया माहर्सिंघ, देवडा नाधुसिंह, संगवी भगवानदोस लक्षमीचंद व संगवी माला लाला के नाम अंकित हैं, और रोहीरा में मूता भीखा का नाम मिलता है.

इसकी एक राणी चांपावतजी 'अभयकुंवर 'टीटोई (इडर इलाका) के चांपावत मदनसिंह हरिसिंहोत की पुत्रीसे कुमार उदयभाण उर्फ नाहरसिंह, व कुमार शिवसिंह, और दृसरी राणी मेडतणीजी 'जीवांदे उर्फ जशकुंवर 'चाणोद (ई. मारवाड) के मेडतिया वदनसिंह शिवसिंहोत की पुत्री से कुमार 'अखेराज' के जन्म हुए.

महाराव वेरीसाल दृसरे ने २५ वर्ष तनदेही से राज्य सुधारने के वास्ते यत्न कर, वि. सं. १८६४ आपाड विद ८ वार रवी के रोज स्वर्गवास किया. जो कि उनके सरदार

<sup>4</sup> मीगद्रर रियासन के महारामा मानसिंह के समय के परवाने से मालूप होता है कि वि. सं. १८६१ में मोघपूर की कीम ने सिरोही में कईएक माहा तक पटार रखा था, और निवन के ठाक्टर भगतसिंह ( महारामा मानसिंह इसका अवाई होता था. ) ने उसकी सहायता की भी. ( परभाना मिति पोप यदि ६ ठीकाने निवम के नामका ठाक्टर मगतसिंह की घन्यवाद हेने बाबत. )

<sup>#</sup> नि. सं. १८५६ की वही में गांव सेउटा ( त्रवाधी मुला-कता ) से रु. २१), केर ( मांडवाटा ) के दिया नाया से रु. ४१), गांव गोछ के रानों से रवारी की देन, गांव हुंगरी (वेरान रानगुर का) से रु. ६), गांव कोदश्छा रावर्डों का रु. ६), गांव नागपुर रावर्डों का रु. ६), गांव नागपुर रावर्डों का रु. १२१।, गांव रामपुरा रु. १९॥ इस मुभाकित वस्तुल होनेका अंकिन हुआ है.

आदि विरुद्ध होनेके कारण पालणपुर रियासत ने अगले राजाओं के समय में दवाया हुआ इलाका सम्पूर्ण काबु में नहीं ला सके, परन्तु उस जमाने की राजकान्तिसे राजपूताना की ओर रियासतों की मरहटा, पिंढारा आदि से जो खरावी हुई थी, और जगह २ 'चोथ' आदि खिराज पेश्वा के मरहटे सूत्रे ने लगा दी थी, वैसी 'खिराज ' सिरोही रियासत पर वे लोग नहीं लगा सके. जिससे मुगल व मरहटों की तावेदारों की धुसरी व खिराज से सिरोही की रियासत वेदाग रहने पाई.

नं. २२ वदसिंह को भारजा की जागीर दी गई, परन्तु वह अपुत्रवान गुजरने से वापस राज्य में आ गई.

नं. २३ + महाराव उदयभाण वि. सं. १८६१ में अपने पिताके पीछे सिरोही की गद्दी पर बैठा. इसका जन्म वि. सं. १८१६ फाल्युन दि ९ का था. इसके समय के दानपत्र व पत्र बहेवार में इसका नाम 'उदयसिंह ' अंकित होना हरएक जगह उपलब्ध हुआ है. इस महाराव ने राजहक की 'फौजवल ' वसूल करने में बहुत सखती अखलार की थी, ओर ७ खुद फौज लेकर राज हक वसूल करने को जाते थे, जिससे सिरोही इलाके के महाजन आदि धनवान लोगोंको वहुत भय पैदा हुआ, और उन लोगोने इलाका छोड़ना छुठ किया. कहा जाता है कि यह महाराव ऐश इशस्त वाले बहुत थे, जिससे लोगों को अपने द्रव्य की चिन्ता उपरांत स्त्रीयों की इज्जत संभालने का भी डर हो गया. जिससे खास सिरोही में से भी महेश्री, पोरवाल, ओसवाल आदि महाजन लोग चले गये. दूसरी तरफ से जोधपुर के महाराजा मानसिंह अपने बैर का चदला लेने को, और सिरोही

<sup>+</sup> महाराव उदयम ण की गद्दी निश्चनी वि. सं, १८६३ ज्येष्ट सुदि ७ की होना सि. रा. ई की पुस्तक में पृष्ट २७८ पर लिखा है, उनमें गलती हुई है. बहुआ की पुस्तक में जो संवत मिति दर्ज है वही हिरोही के राजप्रशेहित के पुस्तक में भी अंक्ति है.

<sup>%</sup> महाराव उर्यमाण खुद फौनवर वसूरु करते ये उस विषय में खुद उनके हरशक्षर का वि. सं. १८६५ आपाड यदि २ का पत्र को राज्यमाना चांपावतकी के उपर लिखा है, उसमें लिखा गया है कि—

त अर्पन आसाद बदी १ रा नडाइ हे बद २ रे प्रमात गाम नोलग्रर रोहुवाडा (रोहुआ के सांगावत ) रो मारीह ग्रुनीइ बानीट गामें बगाट बाडु ओडु-देणु-भेन-नळद्-गाए आरे १५० आइ. छुशंणा फनै हुई. आज देश पाछा मेहे होसी. प्रमान नीत'टे होगी गामें रुनीई ठेहरीइ छे,

शियरत. भाणतो. नेलांगी. अणगोर. बाड्यो. मीरोटी. स्णवाडे अन होसी. मेडे आन होसी. २६०१ ११०१ १२०१ ६०१ २०१ ११०१ ) ) अण भात देहरी छे फंट देगवां सां अदा दमा मणी खुमी राखसी. सेर रो नापतो रखावनी. कांम कान छलमी. सरव साथ मीडा मेडी रे कुदार रोम छे. बांन ( वेदी ) ९ गरीई छे. ण

नोट-पह गांव नागीरदारों के है. और उन गांवों की हैनियन देखी यह रक्ष्म बहुत नास्त्री थी. अनुमान होता है ि भीन्युर गांव वाले मरदार ने यह राम इक देना इनकार करने से उन गांव को बरवाद करने की महारायन ननवीम की है.

चल देवडा चौहान ( नं. क्षु महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक ). [ ३०५ ]

राज्य कब्जे करने को पीछे पड रहे थे, उसने भी बार र सिरोही इलाके में फौज भेजकर × लूट खोस जारी रखी. (वि. सं. १८६७ के उन्हाले में मूता साहिबचंद की सरदारी के नीचे जोधपुर की फौज सिरोही रियासत के परगने रुवाई व भितरोट (पिन्डवारा व रोहोडा) पर आई, जिसमें विशलपुर के लखावतों ने अग्रणी बनकर वे परगने लूटे. फिर वि. सं. १८६८ के पोस महिने में इन परगनों को लूटे गये. सि. रा. ई. की पुस्तक में वि. सं. १८६९ में भी सिरोही शहर व इलाका, जोधपुर की फौजसे लूटा जाना लिखा है.)

यदि सिरोही इलाका की प्रजा महाराव से भयभित होकर व वि. सं. १८६९ के भयंकर दुष्काल से बचने के वास्ते सिरोही इलाका छोड रही थी, इनके सरदार लोग 'फोज वल ' उगाने की सखती से नाखुश होकर विरुद्ध हो गये थे. जोधपुर की फौज ने कई वार आक्रमण करके इलाका व पाटनगर सिरोहो को भी लूटा था, परन्तु महाराजा मानसिंह को सिरोही का राज्य कब्जे करने में सफलता नहीं मिली, और महाराव उदयभाण ने अपनी स्वतंत्रता का रक्षण किया, लेकिन वि. सं. १८७० में जब कि महाराव गंगास्नान करके यात्रा से वापस लौटे और जोधपुर रियासत के छ' पाली' नगर में मौज मजाह करने के वास्ते ठहर गये, तव जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने फोज भेजकर इसको पकड लिया, व जोधपुर में ले जाकर उससे ग्रह रीति से जोधपुर की मातहती, व सवा लक्ष रुपये देने की शतें लिखवा लेकर तीन माह बाद सिरोही आने विये.

सिरोही आने वाद वह शतें महाराव ने पूर्ण न की, जिससे वि. सं. १८७१ में जोधपुर की फोंजने सिरोही रियासत के खूणी (पोसाल्या) परगने पर आक्रमण किया, उस समय रांवाडा का ठाकुर देवडा आयदान अमरावत, जोधपुर की फोंजसे ÷िमल गया, और 'रांवाडे 'में जोधपुर का थांणा विठलाया, इस कारण से महाराजा मानसिंह ने उक्त ठाकुर को परवाना लिख कर शावाशी दी व ताजिम देने का सन्मान् दिया. सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८७३ में मूता साहिवचंद के साथ जोधपुर की फोंज आई जिसने भीतरट परगने को लूट कर वरवाद किया, जिससे महाराव उदयभाण ने परगना झालोर व गोडवार के गांवो को लूट कर फोंज बाव वसूल की, उसपर

<sup>×</sup> सिरोही राज्य के रुवाई व भितरोट परगंत में जोचपुर की फीज वि. से. १८६७ व १८६८ में आनेका महाराजा मानिहिंह के कि. मे. १८६७ चेत्र छुटि ७ व वि. सं, १८६८ पोस छुटि ११ के परवान जो विशलपुर के लखावत देवडा भृपतिमिंह वैरीमालोत पर लिखे गये हैं उस परसे मालून हुआ है. निशमें वि. सं. १८६८ के परवान में भितरोट में भूपतिमिहने अन्छी कारगुजारी दिखान के प्यन में विशलपुर की जागीर पर जोचपुर रिवायत की जो बाब लगती थी वह मुआफ करने की तहेरीर है.

<sup>🗱</sup> पाछी नगर में वेश्याओं का बटा भारी मुख रहता था, और महाराव ऐशो ज्यादह होनेसे उनके फंदे में फसे थे.

<sup>÷</sup> परवाना वि. सं. १८७१ मिति आसोन बदि १२ का विद्यनान है.

महाराजा मानसिंह सख्त नाखुश हुआ, और वडी भारी फौज के साथ मूता साहिवचंद को भेजकर सिरोही को वरवाद करने की आज्ञा दी. जोधपुर की फौज ने वि. सं. १८७४ माघ विद ८ को सिरोही शहर पर हमला किया, महाराव ने शहर छोड दिया और पहाड की शरण ली, जिससे जोधपुर की फौजने १० दिन तक शहर को लूटा, और महल में प्रवेश करके रियासत का दफतर भी जला दिया, बिक उन लोगोंने खास दरीखाने की जगह पर रोटी पकाई जिससे उस जगह का सूवर्ण मिनाकारी काम धूए से ढक गया, वह धूए की ज्यामता वर्तमान समय में भी विद्यमान है.

वि. सं. १८७४ का वर्ष सिरोही राज्य के वास्ते भयंकर घटना का हुआ. वि. सं. १८६९ का दुष्काल, व उसके वाद जोधपुर रियासत की फौज के आक्रमण लागलगाट होनेसे मुलक को वरवादी हो चूकी थी, खास सिरोही शहर व राजमहल आदि लूटकर जोधपुर की फौज ढाई लाख रुपये का माल लेकर लौट गई, तब भी महाराजा मानसिंह ने अपनी शर्तें (मातहती स्त्रीकारना और सवालक्ष रुपये देना.) स्त्रीकार कराने का दुरायह नहीं छोडा, जिससे महाराव उदयभाण ने रुपये देनेका विचार किया, परन्तु खजाना खाली होनेसे महाजनों से रुपये वसूल करने का यत्न किया, व उनपर सख्ती होने लगी. यह देखकर धनवान महाजनों में खल भली मच गई, और बहुत से महाजन मालवा व ग्रजरात में जाकर आवाद हो गये. उस समय सिरोही राज्य की आवादी को इतने दर्जे हानी पहुंची थी कि, सिर्फ +८८ गांव आवाद रहे, और वाकी सारे इलाका के गांव वेरान हो गये. यह दशा देख कर सरदारों ने महाराव के छोटे भाई राजसाहेब शिवसिंह को राज्य प्रवंध के विषय में वातचित की, उसने (शिवसिंह ने) महाराव को नजरकेंद करके राज्य की लगाम अपने हाथ में ली.

महाराव उदयभाण नजरकेंद्र रखे गये, परन्तु राव शिवसिंह ने उसकी हयाति तक अपने को राजा कहलाना उचित नहीं समजा, ऐसा सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है, परन्तु उस समय के ताम्रपत्रों से पाया जाता है कि वि सं. १८७६ के साल से महाराव शिवसिंह व कुमार ग्रमानसिंह का नाम अंकित है, और वि. सं. © १८६९ काती सुदि २

<sup>†</sup> वि. सं. १८७९ में सिगोही रियासत में परगने खूणी में १९ गांव, खारल में ४, झोरा में ९, मगरे में १४, हबाई में ११, रोहीटा में १४, सांतपुर में ६, मालर में २, चवरा में ९, बारट ४ व साएउ में सिरोही की हकुमत में ६ ( बकाया गांव पालणपुर के तरफ गये थे. ) जुमले ८८ गांव आबाद रहे थे, जिसमें खालता दरबार के तरफ वि. सं. १८६९ में खालते हुए पिन्टवारा पटे के ( ? रिडवारा, २ धनाग, ३ झाडोली ) ३ गांवों के तिवाय १ खास किरोही, २ रोहीटा, ३ वासा, ४ मारना, ९ सारारवाटा, ६ निनोटा व ७ वालोरिया गांव थे. बकाया ७८ गांव सरदारों व सासन के थे.

<sup>\*</sup> महाराव उदयमाण के समय के ताम्चवर्तों में वि. सं. १८६५, व वि. सं. १८६९ भादश मुदि ३ तक के छेखों में भिर्फ ' महारायि शी उदेिषमी ' नाम अंकित है और बाद में वि. सं. १८६९ कार्तिक मुदि २ के व वि. सं. १८७०, ि. सं. १८७१, (माद्वर बदि १० के, ) वि. सं. १८७५ (मगग्र सुदि ८) तक के ताम्नामों में

चल देवटा चौहान. ( नं. क्ष महाराव उदयसिंह से नं. २३ महाराव उदयभाण तक ). [ २०७ ] व उसके पीछे के ताम्रपत्रों में महाराव उदयसिंह के नाम के साथ शिवसिंह का नाम भी उपलब्ध होता है, इससे यह अनुमान होता है कि महाराव उदयभाण ने वि. सं. १८६९ से ही, शिवसिंह को अपना गद्दी वारिस मुकरर कर दिया था.

सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि महारावं उदयभाण को कैद से छुडाने के वास्ते जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने सिरोही पर फौज भेजी, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई. महाराव उदयभाण के तीन राणीयां थी, जिसमें एक माणसा के चावडा जेतिसिंह की पुत्री 'गुलावकुंवर, 'दूसरी 'नारलाई 'के मेडितया पृथ्वीसिंह की पुत्री 'इन्द्रकुंवर 'तीसरी 'खेजलडी 'के चांपावत सालमिंह की पुत्री 'जेतकुंवर 'थी. उक्त पुस्तक में चावडीजी से वि. सं. १८६२ में, चांपावतजी से वि. सं. १८७१ में व मेडतणीजी से वि. सं. १८७८ में विवाह होनेका अंकित किया है, परन्तु वहुआ की पुस्तक में दूसरा विवाह मेडितणीजी का होना अंकित है, अनुमान होता है कि वि. सं. १८६८ में दुसरा विवाह हुआ होगा. अगर यह अनुमान ठीक नहीं है तो कैद में होने की हालत में यह विवाह हुआ है वैसा मानना चाहिये!

महाराव उदयभाण के समय में प्रधान वोडा हटाता ने वि. सं. १८६९ में पिन्ड-वारा के राणावत ठाकुर × जालमसिंघ को भूक करके मार डाला. उक्त ठाकुर अपुत्रवान होनेसे उसकी जागीर कें सब गांव खालसा राज शामिल हुए.

पेसुआ के कवि आढा खोडीदान ने एक किवत में कहा है कि सिरोही के देवडे चीहानों ने 'नौरोज 'न देने के कारण मेहणा भांगने के वास्ते सिरोही राज्य को तबाह करना चाहा था. इस विषय में किव अपने गीत में कहता है कि-

<sup>&#</sup>x27; महाराय श्री उदेभियनी शिवसिंहनी ? नाम दर्ज है, उसमें किसी नगह ' माई शिवसिंह ? व किसी जगह ' कुमार शिवसिंह ' रिक्षा गया है.

<sup>\* ि</sup>न्द्रवारा के राणावत उदयपुर के महाराणा उदयितह के पुत्र रहिन्ह की ओलाद में थे. स्ट्रिसिह का पुत्र राणावत भरतिर्दिह पहाराव रायितह दूनरे की सेवा में या, और बहादुर राजपूत गीना जाता या. राणावत पर्वतिरिह को महाराव ने पिन्ट्रवारा की नागीर थी, बाद उसके वंशानों में सोणवाडा, सांगवाडा, घनारी, व झाडोली अगदि जागीरे विभक्त हुई. राणावत विश्वतिह के बाद पिन्ट्रवारा में कमशा २ साहेवितिह, ३ अक्सितह, ४ प्रतापितिह, ५ संगामितिह व ६ सवाईतिह हुए. सवाईतिह के बाद पिन्ट्रवारा में कमशा २ साहेवितिह, ३ अक्सितिह, ४ प्रतापितिह, ५ संगामितिह व ६ सवाईतिह हुए. सवाईतिह वि. सं. १८६२ में विद्यमान था. वि. सं. १८६१ में झाडोली में राणावत कोलिह है ( कुशलितिह ) या वह नाओलाद गुमर गया, और वि. सं. १८६२ में पिन्ट्रवारा के मवाईतिह ने अपुत्रवान होनेक करण घनारी के राणावत जालवितिह को, वंगर गया, वि. सं. १८६२ में पिन्ट्रवारा के मवाईतिह ने अपुत्रवान होनेक करण घनारी के राणावत जालवितिह को, वंगर मंग्री महारात्र वेरीसाल के, अवनं गोद लेका घनारी व पिन्ट्रवारा की मागीर शामिल कर ली, नित्रार महाराव की एतराजी हुई, परन्तु पीछे से उनका गोद मंजुर राता गया. वहा जाता है कि कुमार शिवितिह ने मनाक में बोहां हटा को कहा कि टाहर जालवित्रव को मार सक्ता है ! मिसपर उसने टाहर के महल में जाकर उसको चुक किया. जालवित्रव अपुत्रवान था जिनसे उसकी नागीर खालसे में राती गई, और पिन्ट्रवारा के साथ घनारी व झाडोली की नाओलाद जागीरें भी खालसे हो गई. वर्तपान सेवय में सीतिदिया पर्वतित्रव के वंशन १ सोणवाटा, २ उंदरा, २ नयापुरा, ४ कालोली (जनापुर वाले) व ९ सांगवाडे में विद्यमान है और मागीर पा रहे है.

- " कछवाहा क्रमंघ घरा रे कारण, ज्यां नारी नवरोजे जाय; मेहणो ओ लागे मंडीवर, कुल चहुआणां रेस न कांप, "
- '' पग पग रेस देजण पत्ताहां, राजा मांन न जाणो राज; आबु घका दे अण अधपतियां, उदल खलां संघारण आज."
- " क्रॉड पसाव जकां घर कीघा, सीढ इरा खग जगत सरे; कडुऐ अमरूँ मेल न करसी, करमाला सु मेल करे. "
- " वरंस पंद खग ओ वेरसल, कलक्ट तणी नभावण कार; जग जग वर न दीधा जुना, हेवे नवा वसावण हार. "
- " गीरंद अहार पाट नंग गीर, सोइडां घणां देअण खग चोट; उदीया भाण धृहडां उपर, महपत आंक सदामन मोट "

महाराव उदयभाण को जोधपुर के महाराजा ने धोखे से पकड छेनेके विषय में इसी कवि ने जोधपुर के महाराजा मानसिंह को रुवरु में कहा है कि—

- " कीनो आपरो जांणीयो कनां हरामखोर रे कीहे, जाणीयो जो किशो तो न कीनी वात जोगः "
- '' रायां राव उदेशांण झलांणीयो मान राजा, असी रीत वैसांणीयो करी तें अजोग, ''
- " आगे ही सीरोही राव न भागो दखेस आगे, जो आप बोळात आगो पीड देई न जात; "
- " दगी करे सोढ हरो रोकीयो अभीत दुजा, वदे सगी आपरी अभीग कीथी वात. "
- " रमां घडा ऊथालणो कहीजे आयुओ राजा, केणारने पालणो थो न देणो थो कान; "
- " वोहाप्र झालणो थो वेरीसाल तणो वेटो, गीनाप्त न रोकणो थो सवाइ ग्रुमान. "
- " खून गनो जाणवो नां सीरोही आपरे खोले, रावरे नवेई कोट खोले असी रीत; "
- " दली नाथ जोथांण सु कीथ दगो घेर दोले, चमेदराव रे ओले राखीयो अजीत. "

इस महाराव ने पदभ्रष्ट होने वाद २९ वर्ष उसी अवस्था में व्यतित किये, और वि. सं. १९०३ में इसका देहान्त हुआ. इसके पुत्र नहीं होनेसे राव शिवसिंह इसके देहान्त वाद राजा कहलाये गये.



तिरही राजकुल के नं. २३ वाले महाराव.

महाराव शिवसिंह साहव वहादुर.

[ विमाग पहिला वृष्ट २०९ ]

### प्रकरण ३४ वाँ।

# बलू देवडा चौहान. (महाराव शिक्सिंह व महाराव डम्मेद्सिह)

नं. २३ महाराव शिवसिंह का जन्म वि. सं. १८५५ कार्तिक सुदि ६ के दिन हुआ, उसके तरफ नादिआ पट्टे की जागीर थी, छेकिन वि. सं. १८७५ में जब कि महाराव उदयभाण से राज्यशासन छीना गया, तब से यह उसकी जगह राज्य कारोबार चलाने लगे, और 'राव शिवसिंह ' के पद से नियत हुए. वि. सं. १९०३ माघ विद ९ के दिन महाराव उदयभाण का देहान्त होने वाद, यह महाराव पद से सिरोही राज्य के मालिक बने.

महाराव उदयभाण के समय में राज्य की अव्यवस्था हो जानेके कारण, जब यह राज्य गद्दी पर आये, उस समय रियासत की स्थिति ऐसी खराव थी कि, राज्य के तरफ खालसा गीने जाते आबाद गांव, सिरोही नगर समेत सिर्फ (१०) दशही थे, मुलक वैरान हो चूका था, और सरदार लोग आप मुख्त्यार वनकर रियासतकी हुकूमतके वाहिर विचर रहे थे, जोधपुर व पालणपुर रियासत वालों के, अंग्रेज सरकार के साथ अहंदनामे हो जाने के कारण, उनकी तरफ से सिरोही का मुलक दवाया जा रहा था, जोधपुर की फीज ने खजाना लूट लेनेसे भंडार खाली पडा था, और आमदनी का जरिया चाहिये जैसा न होने के कारण, उपरोक्त दोनों रियासत के सामने फ्रीज का जमाव करके भिड़ने का साधन नहीं होनेसे, महाराव को अंग्रेज सरकार का आश्रय छेने की आवश्यकता मालूम हुई, जिससे जालोकरा गांव के पुरोहित नारायणदास (जो रावल ब्राह्मण था.) द्वारा अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसरों के साथ अहदनामा करने के विषय में वातचित शुरु कराई, उस समय कर्नल टॉड साहेव जोधपुर रियासत के पोलिटिकल अफसर थे, पुरोहित नारायणदास उसके साथ सिरोही रियासत के अहदनामा की तजवीज कर रहा है, यह वात जोधपुर के महाराजा मानसिंह के कान पर जानेसे, उसने सिरोही राज्य अपने तावे का होना जाहिर करके, अलग अहदनामा न करने के विषय में अपना दावा अंग्रेज सरकार के आगे पेश किया, जिससे अहदनामा होना मुलतत्री रहा, और जोधपुर के दावा की तहकीकात का काम कर्नल टॉड साहेब को सुपुर्द हुआ. टॉड साहेब के साथ महाराजा मानसिह को वहुत नित्राचारी होनेसे, अपनी मुराद हासिल होने की सम्पूर्ण उम्मेद उसको हो चूकी थी, परन्तु वह निष्पक्षपाती और न्यायी अंग्रेज अफसर ने अच्छी तरह प्राचीन ख्यात व सबूत पुरावे इंड कर सम्पूर्ण तहकीकात करके, सिरोही रियासत कभी जोधपुर की मातहत नहीं होना, और एक स्वतंत्र राज्य होना स्वीकार कर जोधपुर का दावा खारिज किया.

दंतकथा में यह वात कही जाती है कि, पुरोहित नारायणदास ने यह +शर्त अंभेज सरकार के साथ तय की थी कि, सिरोही रियासत के जो जो परगने जोधपुर व पालणपुर रियासत ने दवालिये हैं, वे सब वापस सिरोही रियासत के शामिल किये जाएंगे, लेकिन वेसा नहीं हुआ, जिसका कारण यह वताया जाता है कि, पुरोहित नारायणदास के विरुद्ध सिरोही के किसी मुत्सदी ने यह वात फैलाई कि, उसने अंभेज सरकार के साथ मिल कर अपने वास्ते भीतरोट परगना की जागीर लिखा ली है, इस अफवा के नितजे में नारायणदास ने 'लोटाणा' गांव के पास फांसा खाकर अपना जान ग्रमाया. कहा जाता है कि इसी कारण से उसकी माता ने अपने पास जो कागज पत्र थे वे सब नाश कर दिये, जिससे ता. ११ सपटेम्बर सन १९२३ ई. (वि. सं. १८८० भादपद सुदी १३) को, सिरोही मुकाम अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर हुआ उसमें वह शर्त दर्ज नहीं होने पाई है. इस अहदनामे को रुह से सिरोही रियासत की कुल आमदनी पर छःआनो की खिराज दाखिल हुई.

सिरोही रियासत के सरदारों में गोद लेनेके विषय में, प्राचीन समय से यह प्रणाली है कि, वे लोग दरवार की मंजूरी के सिवाय दूसरे का पुत्र गोद नहीं ले सक्ते है, ऐसी मंजूरी देते वक्त नकद रकम का नजराना अथवा नाओलाद सरदार की जागीर में से इच्छ हिस्सा, नजराना के एवज में खालसा राज रखा जाता था, अगर गोद मंजूर नहीं करते कुल जागीर खालसा की जाती थी, लेकिन राज्य शासन शिथिल हो जाने के कारण, सरदार लोगों ने वैसी मंजूरी हासिल करने की परवाह न रखने से, राव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेतेही, वगेर मंजूरी राज गोद न लेनेका हुकम जारी किया, इस कारण से सरदार लोगों में ज्यादह असंतोष पेदा हुआ.

अंग्रेज सरकार के साथ अहमदनामा हो जाने से, जोधपुर के महाराजा ने िसरोही हलाके के खारल परगने पर, भंडारी पृथ्वीराज की सरदारी में फीज देकर हमला कराया, और १० गांवों को वरवाद करके रु. ३१०००) का नुकशान किया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने वह नुकशान जोधपुर से वापस भरा दिया, व रियासत का इन्तिजाम के वास्ते जरुरी फीज रखने को रु. ५००००) विना सूद देनेकी तजवीज हुई, इस वक्त केप्टन स्पीअर्स साहेव सिरोही का पोलीटिकल एजंट नियत हुआ.

महाराव साहिव ने एक तरफ अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करने की पैरवी

<sup>+</sup> प्रोहित नारायण्दास ने यह शर्त लिसा छेने के निषय में, स्थितित के दकतर से संगीन प्राचा प्राप्त नहीं हुआ है, से किन स्थितित के तफ़से अहमदनामा हो नाने बाद, इलाके गैर में गये हुए प्रणाने वापन भिन्ने का दाण, अंग्रेन सरकार में होने के निषय में किननेक कागन मीन्द है, निप्तसे अनुमान होता है कि अंग्रेन सरकार ने जरुर बादा किया होगा, उस दावे का रिणाम आया कि, ति. सं १८७५ के बाद भी नो गांव पालगार स्थितित ने करने निर्दे ये दे सिरोही स्थितित को दिलाये गये, और उनके पहिले देवे हुए परगाने के निषय में छूल भी गोर नहीं हुआ. प्रोहित नारायणदास कांसा साकर मरमांन की बात मरी है, और ऐसे ही कारण से उसने अनने कनोई का कांसा दिल कर भाषकात किया था.

जारी रखी, और दूसरी तरफ जागीरदारों के गांवों से जो विना धोरण का राजहक वस्ल होने के कारण असंतोष फेंळ रहा था, उसको रफा करने के वास्ते एक ही धोरण से राजहक छेने की तजवीज करने को हरएक जागीरदारों से, अलग अलग अलहदनामा करने का काम हाथ में लिया, और अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा तहरीर हुआ उस समय तक में, सिवाय ठिकाना निंबज के सिरोही रियासत की हुकूमत में जो २ सरदार विद्यमान थे उनके साथ, राजहक की आमदनी आठआनी के हिसाब से छेना तय हुआ. यदि ठिकाने निंबज का ठाकुर रायसिंह आप मुख्तार बन बैठा था, और दूसरे जागीरदारों के मुआफिक अहदनामा करना नहीं चाहता था, जिससे उसको दवाने के लिये अंग्रेज सरकार की फोंज को सहायता छेकर निवज पर चढाई को, इस लडाई में दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, और ठाकुर रायसिंह अपने पुत्र प्रेमसिह के साथ पहाड में भाग गया व निवज पर राज्य ने कब्जा कर लिया, परन्तु थोडे दिन वाद रामसीण वगेरह ठिकाने के सरदारों ने वीच में पड कर, ठाकुर रायसिंह को निंवज ठिकाना वापस दिलाया, और वि. सं. १८८१ वैशाख सुदि १ के दिन निंवज ठिकाने के साथ अहदनामा हुआ, जिसके जिरये निंवज ठिकाने को कुल आमदनी में छःआनी हक राज्य में देनेका तय हुआ.

अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा होजाने पर, रिवासत की तरफ से पालणपुर व जोधपुर रिवासत के तरफ जो परगने चले गये थे वह वापस लेने का दावा पेश किया, परन्तु उसमें कारामद नहीं होते, सिर्फ पालणपुर रिवासत से मंदार, भटाणा, रहुआ, दबाणी, वागदा, ठिकाने के जागीरदारों के गांव, वि. सं. १८८० मागसर विद २ की तहरीर से सिरोही राज्य में सुपुर्द हुए, और उनकी जागीर से राजहक आठआना लेनेका ठहराव हुआ, वैसे गीरवर मावल पट्टे की जागीर के गांव भी पालणपुर रिवासत ने वि. सं. १८८१ में सिरोही रिवासत में सुपुर्द किये.

वि. सं. १८८५ में देहली का शाहजादा मुहम्मद वहरामशाह ने मके से लौटते सिरोही की महमानिगरी ली, इसी साल में अंग्रेज सरकार को देनेकी खिराज छः आना तय हुआ था, उसमें से दोए आनी कम करके चारआना खिराज की रकम अरु. १५०००)

<sup>+</sup> जागीरदारों के साप वि सं. १८७८ व १८७९ में अलग २ जागीर का अलग २ अहदनामा हुआ, उनमें जमीन भुतालीका ( कारतकी ) आमदनी में रामहक आठआनी और घरवेरा, मवेशी की चराई आदि नकद आमदनी राम में आवगो छेनेका ठहराव हुआ, छेकिन पीछेसे ठिक ना निवन का अहदना ना होने बाद ठिकाना पाहिब, कालंदी, मोटागांव व जावाल ये चारों सरायतों से हरएक प्रकार की आमदनी में से छः आनी छेना तय हुआ, और दूसरे जागीरदारों को नकद आमदनी में कुल भी नहीं देने का ठहराव था, उसके बदले किशी जागीरदार को उसमें से चारआनो व किसिको अठआनी देने की तनवीन हुई है.

<sup>#</sup> सिरोही रियासत की कुछ भ मदनी रु. ६००००) गीनी गई थी, छेकिन इन दिनों में, हांसिछ बटवारा रु. १८३७७) घर गीनती रु. ७६९९) मवेशी रु. ५५२४) दाण रु. ८८०५) छागनान रु. २१२०) जुरमाना रु ७५५४) आनकारी रु.८१२) जुमछा रु. ५०८९१) भी होना वि. सं. १८८९ की वही से मालूम होता है.

भीलाडी देने का तय हुआ. वि. सं. १८९७ में गीरवर—मावल के ठाकुर नाओलाद एजरने पर, निवज ठाकुर ने वगेर मंजूरी राज अपने पुत्र उदयसिंह को गोद देने से, उदयसिंह को पकड कर केंद्र किया गया, जिससे निवज ठाकुर ने लड़ाई को तथ्यारी की, रियासत से उसको सजा देने की तथ्यारी हो रही थी, दरमियान उदयसिंह केंद्र में ही एजर गया, और पोलिटिकल ओफिसर ने ठाकुर रायसिंह को नाजायज काररवाई न करने की हिदायत करने से, उसने भी राज्य का हुकम मान लिया.

वि. सं. १९०० में जोधपुर इलाके के गोडवार परगने के हाकिम ने सरहदी तनाजे के वहाने से, सिरोही के गांवों पर फौज भेजकर जोधपुर की नजदिकी सरहद के जोयला आदि गांवों को लूट कर रु. १५०००) का नुकशान किया, जिसकी इत्तिला अंग्रेज सरकार को होने पर, अंग्रेज सरकार ने केप्टन फूर्च व मेजर डाऊनिंग नामक अंग्रेज ओफिसरों के द्वारा सरहद मुकरर करा दी, जिसमें सिरोही रियासत के तरफ से अच्छी पैरवी न होने से, सिरोही के बहुत से गांव जोधपुर रियासत में चले गये.

वि. सं. १९०२ में मणादर व झाडोली के वजावतों के दरिमयान सरहदी तनाजा होने के कारण, झाडोली के वजावत सरदारों ने बगावत करके नुकशान करने से, उन पर फीज भेजी गई, परन्तु वाद में पंचायत से उनका फैसला हो गया. इसी साल में आबु पहाड पर 'सेनिटेरियम' वनाने की अंग्रेज सरकार को इजाजत देने का अहदनामा हुआ.

महाराव शिवसिंह ने अपनी रियासत में अमन फैलाने के वास्ते वि. सं. १९०३ से १९०६ तकमें हरणी, झाडोली, लोहियाणा व रहुआ आदि गांवों के सरदारों को, और लूट करने वाले मीणे, भीलों आदि को सखत नसीहत की. पीथापुरा के ठाकुर (उदयसिंह के पुत्र.) अनाडसिंह व नवलसिंह वागी हुए थे, और निंवज ठाकुर उनको सहायता दे रहे थे, जिससे निंवज ठाकुर को सजा देने के वास्ते, महाराज कुमार ग्रमानसिंह ने राज्य व अंग्रेज सरकार की फीज सिहत निंवज पर चढाई की. निवज ठाकुर ने सामना किया, और पहिले हमले में राज की फीज को सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दृसरे हमले में ठाकुर भाग गया, और पहाड की शरण ली, राज की फीजने निवज कब्जे किया, परन्तु पीछे से निवज ठाकुर ने हाजिर होकर अपनी कसूर के वास्ते सुआफी मांगन पर, उसको निवज वापस दिया गया. इसी तरह जोगापुरा का ठाकुर, चोरोंको पनाह देकर नुकशान पहुंचा रहा था, उसको पकड कर केंद्र को सजा दी गई.

वि. सं. १९०९ में जोधपुर इलाके के लोहियाणा ठिकाने का राणा व नाणा ठिकाने के ठाकुर जो सिरोही रियासत में लुट खोस व चोरी कराते थे, उनको अंग्रेज सरकार द्वारा सिरोही में बुलवा कर आयन्दा ऐसी काररवाई न करने की तहरीर लिखा ली, जिससे सरहदो गांवों में उक्त टाकुरों से होता त्रास कम हो गया.

वि. सं. १९१० में भटाणे ठिकाने का ठाक्नर नाथुसिंह ने मुलकी सरहद के फैसलें में अपने कब्जे की जमीन पालणपुर के तरफ चली जाने से वागी होकर तुफान ग्रुह किया और लूटफाट करने लगा, उसकी दवाने के वास्ते अंग्रेजी फौज की सहायता लेकर पीछां करने से वह कई आदमियों के साथ पकडा गया, और उनको छःवर्ष की कैंद की सजा दी गई, लेकिन वि. सं. १९१५ में वह जेलखाने से माग गया, और फिर लूटफाट करने लगा. महाराव ने उसको पकड़ने के वास्ते मूंशो न्यामतअलीखां को फौज देकर भेजा, परन्तु वह गिरफतार हो सके वैसा नहीं होने से मुआफी देनेकी शर्त पर सिरोही लाया गया, महाराव ने उसकी सब कसूर मुआफ करके भटाणा की जागीर वापस दे दी. इसी साल में महाराव ने एरिनपुरा की छावणी के पास अपने नाम से 'शिवगंज' नामका नया शहर आवाद किया, और वहां पर आवाद होनेवालों के वास्ते खास तौरपर रियायत करने से, पाली आदि स्थलों से अच्छे २ व्यापारी आवाद हुए, जो शहर वर्तमान समय में सिरोही रियासत में खास व्यापार का स्थल गिना जाता है.

सरदारों के फसाद से फौज का खर्च वढजाने से रियासत पर कर्जा वढ गया, और राज्य प्रवंध में जरुरी सुधारा नहीं होने के कारण महाराव ने सुप्रीन्टेन्डेन्ट के तौरपर एक अंग्रेज अफसर मुकरर कराना चाहा, जिस जगह पर कर्नल एन्डरसन् साहव मुकरर हुआ, महाराव ने उसको राज्य की हालत सुधारनेका व आमदनी बढाने का काम सुपुर्द किया, उसने वैरान गांव आवाद करने के वास्ते इस्तहार जारी किये और खेती व व्यापार की तरकी होवे वैसा इन्तिजाम किया, जिससे मुलक में अमन के साथ बहुत फायदा पहुंचा.

वि. सं. १९१४ के गदर में एरिनपुरा छावनीं की फौज गदर के बागी छोगों के सांथ शामिल हो गई, उस समय छावनी के अंग्रेजों में से केण्टन कोनोली बागी के हाथ पकडा गया, और दूसरे अंग्रेज व उनकी औरतें वाल बच्चों के साथ भाग नीकले. महाराव को यह खबर मिलते ही, उसने मूंशी न्यामतअलीखां को राज्य की फौज देकर उक्त अंग्रेजों की सहायता के वास्ते भेज दिया, उसने 'वडगांम 'नामक गांव के पास बागियों के साथ मुकावला करके उनको शिकस्त दी, और भगे हुए अंग्रेजों का पता लगा कर उनको सिरोही पहुंचा दिये, महारावने उन अंग्रेजों को अपने महल में रखकर अच्छी खातिर की.

केप्टन कोनोली वागी के हाथ में होनेका मूंशी को मालूम नहीं था, जबिक यह वात मालूम हुई तब उसने वागियों का पीछा किया, और दो दिन सफर करके उससे जा मिला. उसने वागियों की तरफ से निगहवानी रखने वाले सवारों को लालच देकर कोनोली साहेव को मुक्त किया, और सिरोही पहुंचा दिया. वे सब अंग्रेज लोग गर्दर की शान्ती होने तक सिरोही के महलात में रहें, और बाद एजंट गंवरनर जनरल के पास आबु पर पहुंचाये गये. महागव साहिव की यह वफादारी देख कर अंग्रेज सरकारने उसको धन्यवाद दिया, और सिरोही राज्य पर पीछली सालों की खिराज की रकम वाकी थी वह छोड दी, और आगे के लिये आधी खिराज ( रु. ७५००) भीलाडी ) लेना तय हुआ.

वि. सं. १९१६ में धाणता व वेळांगरी गांव के सरदारों ने आपस में झगडा किया, जिसमें कितनेक आदमी मारे गये और जख्मी हुए, महाराव साहिवने उनको पकड़ने के वास्ते राज्य की फौज भेजी उनमें से धाणता के जागीरदार पकड़ा गया, परन्तु वेळांगरी का जागीरदार वागी होकर छूट करने छगा, उसको पकड़ने के वास्ते राज्य ने फौज नियत की, लेकिन मोटागांम के सरायत विजयसिह ने उसको महाराव के पास हाजिर किया. महाराव ने दोनों जागीरदारों को जुर्माना की सजा देकर मुआफी बक्षी. इसी साल में सणवाड़ा व सिरोडी के जागीरदार वागी हुए, उनको पकड़ने के वास्ते फौज भेजना पड़ा. सणवाड़ा वाले फौज के शरण हो गये, परन्तु सिरोडी वाले ने फौज के साथ मुकावला किया, जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, अखीर दवाणी के ठाकुर की जामनी से सिरोडी वाले हाजिर आये, उन्हों ने जो जो नुकशान किया था उसका वदला लेकर उनकी जागीर वापस दी गई.

सिरोही रियासत के सरदार हठिले व स्वतंत्र मिजाज के होने के कारण अंग्रेज सरकार का हिन्दुस्तान में राज्य अमल हो जानेसे जविक गैर रियासत के साथ युद्ध करने का प्रसंग वंध हो गया तब उन्हों ने अपना मिजाज और ताकत को आपस के झगडे करने में, राज के साथ फसाद मचाने में व वगावत के काम में अजमाना ग्रुफ किया, जिससे महाराव शिवसिह को बहुत तकलिफ उठाना पड़ा. बिल्क अंग्रेज सरकार की सिरोही राज्य को सहायता व सहानुभूती न होती तो ऐसे सरकस सरदारों को काग्रु में रखना मुश्किल हो जाता. सिरोही के सरदारों के साथ काम लेने में सब से भारी मुश्किलों यह है कि वे सब एक ही खानदान के है, और जब २ फसाद मचाते तब राज्य की तरफ से दबाव होने पर, दूसरे सरदार उनके भाई बन्धु होने के कारण पनाह देते थे, वैसे जब राज्य के तरफ से सखत दवाव होकर गिरफतार होने का मौका आ जाता तब उनके दृसरे भाई महाराव को सिफारिश करके उनकी कसूर मुआफ करने का वचन लेकर उनकी हाजिर कर देते थे, जिससे फसाद मचाने वाले को कसूर की सजा चाहिये वैसी न होनेसे, वगावत करने का गुनाह एक मामूली वात जेसा हो गया. इसी कारण से सिरोही रियासत में अवतक सरदारों की बगावत के विषय में वही प्रणालिका विद्यमान है और रियासत को फीज का खर्च व तकलिफ उठाने का प्रसंग वार २ उपस्थित होता है.

वि. सं. १९१७ के अश्विन विद ५ को महाराज कुमार ग्रमानसिंह ने अपने हाथ से गोली खाकर आपघात किया, जिससे महाराव को बहुत सद्मा पहुंचा और इसी कारण



मरहूम कर्नल सर जेम्स टॉड साहव वहादुर. सी. भाई. ई.

[ विमाग पहिन्ता पृष्ट ३१५ ]

से वि. सं. १९१८ में राज्य कार्य अपने दूसरे महाराज कुमार उम्मेदसिंह को सुपुर्द करके आप इश्वर भजन के कार्य में अपना समय व्यतित करने छने.

महाराव शिवसिंह की तसवीर जो इस पुस्तक में दी गई है उसको देखते मालूम होता है कि वह सादे सिधे लेकिन सख्त मिजाज के राजा होंगे, बीस वर्ष की अवस्था में राज्य की लगाम इसके हाथ में आई, और रियासत को हालत ऐसी खराव थी कि, अगर महाराव उदयभाण जैसे राजा ज्यादह समय तक इस गद्दी पर होता तो राजपूताना में सिरोही रियासत की गणना शायद ही एक फर्स्टकलास रियासत की पंकि में रहने पाती; सिरोही रियासत के रइस अंग्रेज सरकार का वहुत इहसान मानते हैं विक कर्नल टोड साहेव जिसने निष्पक्षपात से जोधपुर का दावा खारिज कर सिरोही का स्वतंत्रपणा सावित किया उस साहेव मोसूफ के तरफ सिरोही के महाराव इतना बहुमान से देख रहे है कि मरहूम महाराव सर केशरीसिंह साहिव वहादुर ने केशरिवलास वगीचे की कोठी में जो खास सुवर्ण की कारीगरी से एक कमरा वनाया है, उस कमरे में अपने विडलों को तसवीरों के साथ उक्त साहेव की तसवीर भी हमेशा कायम रह सके इस खयाल से दिवाल में चुना लेने में आई है. इसी कारण इस पुस्तक में भी टोड साहेब को तसवीर दी गई है.

महाराव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेते ही जिस तरह जागीरदारों के साथ अहदनामे करके रियासत का पाया मजबुत किया, और सरकस सरदारों को सजा करके चोर लूटाहओं से भय दूर किया उसी मुआिक वैरान मुलक आबाद करने के वास्ते कोशिश करने से उसके समय में सैंकड़ो वैरान गांम पुनः आबाद होगये, उसने वैरान गांवों में से वहुतसे गांव अपने जागीरदारों को आबाद करने की शर्त पर जागीर में दे दिये, और खास तौर पर रियायत की, जिससे रियासत की जड मजबुत हो गई. अंग्रेज सरकार के अफसरों की सहायता से इसने सिरोही रियासत में अमन फैलाया, सैंकड़ों कुएं वनवा कर प्रजा की उन्नती के वास्ते साधन कर दिये, और रियासत के + खालसा गांव वढा दिये. इतनाही नहीं विलक्ष रियासत पर से कर्जदारी भी उतार दी थी.

<sup>+</sup> सिरोही रियासत के प्राचीन दफतर से मालूम होता है कि वि सं. १८८० के पहिले सरदारों में नाओलादी होने के कारण १ नादीआ, २ नितोरा, ३ भाषा पोसाल्या, ४ सांतप्तर पट्टा के च्यार गांव, ५ पिन्डवारा पट्टा के छह गांव, ६ आधा तृत, ७ कोलर पट्टा के मारह गांव, ८ पार्चा पट्टा, ९ नवारा की पांती, १० वावली गांव का आप, ११ मेहा गांव का आप, वंगाह जाती विलास राज हुई थी, और वि. सं. १८८० बाद १२ सिरोही गांव की तीसरी पांती, १२ आघा महवारीया, १४ आघा खांवल, १९ आल्या, १६ आंकलारी, १७ मांवलारा में अखेराज की पांती, १८ सिल्डर के पाट्यी की जागीर, १९ यहगांव, २० मानपुर, २१ मवरली, २२ मूलां, २३ मावल—गीरवर पट्टा के आठ गांव, २४ मणादर में प्रेमसिंह की पांती, इस मुआकिक जागीरें खाटसे राज होने पाई है, जिसमें नं. १४-१९ व १८ की जागीरें अदुल हुकपी की सना में खालसे हुई है.

यह राजा धर्मनिष्ठ और कदरदान होनेसे इसने अपने राज्य कर्मचारी व सरदाते को वहत जागीरें दी, प्राचीन मन्दिर, कुएं, वावडी, धर्मशाला आदि स्थलों का जिणोदार कराया. और च्यार गांव की आमदनी देवस्थान के निमित्त अर्पण की. इसकी छः राणियां थी जिसमें पहली चांपावतजी सरदारकुंवर खेजडलो के राठौर सालमसिंह की प्रत्री के साथ वि. सं. १८७० में विवाह हुआ, ( उससे महाराज क्रमार ग्रमानसिंह का वि. सं. १८७४ में व कुमार दर्जनसिंह का वि. सं. १८७७ में जन्म हुए. ) दसरी मेडतणीजी सरजकुंवर थीव के राठौर मोकमसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७२ में विवाह हुआ, तीसरी वाघेळीजी चतुरकुंवर पोसीना के वाघेळा कैशरीसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८७८ में दिवाह हुआ, ( उससे क्रुमार हमीरसिंह का जन्म वि. सं. १८९६ में हुआ, ) और उसी की वहिन वाघेलीजी जशकुंवर के साथ चौथा विवाह वि. सं. १८८३ में हुआ, पांचवीं सेडतणीजी अभयकुंवर थोव के राठौर उदयसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८८७ में विवाह हुआ ( उससे कुमार उम्मेदसिंह का जन्म वि. सं. १८८९ में व कुमार तेज-सिंह का जन्म वि. सं. १९०५ में हुआ.) छठवीं वारडजी दौलतकुंवर दांता के परमार राणा नाहरसिंह की पुत्री के साथ वि. सं. १८९० में विवाह हुआ ( उससे वि. सं. १८९६ में क्रमार जेतसिंह, वि. सं. १९०१ में क्रमार जवानसिंह व वि. सं. १९०३ में कमार जामतसिंह के जन्म हुए. ).

इस महाराव के उपर्शुक्त आठ राजकुमार के सिवाय छः राजकुमारियां थी, जिसमें (१) बाई रतनकुंवर का विवाह वि. सं. १८८५ में जयपुर के महाराजा जयसिंह (तिसरे) के साथ, (२) बाई उम्मेदकुंवर का विवाह वि. सं. १९११ में डुंगरपुर के महारावल उदयसिंह के साथ, ३ वाई गुलावकुंवर व ४ वाई चांदकुंवर यह दोनों के विवाह क्रमशा वि. सं. १९०९ व १९२३ में जोधपुर के महाराजा तष्त्रसिंह के साथ, ५ वाई माणक कुंवर का विवाह वि. सं. १९१६ में वांसवाडे के महारावल लक्ष्मणसिंह के साथ, और ६ वाई फुलकुंवर का विवाह वि. सं. १९२४ में करोली के महाराजा मदनपाल के साथ हुआ.

×महाराव शिवसिहने इस तरह राज्य व संसार का सब सुख प्राप्त करके अपनी पीछली जिन्दगी में राज्य कारोवार महाराज कुमार उम्मेदिस को सुपुर्द कर वि. सं. १९९८ में ईश्वर भजन करने के वास्ते निवृत हो गये और उसी में अपना समय विताते

<sup>×</sup> महाराव शिवसिंह के समय में वि. सं. १८८० से १९१८ तक में शाह काननी तीन दंफ, वेहीतरा मियाचंद दौए दंफे, शाह रूमीचंद तीन दफे, नोघरी आलेवंद दौए दफे, व मृता गुटावचंद सांहेशव का, मेवता नापुर्तिह वांकहिया वरगांम का, केठारी दौटा पाटणपुर का, शाह नाया व पंचीटी सुरनमाण सिरोही के, गुरां स्तनचंद वाया का, मूंशों न्यामतअछीखां, शाह मोरावरमण व शाह चेनकरण सिरोही के इस मुआफिक १३ मुमाहिब हुए. जिनको साडाना तन्छवाह रू. २९१) से लगाकर रू. ५०१) तक व पेटिये रियानत से दिये जाते थे. उनमें किसी समय एक दिवान और एक मुसाहिब इय मुआफिक दो शहस गुकरर हुए हैं.



### राष्ट्रहुङ लिरोही के नं. २४ वाळे महाराव.



महाराव उम्मेदसिंह साहव वहादुर.

[ विमाग पहिन्दा गृष्ट २ १७ ]

हुए वि. सं. १९१९ के पौष वदि २ के दिन केळाशवास किया. इसके स्वर्गवास होने पर् पेसुआ के कवि आढा अनजी नारजी ने मरसिये में कहा है कि.

- " कर तपसा करुर. तखत पर गादी तपीयो: जगता हर ग्रुण जांण, जगत पत नांम पण जिपयो. "
- " कर देही कल्याण, वले अल नाम वध्यारो; क्षत्री घरम सो धार, पछे वैद्धंट पथ्यारो. "
- " दरसण पट पालण दनी, देणकर मत दागणां: शिवपरी फेर प्रिज्ञत सवी, मले न पालो मांगणां. ''
- " जण तपसारे जोर, करूर तप राजस कीनो; जण तपसा रे जोर, दान केई विमां दिनो. "
- " जण तपसारे जोर, भाखर कै वंका भलीया; जण तपसारे जोर, गढपत कै शत्रु गलीया- "
- " वेरीसाल जुतन ताला विलंद, वडे इत क्रीत वधावियो; सो ताप सेहत सूरज सवी, सारणैश्वर सधावियो. "
- " पछम घर मेद पाट, महीकांटो मालागर; घर नागड हुंदाड, धुंधकार हुओं ऐती घर. "
- '' ध्रव मुरत छत्र धार, वडो दातार बलाणे; सुत वेरा सरीयंद, जश समदां तट जांणे. "
- " वह इय दली मंडल वचे, रव करण जन्न रिमयो; सरताण हरी सूरज सवी, आबु घर आधिमयो. "

नं. रेडेअखेराव को भारजा पट्टा को जागीर मिछी थी, मगर वह नाओछाद होनेसे जागीर वापस रियासत में खाळसा रही.

महाराव शिवसिंह के वहे महाराज कुमार ग्रमानसिंह अपने पिता के समय में युवराज पर पर राज्य के काम में सहायता करते थे. वि. सं. १९०५ में निंवज पर फौज गई तव यह उस फौज में मुसाहिव थे. कहा जाता है कि यह ज्योतिष व सामुद्रिक शास्त्र के अच्छे जानकार थे, जब कि इनके भिताजे महाराव कैंसरीसिंह को जन्म हुआ, और इसने उसको गोद में लेकर उसके सामुद्रिकलक्षण देखे तब इंसने जाहिर किया कि सिरोही रियासत का गद्दी वारिस यही वनेगा. इसके दो विवाह (पहिला मेडतणीजो-वष्तकुंवर चाणोद के राठौर तेजसिंह की पुत्रीसे व दूसरा चंदावतजी किशोरकुंवर सलुंवर के पदमसिंह की पुत्री के साथ) होने पर भी पुत्र न होने से इसके पितातीसरा विवाह कराना चाहते थे, मगर अपना भितजा केशरीसिंह ही गद्दी वारिस होगा वैसा इसने निर्णय कर लेनेसे तीसरा विवाह नहीं किया, तिवयत ठीक न रहने के कारण इसने आत्मधात करनेका निश्चय कर लिया, और काशी के पंडितों हारा आत्मधात का प्राथित के वास्त दिरियाफत करलेने वाद, वि. सं. १९१७ के अश्वन विद ५ के दिन पूंजन कर लेने वाद उसी स्थान पर गोली खाकर मर गये. दूसरा कुमार दूर्जनसिंह अपने पिता विद्यमान होने की हालत मेंही वि. सं. १८९७ में देवलोक हुआ था.

## नं. २४ महाराव उम्मेदर्सिंह.

नं. २४ महाराव उम्मेदसिंह का जन्म वि. सं. १८८९ फाल्युन सुदि २ के दिन हुआ. वि. सं. १९१८ में युवराज पद पर आकर अपने पिताकी ह्याती में ही राज्य की लगाम इसके हाथ में आई, और वि. सं. १९१९ पौष विद २ के दिन गद्दी पर बैठा. इसके गद्दी

पर आने के समय में भी सिरोही में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट विद्यमान था. महाराव शिवसिंह ने अपनी ह्याती में अपने दूसरे कुमार हमीरसिंह, जेतसिंह, जवानसिंह व जामतिसह के वास्ते यह प्रबंध किया था कि उनके विवाह होने तक वे सिरोही में रहते और उनको माहवार रु. ५००) मिला करे, लेकिन कुमार हमीरसिंह ने वह पसंद नहीं किया. उसने अपने पिता की इच्छा विरुद्ध वि. सं. १९१८ में पिन्डवारा गांव पर कब्जा कर लिया, जिससे पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट मेजर होल साहेव ने उस पर फौज लेजाका वहां से भगाया, जिससे वह पहाड में जाकर छूटेरे छोगों की सहायता से बगावत काने लगा. कुमार जेतसिंह, जवानसिंह व जामतसिंह सिरोही में रहे, परन्त बाद में वे भी कुमार हमीरसिंह को जा मिले. और भाखर के ग्रासिये की पनाह में रहकर चोरीधारे करने लगे. पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने इस विषय में हिन्दुस्तान के गवरनर जनरल से लिखापढी करके हरेक कुमार को रू. २५००) तक की जागीरें देने का ठहराव किया. परन्तु महाराव उम्मेदसिंह को अपने भाईओं पर ज्यादह प्रेम होनेसे उसने गद्दीपर आतेही उनको राजी करना चाहा और सरदारों द्वारा बुला छेनेका यत्न किया, जिससे हमार्रासंह के सिवाय के तीनों भाई सिरोही में आ गये. महाराव ने कुमार जेतसिंह को नादीआ पहेंकी, जवानसिंह को अजारी पहेंकी, व जामतसिंह को खाखरवाडा पहेंकी जागीरें वि. सं. १९१९ के फाल्युन वदि ६ के दिन देकर राजी किये, वैसे उनके सहायकों के अपराध भी मुआफ किये गये. यह देखकर च्यार माह बाद कुमार हमीरसिंह भी हाजिर आया, महाराव ने उसको भी वि. सं. १९२० आषाड सुदि २ के दिन सांतपुर पट्टे की जागीर देकर संत्रष्ट किया.

महाराव उम्मेदिसह गदी पर आने के समय में ही सिरोही रियासत को अंग्रेज सरकार के तरफ से वंशपरंपरा के वास्ते गोद छेने की सनद मिछी और इसी साछ में सती होनेका रिवाज बंध किया गया.

महाराव शिवसिंह ने खास तौर पर अपनी रियासत के इन्तिजाम के वास्ते पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट को रखा था, उसके द्वारा वहुत प्रवंध हुआ और ११ वर्ष वाद वि. सं. १९२२ में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हटाया गया, तब महाराव उम्मेदसिंह को रियासत का सम्पूर्ण इष्टितयार हुआ, उस समय राज्य विन कर्जदार हो चूका था और खजाने में रु. १२३६५) थे.

भाखर परगने के ग्रासिये सरकस होकर चोरी करते थे, उनको सजा देने के वास्ते महाराव ने अपने सरदारों की फौज के साथ वि. सं. १९२३ में उन पर चढाई की, और एक माह वहां ठहर कर इन्तिज्ञाम किया. इसी साल में दिवानी व फौजदारी अदालतें कायम की गई, और आबु पहाड पर ज्यादह अंग्रेजों का आना जाना हो जाने से कितनेक कानून वहांपर लाग्र करने का अधिकार अंग्रेज सरकार को दिया गया.

वि. सं. १९२४ में पहिल पहिले खास सिरोही में केप्टन म्युर साहेब के हाथ से मदरसा खुलने का प्रबंध हुआ, और एक सफाखाना खुला. इसी साल में महाराव ने केप्टन म्युर साहेब के साथ भाखर परगना में दृसरा दौरा कर के वहां पर थाना बैठाने का इन्तिजाम किया, और कवायदी फौज के वास्ते एक कम्पनी तथ्यार की गई.

वि. सं. १९२५ में विजुआ खेडा मंढार के साहेबा मदनसिंह को आबादी के वास्ते देनेके कारण उस खेडे पर अपना हक होने का दावा मटाणा ठाकुर नाधुसिंह ने किया, परन्तु उसमें सफलता न होने से नाधुसिंह ने बगावत की, और करीब ३०० मीलों का जमाव कर के मुलक में लूट खोश करने लगा. उसने कई गांव लूटे—जलाये और अमन में खलल डाला, जिसपर अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से रियासत ने उसको गिरफतार करना चाहा, परन्तु उस में कामयाव नहीं हुए, बिक नाधुसिंह का यल इतना वढ गया कि शाही रास्तों पर भी मुसाफिरों को आना जाना मुश्किल हो गया, जिस से सिरोही रियासत का ताल्लुक एजंट गवरनर जनरल राजपूताना से हटा कर एरिनपुरा के कमार्डिंग ओफिसर के सुपुर्द किया गया. उस समय एरिनपुरा के कमार्डिंग ओफिसर के सुपुर्द किया गया. उस समय एरिनपुरा के कमार्डिंग ओफिसर के निर्मां लगे और वि. सं. १९२७ में वहां ही मर गया, परन्तु उस का पुत्र भारतिसंह ने वगावत जारी रखी, अखिर वि. सं. १९२९ में उसको समझा कर बुलाया गया और सिर्फ रु. १५००) न जराना लेकर उसकी सव कसूर मुआफ कर के भटाणा की जागीर वािस दी गई.

वि. सं. १९२५ की कहतसाली में महाराव ने अपनी प्रजा का पालन करने में बहुत सहायता दी, और वि. सं. १९२६ में हणादरा गांव के पास उम्मेदगंज नामका गांव वसाया, परन्तु वह आवाद होने नहीं पाया. जोगापुरा की जागीर नाओलादी से वि. सं. १९९९ में खालसा राज हुई थी जो वि. सं. १९२६ में महाराव ने अपने छोटे भाई कुमार तेजिसह के पट्टे में दी, जिस पर रांवाडा के सरदार ने बगावत छुरु को, अखिर वि. सं. १९२८ में च्यार सरदारों को पंच मुकरर करके रांवाडा ठाकुर के दावा का तसिक्या हुआ जिसमें पंचान ने रांवाडा का दावा खारिज किया, और जोगापुरा पद्धा खालसे रखने का तय होकर राज साहेब तेजिसह को मणादर की जागीर जो वि. सं. १९२६ में नाओलादी से खालसे हुई थी, वह दी गई. रांवाडा ठाकुर ने वह मंजुर किया परन्तु उसके साथ वारदात करने में जो २ मीणे भील शिरक थे उनको सुपूर्व करने का वादा पुरा नहीं किया, जिससे कर्नल कार्नली साहेब ने वि. सं. १९२९ में रांवाडे पर फीज ले जा कर, ठाकुर को उसका प्रधान व ३० लूटेरे के साथ पकड लिये. इस कसूर में ठाकुर शार्दृलसिंह को वारह साल केंद्र की सजा हुई और वह अजमेर के 'जेलखाने

में रखा गया. तीन साल के बाद ठिकाने कालंद्री, पाडिव व जोधपुर रियासत के सियाणा व डोडियाली के सरदारों ने उसकी जमानत देने, से, वह केंद्र से मुक्त हुआ और महाराव ने उस को रांवाडा की जागीर वापस दी.

महाराव उम्मेदसिहजी सादे िमजाज के व सरल हृदय के परम दयालु और भजन के प्रेमी रईस हुए, वह अपना ज्यादह समय इश्वर भक्ति व धर्म ध्यान में ज्यतित करते थे जिससे राज्य कार्य में कम लक्ष रहता था. वि. सं. १९२२ में पोलिटिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट हट ने के समय में राज्य दुरूस्त हालत में था, लेकिन वाद में वि. सं. १९२३ में विहन चांदकुंवर का, व वि. सं. १९२४ में विहन फुलकुंवर का विवाह हुआ, उसमें खर्चा हो जाने से रियासत का खजाना खाली हो गया. वि. सं. १९२५ की कहतसाली में आमदनी नहीं हुई और प्रजा पालनाथें कर्जा करना पड़ा, और पिछले सालों में वाई जशकुंवर का विवाह हुआ, उसमें व सरदारों के बखेडों में बहुत खर्च होनेसे राज्य की हालत विगड ने लगी. यदि कर्नल कार्नली साहेव की सहायता से बखेडे मिटाये गये, परन्तु राज्य की आमदनी में तरक्की न हुई और रियासत पर कर्जदारी का बोझा वढ गया.

इस महाराव को महाराणी वाघेळीजी दोळतकुंवर पोसिना के वाघेळा पर्वतिसंह कैसरीसिहात की पुत्री से वि. सं. १९१४ में क्रमार कैसरीसिंह व क्रमारी जशकुंवर के जनम हुए. क्रमारी जशकुंवर का विवाह वि. सं. १९२७ में किशनगढ के महाराज क्रमार शार्दृळसिंह पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया.

यह महाराव दयालु व उदार वृति के होनेके कारण इसने दान पुण्य और दातारी में भी ज्यादह खर्च किया. अनेक साधु सन्तों से इसका स्नेह था, और हद से ज्यादह उनके सत्कार किया करते थे. वि. सं. १९३२ अश्विन विद १ के दिन इसका ७ कैलास वास हुआ. किवयों ने इस उदार रईस की दातारी के वहुत गीत किवत रचे हैं, पेसुआ के आढा नायुदान को इसने धनारी गांव में अरठ 'नवा ' वक्षा था. इसके देहानत वाद कई एक किवयों ने मरिसये रचे हैं, जिसमें जांखर के प्रख्यात किव आढा राधवदान ने जो सात मरिसये रचे हैं, उसमें सातवें मरिसये में किवने कहा है कि—

द्धाराव उम्मेदिस के कैलाश वास हुआ, तब 'मीनीबाबा' नामक एक महात्मा का मुकाम सिरोही रियासत के सनारी गांव में कमलगन्छ के जैन आवार्य भटारक श्री यशोभद सुरेशर के अपासरे में पा. उक्त आवार्य का शिष्य मटारक श्री विनय महेन्द्र मूरेश जो वर्तमान पमय में कमलगन्छ की गही पर है, उसके मूँहसे इम पुस्तक के लेखक ने सुना है कि नव कि महागय उम्मेदिम का देहान्त हुआ तब 'मीनीबाबा' अचानक विद्धा उठा और मेरे गुरु को कहा कि चली बाहर आ जाओ, में भी गुरु के साथ मीनीबाबा के कहने पर अपासरे से बाहर आया तब बाबा कहने लगा कि देखों देखों ! हमारे परममक और मनेही महाराव उम्मेदिसह बिमान में बैठ कर वैक्टंड पधार रहे हैं, अब हम लोगों की पृत्र बहुत कम होगो, बाद दियालन से माञ्चम हुआ कि उमी सबय महाराव का देहान्त सिगोड़ी में हुआ था.

- " पग पग रच घांम घांम ऋत पावन गांग गांम प्रती राख गुणी।"
- " विद्या पढ दांग दांग अत बालक सांग नांग नत कथा मुणी ॥"
- " कीनो बन्न कांप तपांप कला कर डांग डांप ध्रप अहग थयो। "
- " छत्र पत उमेद वेद भत चालण गुण याहक शिव लोक गयो॥ 😃
- नं. रे॰ राजसाहेव जेतसिह को नादीआ पट्टा की जागीर दी गई जिसके वंशज मौजूदा ' महाराज नादीआं' है.
- नं. २४ राजसाहेव हमीरसिंह को सांतपुर पट्टा को जागीर दो गई थो, परन्तु वह अपुत्रवान ग्रजरने से जागीर खाळसा राज हुई.
- नं. २४ राजसाहेव जुवानसिंह को अजारी पट्टा की जागीर मिली, जिसके वंशज मौजूदा 'अजारी के महाराज 'है.
- नं. २४ राजसाहेव जामतिसंह को खाखरवाडा पट्टा की जागीर मिली, जिसमें खराडी (आबुरोड) भी शामिल था. राजधूताना मालवा रेलवे नीकलने से खराडी गांव में 'आबुरोड' का स्टेशन बना जिससे यह कस्वा बढ गया. राजसाहेब अपुत्रवान होने से उसने अपनी जागीर पर गोद रखने के वास्ते वहुत प्रयत्न किया, परन्तु सिरोही रियासत में अपुत्रवान राजवी को गोद लेनेका परंपरासे हक नहीं होनेसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे उसके देहान्त वाद यह जागीर खालसे राज हुई, और उसकी राणियों को माहवार रु. ५००) जिवाई हयाति तक मिली.
- नं. दे राजसाहेव तेजिसह को जोगापुरा पद्टा की जागीर दी गई, मगर पीछे से वह खालसा रख कर मणादर की जागीर देने में आई. वर्तमान समय में इसके वंशज ' जोगापुरा के महाराज ' है.



नोट—महाराव उम्मेदिसिंह के समय में वि. सं. १९१९ से १९३२ तक में (१) संगर्ग कीन्तुरचंद तीन दफे, (२) मूंशी न्यागतअछीखां दो दफे व (३) मानी हीरानंद गेहिंहे का, (४) मूंशी अमीनमहम्मद मून का, (६) शाह चमनमछ, (१) मूंशी फनछहुसेनखां, (७) पंडित किशनछाछ, इस मुखाफिक सात मुसाहिब हुए है. निनको माहवार तनख्वाह रु. ३०) से छगाकर रु. १९०) तक मिछती थी. इनमें मूंशी न्यामतअछीखां को रियासन से वासण गांव इनाम में दिया गया और अंग्रेज सरकार के तरफ से खान बहादुर का खितान अता हुआ था. खा. बा. न्यायतअछीखां ने महाराव केशरिसिंह साहिब के समय में भी दोए दफे दीवानगिरी की है, वर्तमान समय में उसका पोना नगीरहुसेन के तरफ वासण गांव की जागीर है, और उसको रियासत के तरफ से पैर में सोना पहिनने की इज्ञत वही हुई है.

#### प्रकरण ३५ वां.

# चलू देवडा चौहान (महाराव कैसरीसिंह.)

नं. २५ महाराव कैसरीसिंह का जन्म वि. सं. १९१४ श्रावण विद १४ (तारीख २०-७-१८५७ई.) के दिन हुआ, और वि. सं. १९३२ आश्विन विद १ के दिन अपने पिता के पीछे पूरे इंक्तियार से गद्दी पर बैठे. मरहूम महाराव के समय में राज्य की हालत विगढ जाने के कारण, राज्य पर रु ८९०००) का ऋण था और आमदनीं सिर्फ १०५०००) की थी. आबू पहाड पर अंग्रेजों की आमदरफ्त ज्यादह होनेसे वहांपर जानेका प्रसंग वढ रहा था, परन्तु वहांपर ठहरने के वास्ते रियासत का बङ्गला नहीं होनेसे खुद महाराव साहिव भी देलवाडे की धर्मशाला में मुकाम करते थे, ऐसी तङ्ग हालत में राज्य की लगाम इनके हाथ में आई, तब भी महाराव ने अपना कारोबार करकसर है चला कर, दो साल में ही आबू पहाड पर एक बङ्गला खरीद किया, काशी की थान्न करके कलकत्ता की सहेल की, सिरोही में वाग नहीं होनेसे 'कैसर विलास' नामक वगीचा वनवाया और वाईजीलाल के आणे का खर्च लगाते हुए, रु. ७७०००) की रकम कर्जा में देदी, जिससे वि. सं. १९३५ में सिर्फ रु. १२०००) का कर्जा रियासत पर रह गया.

वि. सं. १९३३ में इसने कर्नल कार्नली साहेव की सलाह मुआफिक सासन धर्मादा की जमीन रियासत की मंजूरी के सिवाय न बेचने का और वेचने पर उसका पूरा लगान राज में दाखिल करने का सक्यूंलर जारी किया. इसी साल में श्रीमति किन विक्टोरिया ने 'कैसरे हिन्द' का पद धारण किया और सिरोही रियासत को झंडा वक्षा गया.

वि. सं. १९३६ में अंग्रेज सरकार के साथ "नमक चुंगी" का अहदनामा हुआ, जिसके जिर्पे सिरोही रियासत को रू. १८००) नकद व १८००० वंगाली मन नमक आधा महस्ल से देने का तय हुआ, लेकिन पीछेसे ता. २३-२-१८८४ इस्वी के अहदनामे से आधा महस्ल के एवजाने की रकम रू. ९०००) ठहराई जाकर 'नमक चुंगी' की रू. १०८००) की रकम हरसाल देने का अंग्रेज सरकार ने स्वीकार किया, जो मिल रही हैं.

सिरोही रियासत के सरदार कोग बात बात में फसाद मचाने को मुस्तेद होने से वि. सं. १९३७ में वेलांगरी व धाणता के सरदारों ने आपस में फिर झगडा करके मुकाबला किया, जिसमें धाणता का देवडा कानसिंह वेलांगरी वालों के हाथ से मारा गया, उस फसाद करने वालों को सजा देने का काम स्रतम हुआ कि, वि. सं १९३६ में वजावत सरदारोंने मेलावा करके मणादर के राजसाहेब तेजसिंह पर अचानक हमला करके

#### राजकुल सिरोही के नं. २५ वाल महाराव.



स्वर्गवासी महाराजाधिराज महाराव सर कैसरीसिंह साहव वहादुर.

जी. सी. आई. ई. के. सी. एस. आई.

[ विभाग पहिला पृष्ट ३२२ ]

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

उसको मणादर से निकाल दिया और राजसाहेब की मालमत्ता लूट ली. महाराव साहिब ने वजावतों को सजा करने के वास्ते फौज की तय्यारी की, उधर वजावतों ने राज्य की फौज के साथ मुकाबला करने को झाडोली गांव में मोरचा बन्धी करके करीव आठसौं हथियार वन्ध आदमी का जमाव कर लिया. ऊसी समय में रांवाडा का ठाकुर शार्दृलसिंह भी वागी होकर लूट मचाता था, जिससे परगने खूणी में राज की फौज के साथ खूणी के दूसरे सरदारों को उस परगने की हिफाजत के वास्ते रख कर, रियासत की दूसरी फौज ने लखावत, इंगरावत, चीवाओत, अबावत, व राणावत आदि सिरोही रियासत के सरदार और सिरोही रियासत के साथ प्राचीन समय में ताहुक रखने वाले ×जोघपुर रियासत के विशलपुर, वांकली व कोरटा के लखावत, सियाणा के वोडा चौहान, रामसीण के कावा परमार, लोहियाणा के दियोल राणा, वांकडिया वड्गांम के वडगांमा देवडा, व नाणा के राणावत व रायपरिया के डुंगरावत आदि सरदारों की जिमयत के साथ राजसाहेब जामतिसंह की सरदारी में **मा**डोली पर चढाई की. दोनों फौज का मुकावला हुआ, जिसमें कुछ समय तक वजावतों ने मुकावला किया, परन्तु उसमें उनके कितनेक आदमी मारे गये और जरूमी हुए, जिससे उनके पैर उखड गये और राज्य की फौजने फतह पाकर झाड़ोली गांव बरबाद करके उसपर कब्जा कर राजसाहेब तेजसिंह को मणादर की जागीर पर भेजे गये. इस लडाई का वर्णन जांखर के कवि आढा राघवदान ने विस्तार से गीत कवित्त में किया है, उसमें राज्य की फौज में जिन जिन राजपुतों ने बीरता दिखलाई उनके वास्ते किन ने कहा है कि-

- " फीन मुसाहव फरे, जबर साहेब नूप जामंत; एक एक से अधिक, जसा पृथीराज के सामंत. »
- " सोनो भट चहुआण, सरस छड़ीयो होए सूरो; सांमो खागां चढ़े, पवल कीथो जुद्ध पुरो. "
- " इंगर रामींग अरियां दलन, कंठीरन जीम कोपिया: रामींग दियों खगां रमे, एत हुआ एल ओपिया. "

यानी इस लडाई में खास सिरोहीनगर का चौहान सोनसिंह, पिंन्डवारा का देवडा रामसिंह व खाखरवाडा का दीया राजपूत रामसिंह ने बहुत पराक्रम दिखाया, बिक यह तीनों जरूमी हुए थे, वैसे इनके सिवाय राज्य की फौज में वसंतगढ का प्रासिया खीमा, भटाणा का भील चतरा, नागाणी का सरदार चीबा भारतसिंह व निवज का राजपूत उहड कानसिंह, इस मुआफिक सात आदमी जरूमी हुए, उसमें दोया रामींग पीछे से मर गया.

<sup>×</sup> नोधपुर रियासत के सरदारों की जमीयत में छोहीयाणा का राणा व नाणा ठाकुर की तरफ से उनके प्रधान जिमयत के साथ आये थे, और दूसरे ठिकाने के खुद ठाकुर अपनी २ जिमयत के साथ हाजिर रहे थे, वजावतों में मणोरा का सरदार हीरिसंह और दूसरे सात आदमी काम आये और बहुतसे आदमी जल्मी हुए, राजकी फौन के आठ सवारों (जिसमें चौहान सोनिसंह व देवडा रामींग भी शामिछ थे) ने बक्तर टोप पहिने थे. आवण छुदि १० के दिन झाडोछी फतह कर फौन वापस आई तब महाराव ने फौज में शिरक रहे सरदारों को और बहादुरी बताने वाछे राजपूत और सिपाहीयों को शिरोपाव देकर संतुष्ट िन्ने, जिसमें पिन्डवारा के देवडा रामींग को एक बडा अरठ की जागीर दी गई.

कुछ समय वाद वजावतों का फैसला हुआ जिसमें उन्होंने सणादर का दावा छोर दिया, जिससे उनकी जागीर उनको वापस दे दी गई और बैठाये गये. दूसरी तरफ रांवाड़ी ठाकुर शार्दृलिसिह ने केराल गांव के सिधल जोरसिंह को मारकर सख्त बगावत की और जगह २ लूट खोस होने लगी, उसके पीछे फौजदार नाधुसिंह फौज के साथ लग रहा था, परन्तु रांवाडा वाले की सहायता में मीणे, भीलों का वडा गिरोह होनेसे व जोधपुर रियासत के सरदारों की पनाह होनेसे वह हाथ आता नहीं था, अखिर तीन साल तक उसका पीछा लेने से वि. सं. १९३९ में वह पकड़ा गया, और उसको ७ गोली लगाकर दहान्त की सजा दी व रांवाडा की जागीर खालसा राज करने में आई. इस कार्य में फोजदार नाथुसिंह ने अच्छी नौकरी करने से उसको वराडा गांव में आधा हिस्सा की जागीर इनाम में दी गई.

उपरोक्त सरदारों को सख्त सजा होनेसे ऐसे जुर्म करने में सरदार लोग खगल रखने लगे परन्तु छोटी २ वाता में और आपस की तकरार में रियासत से दादरसी हासिल नहीं करते वगावत करने की आदत नहीं छूटने से, इस महाराव को कई दफे जाती मिहनत और तकलीफ उठाना पड़ा, और महिनों २ तक दौरे में रहकर ×खुद ने मौके प जाकर समाधान किये.

रांवाडा ठाक्रर को सजा देने वाद महाराव ने खुद इन्साफ का काम करने की गरज से वि. सं. १९४० में हजूर आसिस्टन्ट की जगह कायम की, और अदालतों के फैसले पर होती अपीलों का फैसला खुद देने लगे. वि. सं. १९४३ में राहदारी दाण लेना कतई वंद करके दाण मुचाल्लिक सरदारों का हकहकूक तय कर उनके साथ अहदनामें किये गये, और न्यापार की तरकी करने के वास्ते दाण की शरह कम करके कानून जारी किया, जिसके नतीजे से सायर दाण की आमदनी जो रु. २९०००) की थी वह एकदम वढ गई और न्यापार रोजगार वहुत वढ गया. इसी तरह जो जो खेडे जगह २ वैरान पडे थे, उनको आवाद करने के वास्ते खास तौर पर रिआयत करके कितनेक खेडे जागीरदारों को दिये गये, और कितनेक खेडे जो रुवाई भितरोट (परगने पिन्डवारा रोहीड़ा

क रांवाडा ठाकुर व उसके मितने को सारणेश्वरनी महादेव के राहने पर देशन्त की समा अमल में छाई गई, कहा माता है कि नव कि बारह गोली उपके बदन में लाम्बुकी तब वह नमीन पर गिरा, उम ठाकुर ने अपनी बीरता का उपयोग बगावत के काम में नहीं किया होता तो एक नामी सरदार की पंक्ति में वह गिणने काबिल या. वर्तमान ममय में उसका नगारक उसी स्थान पर है जहां उसको सना दी थी.

<sup>×</sup> वि. सं. १९४४ में मटाणा टिकान की दोनों पांती के सरदार दंगीयान आपन की तकतार बढ नाने से महाराव साहिब ने मटाणे जाकर उनका समाधानी के साय तनिक्या किया. वि. सं. १९९४ में मर्गागवाडा के मरदारों ने आपस की तकतार व बगायत की, जिस में देवडा कानसिंह मारा गया, उनका समाधान महाराव साहिबने खुद नाकर किया. इस तरह बहुत से सरदारान मुताहिक मुलामिले व सरहदी तनाने जो रियासत के मुसाहिबों से होने जैसे नहीं ये, उनके वास्ते महाराव साहिब खुद तकलीफ उटाकर मौके पर पहुंच कर काम अन्जाम पहुंचा देवे थे.

व सातपुर) में थे उनमें मेवाड के व भाखर परगने के आसिये भीलों को अमुक वर्ष तक कम लगान लेने के ठहराव से काइत की जमीन देकर आवाद किये गये, जिससे वि. सं. १९५० तक में उन परगनों में जङ्गल झाडी कट गई और बहुत से खेडे आवाद हो गये, विल्क रियासत की आसदनी तीन लाख रुपयों की हो गई.

वि. सं. १९५० में जङ्गलात का अलग मेहकमा कायम किया गया, और दीवानी अदालत के वास्ते वि. सं. १९५१ में स्टेम्पका कानून जारी करके मियादसमायत का धोरण अमल में लानेकी ग्रुरुआत हुई, लेकिन सियाद के वास्ते वार वार महाजनों की तरफ से ज्यादह मियाद मिलने की अर्ज होने से कई वर्षों वाद वह कानून अमल में आसका.

इसी साल में (वि. सं. १९५१ में ) महाराव साहिव ने जमीन महसूल की तरकी के तरफ खयाल किया, और रियासत के पुराने दफ्तर पर से सरदारान् के साथ व रियाया के साथ जो जो ठहराव हुए थे और वक्तन फवक्तन परवाने दिये गये थे, वे एक जगह मिलसके उसके बास्ते परगने बार किताव तैयार कराई गई, यदि रियासत कि तरफ से सुधारा करने का प्रयत्न किया जाने वह फायदेमंद हं या नहीं, उस पर खयाल न करते विसे नये सुधारा के सामने विरोध उठाना और उसको वन्द कराने के वास्ते उचाला आदि इलाज काम में लेना, यह प्रणाली सिरोही रियासत की प्रजा में परंपरा से चली आने सें, हरएक सुधारे के कार्य में सिरोही की प्रजा के तरफ से सहायता व उत्तेजन नहीं मिलने के कारण, इसरी रियासतों में उस जमाने में जो नये सधारे दाखिल हो चुके थे, वसे लाभ प्राप्त करने में सिरोही की प्रजा पीछे रहने पाई है. इसी कारण महाराव साहिव का इरादा जमीन का महसूल जो भाग वटाई व हलवन्धी से वसूल होता था, उसके एवज में वाजाप्ता वन्दोवस्त करके नकद लगान मुकरर करने का हुआ, और अजमायश के खातिर वि. सं. १९५१ में इस पुस्तक के लेखक को नौकर रख कर, खास सिरोही में कितनेक अरठों की नकद लगान से महसूल लेने की तजवीज अमल में लाई गई, परन्तु काश्तकारों ने वह तजवीज पसंद नहीं की, जिससे वे कुएँ ठेकेदारी से महाजन को दिये गये, और वाद में वि. सं. १९५४ में कितनेक पटवारी रखने की तजवीज हुई, लेकिन वि. सं. १९५६ की कहतसाली होने से वह तजवीज अमल में नहीं लाते वि. सं. १९५९ में अमल में लाई गई, उन पटवारीयों से रेवेन्यू वसुलात के साथ सेटलमेंट करने के काम में सहायता मिले, वैसा रैकर्ड तहसील पिन्डवारा, रोहीडा व सांतपुर के वास्ते तैयार कराया गया, और जहांपर नई आवादी की रिआयत खतम होने आई थी वहां की हलवन्धी वन्द करके भाग वटाई का सिलसिला दाखिल किया गया. वि. सं. १९६२ में परगने खूणी में पटवारी मुकर्रर हुए और वि. सं. १९६६ में मी. एम, कीन I. C. S. की नौकरी सेटलमेंट ओफिसर के तौर पर अंग्रेज सरकार से लेक्ट. वन्दोवस्त का मेहकमा कायम हुआ. साहेव मोसूफने पेमायश करा कर रेकर्डस बनाया. सरहही तनाजे के फैसले किये, और प्रथम सांतपुर परगने में नकद लगान दाखिल करने का काम हाथ में लिया, परन्तु जब कि नकद लगान के खाते परचे देनेकी तजवीज हुई तब काइतकारों ने नकद लगान देना मंजूर नहीं करने से मजबूरन नकद लगान का तरीका मुलतवी रखना पडा. इसी मुआफिक सेटलमेंट ओफिसर के तरफसे परगने खुणी के गांवों में पटवारी रखने से, वहां के जागीरदारों ने उजर करके बगावन की और अंग्रेजी डाक लूंट ली, जिसपर राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल सर इलियेट कोलविन साहेव वहादुर ने सिरोही मुकाम करके जागीरदारों को समझायश कर वगावत रफे की, और पटवारीयान् को जागीरी गांवों से वापस बुला लिये गये. खूणी के सरदारों को बगावत करने में सफलता प्राप्त होनेसे मंढार परगने के लखावत सरदारों ने भी सेटलमेन्ट के काम में खलल डालने को बगावत करना ग्रुरु किया, जिससे वि.सं. १९७० में वन्दोवस्त का काम वंद करना पडा. इस काम के पीछे च्यार वर्ष में करीव च्चार लाख रुपये खर्च हुए, यदि सेटलमेंट सम्पूर्ण न होनेसे नकद लगान नहीं हो सका, लेकिन वहुत से सरहद्दी तनाजे और माफियात के मुकदमे के तसिफये हो गये, वैसे किइतवार पेमायश होकर गांव वार संगीन रेकर्डस वनने पाया. इतना फायदा जरुर हुआ. इसी कारण सिरोही रियासत में अवतक यही प्रथा चल रही है कि कारतकार चाहे तो + नकद लगान किया जावे, वरना भाग वटाई से हांसिल लिया जाता है.

सिरोही रियासत में आवकारी मेहकमा नहीं था, और सरदार लोग भी अपनी मर्जी मुताबिक शराब की भट्टीयां निकलवाते थे, जिससे आवकारी का इन्तिजाम करना आवश्यक होनेसे सरदारों के साथ उनके हक हकूक की रकम तय करने का काम स्वयं महाराब साहिब ने अपने हाथ में लिया, और आहिस्ता २ वि. सं. १९५० से १९६४ तक में वह काम जातो निगरानी में खतम करके सेंट्रल इन्डिया के आवकारी कमिश्नर मी. कोश्न साहेब 1. C. S. की सलाह से वि. सं. १९६५ में मद्रास सिस्टम के घोरण से कानून बना कर आवकारी मेहकमा कायम किया गया, जिससे आवकारी की आमद चौग्रनी हो गई.

महाराव साहिव ने जिस तरह राज्य की आमदनी वढाने पर ज्यादह तवजह दिया उसी तरह प्रजा की उन्नति और आराम के वास्ते भी कई एक लक्ष रुपये खर्च किये,

ų.,

<sup>4-</sup>नकृद लगान का तरीका नुरक २ किननेक परगने में विद्यमान है, परन्तु उसके बास्ते एक घोरण नहीं होनेसे मौनृदा महाराव माहिब ने सन् १९२४ इस्ती में नकृद लगान से जमीन रखने वालोंको अपनी जमीन का तबादल आदि करने के हक हक्क साम कानून करके अता फरमाया है, और सन १९२६ इस्ती में सालमा गाँवों में बानासा बंदोबस्त करके नकृद लगान करने की गरम से अंग्रेन सरकार का रिटायर्ड आसिस्टंट पोलिटिकल ओफिसर रा. बा. केशवलाल (अवदावाद वाले) का इस काम पर मुकर्रर निया या, परन्तु गुनिकृता माल में कम बारिश होने के कारण वह काम हाब में देना मुनासिब नहीं सबमा गया.

मुसाफिरों को आराम के वास्ते पिन्डवारा व कैसरगंज में धर्मशाला बनवाई, आब पहाड पर जानेका रास्ता बनाने में सहायता दी, और आबु पर 'टेवरटेंक' नामका तलाव चनाया, सिरोही नगर के पास ' मातर माता ' नामक स्थल पहाड पर होनेसे वहांपर जानेके वास्ते सडक वनवा कर वहांपर ' एवटटेंक ' नामका तळाव बनाया. काश्तकारों को खेती के काम में मदद मिले इस हेत्र से भूलां गांव में वडा वन्य नदी पर डालना शुरू किया, पिन्डवारा परगने में ' ज्युबीलीटेंक' व 'सावेलाटेंक ' नाम के तलाव बनाये गये, सांतपुर परगने में 'चंडेलाटेंक 'व 'मंडोवरीटेंक 'नामके तालाव धंधवाये. और इलाका में कौन २ स्थल पर तलाव वंधा आदि पानी का जमाव होने का मौका है उनकी तपास कराकर कई एक प्रोजेक्ट तय्यार कराये गये, जिसमें से खास सिरोही नगर में ' मानसरोवर ' नामक ताळाव रियासत से बनाया गया. और पिन्डवारा परगते में सिवेरा गांव के पास 'कैसरसागर' नामक सब से वड़ा तालाव महाराव साहिब विद्यमान होने की हालत में ही, महाराज कुनार स्वरुपरामसिंह ने अपने पिता के नामसे वनवाया. इसी तरह वि. सं. १९५६ की कहत साली में मेवाड से आकर आवाद हये भील प्रासियों की जान वचाने के वास्ते, कर्जदारी करके उनका पोषण किया गया, और भविष्य में ऐसी आफतों के सामने सिरोही की प्रजा अपना वचाव कर सके इस हेतु से, रियासत से खर्च लगवाकर हजारों कुएं व सारण तैयार कराई गई जिसका परिणाम यह आया कि, वि. सं. १९५९ वाद जो जो छोटी वही कहतसाली हुई उसमें रियासत के तरफ से फेमिन वर्क खोलने की तजवीज होने पर भी एक भी. काइतकार को उसका सहारा हेनेकी आवश्यका नहीं रही है.

महाराव साहिवने सिरोही खास में 'कॉलविन हाईस्कूल' और 'कोस्थवेट होस्पिटल' के मकान वनवाये, और सिरोही पिन्डवारा व आबूरोड अंवाजी के पहाडी रास्ता पर गाडियां चल सके वैसा रास्ता वनवाया, वैसे जगह २ राज्य के थाणे मुकर्रर करके चोरों से प्रजाका वचाव होवे वैसा इन्तिजाम किया. मीणे भील आदि जरायम पेशा कोम वाले लोगों को काइतकारी में लगाये, और पिन्डवारा व सिरोही में स्थायी सदावत जारी किये, सिरोही नगर में व कैसरगंज में 'केसर विलास' नाम के वर्गाचे वनाये और आबू पहाड पर भी वगीचा वनाया गया. इनके समय में ही महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह ने 'धारावती वावडी' के स्थान पर शि स्वरूप विलास' नामक वगीचा बनवाया और एक कोठी भी वहां पर बनवाई गई.

क स्त्रहण विलास वर्गाचा, सिरोही नगर में एक नमूनेदार स्थान है, मौजूदा गहाराव साहिव ज्यादहतर वहां पर निवास करना पसंद करते हैं, जिससे कोठीके पासही दो जनानी महलात बनवाने में आये है, और रोवानी व हवा के वास्ते विमलीका कारसाना वहां पर खोल रखा है. उक्त बगीचा में मौजूदा महारांव साहिब ने एक बढी कोठों बनवाना शुरु किया है और गोपाल-सागर ' नामक बढ़ा कुँमा इस हेतु से बनाया है कि उससे बगीचाके उपरांत सिरोही नगर की प्रना को मी नल द्वारा पानी

सिरोही रियासत में सिनाय सिरोही नगर में प्राचीन महलात के दूसरे रईस के टहरने के काविल मकानात नहीं थे, जिससे महारान साहिव ने महलात में अजाफा करके 'फूल महल ' जनानी महलात, और 'कैसर विलास ' वगीचे में एक नई कोठी, वनाने में आये, और 'गेस्ट हाउस ' की वडी कोठीका काम शुरु किया गया, (परनु मह अपूर्ण रह गया है.) इसी मुआफिक कैसरगंज में एक नई कोठी व आनू पहाड पर दो कोठी वनाई गई, और वहां पर रियासत के वडे २ ओफिसरों के टहरने के नास्ते अलग २ वंगले वना लिये.

सिरोही रियासत पर वार २ मुगलों का आक्रमण होता आया था, और महाराव उदयभाण के समय में (वि. सं. १८७४ में) जोधपुर रियासत की फौज ने सिरोही का राज्य महल लूट लेने से, प्राचीन समय का लवाजमा व राज्याडंवर साहित्यों का विनाश हो चुका था, महाराव शिवसिह ने वडी मुिकल से राज्य को कर्जदारी से मुक्त किया और कुछ जर जवाहिर का संग्रह कर सके, लेकिन महाराव उम्मेदिसह बहुत उदार व भक्त होनेसे, राज्याडंवर के साहित्यों तरफ उसका खयाल नहीं रहा, जिससे महाराव कैसरीसिंह के गदी पर आने के समय में राज्य के वगीखाने में तिर्फ एक ही पुरानी वगी, और दोचार डेरे थे. महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते नया वगीखाना बनवा कर, हरेक प्रकार की विगयें, मोटरें, और डेरे तंबू सामियाने वगैरह सरंजाम तथ्यार कराकर एक वडी रियासत का मुकावला हो सके इतनी राज्य—वैभव की सामग्री इकटी की है.

महाराव साहिव ने अपनी योग्यता व कार गुजारी से खुद के लिये वि. सं. १९५१ में के.सी. एस. आई. ( E. C. S. I. ) और वि. सं. १९५८ में जी. सी. आई. ई. ( G. C. I. E. ) कें मानवंते खिताव और वि. सं. १९७४ में निज के वास्ते १७ तोपों का मान अंग्रेज़ सरकार की तरफ से हासिल किया, वैसे चंशपरंपरा के वास्ते वि. सं. १९४५ में ÷'महाराव'

पहुँचाया नावं. यदि ' गोपाल भागर ' से इस समय में इन्जिन लगाकर बजीचे में पानी दिया ना रहा है, और खोदने का काम मारी है, परन्तु उम्मेद की जाती है कि कुछ समय में इससे सिगेही नगर के शहेरियों को पानी पूरा हो सके इतना पाना हो मायगा, इसी मुआफिक ' कैसर बिलास ' बजीचे में भी ' कैदर सागर ' नामक बड़ा कुंआ बनाया गया हैं, जिस में बोरींग करके काकी गनी कराया गया, किस से उस बजीचे को पानी देने का प्रत्ना साधन होने पाया है, उस बजीचे को व कैमरगन के बजीचे को नई दब के बाग बनाने के बास्ते महाराव साहित बहुत उत्सक हैं.

<sup>÷</sup> मिरोही के रईस को दूमरी रिवासत के तरफ से ' महाराव ' या ' महाराव ' लिखन का परंपरा से रिवाम था, और महाराव के नगरिकी मईयों को ' राव ' पद से लिखावट होती थी. जब कि महाराव उदयमाण को पदभ्रष्ट किया गया तव ' दिलामिह उसका लेखामई होने के कारण ' राव शिवासिह ' कहलाता था, और महाराव उदयमाण की ह्याती में ही राव शिवासिह ने अंग्रेन सरकार के साथ अहदनामा करने से अहदनामें में ' राव ' पदवी की जिलायट हुई, और यही प्रणालिका महाराव होने पर भी चन्न रही, यानि रियासन की तरफ से होती जिलाबट में ' महाराव ' जिले नाते के, परन्त अंग्रेन सरकार के तरफ से होती जिलाबट में ' महाराव ' जिले नाते के, परन्त अंग्रेन सरकार के तरफ से होती जिलाबट में ' सहाराव ' जिले नाते के, परन्त अंग्रेन सरकार के तरफ से होती जिलाबट में ' सहाराव ' जिले नाते के, परन्त अंग्रेन सरकार के तरफ से होती जिलाबट में ' सहाराव ' जिले नाते के, परन्त अंग्रेन सरकार के तरफ से होती जिलाबट में ' साव ' जिले नाते के स्वास्त होती जिलाबट में ' राव ' ' रा

का पद और वि. सं. १९७४ में 'महाराजाधिराज' का पद की सनद अंग्रेज सरकार के तरफ से प्राप्त हुई, जिससे लिखावट में अब सिरोही के रईस को ' महाराजाधिराज महाराव सिरोही ' के पद से अंग्रेज सरकार की तरफ से भी तहरीर होती है.

सिरोही रियासत में नाओलाद सरदार की जागीर खालसे रखना या किसी को गोद रखना मंजूर करना यह वात परंपरा से रईस की मर्जी पर होनेसे, वि. सं. १८७५ में महाराव शिवसिंह ने हुकम जारी किया था कि, कोई सरदार रियासत की मंजूरी वगैर गोद लेने नहीं पाने, लेकिन वाजे वक्त सरदार लोग उस हुकम के खिलाफ तजवीज करने के कारण उनको असजा दी जाती थी. इस महाराव के समय में वि. सं. १९६४ में कालन्द्री के ठाकुर पृथ्वीराज नाओलाद ग्रजर गया, उसके गोद जाने का हक हकूक की तहकीकात हो रही थी, दरिमयान वरलूठ के देवडा कानिसंह को ठकराणी ने बरीर मंज्री राज जनाने में गोद रखा, वह सुनतेही मोटागांव के ठाकुर लक्ष्मणिंह ने अपने क्रमार स्वरुपसिंह को कालन्द्री ठिकाने के पडवे में गोद जाना जाहिर करके बैठा दिया. दोनों तरफ से अपने २ पक्ष के सरदारान की जिमयत मय तोपें वगैरह हथियार सामग्री के कालन्द्रों में जमा हुई, जिससे जुलह का भंग नहीं होने उसके लिये महाराव साहिव ने रियासत की पलटन वहां पर भेजी, और शाह मिलापचंद दीवान को मौके पर भेज कर जब तक तहकीकात होकर राज से गोद मंजूर नहीं होने वहां तक दोनों को कालंन्द्री से वाहिर कर देनें की आज्ञा दी. दीवान मिलायचंद ने हिकमतअमली के साथ सहिलयत से मोटागांव के कुमार को मोटागांव भेज दिया, और वरलूट के कानसिंह को सिरोही लाकर कालन्द्रो ठिकाने में राज्य की जसी बैठा दी, अखीर बाद तहकीकात पोलिटिकल ओफिसर की सलाह से कानसिंह का गोद मंजूर रखा गया, और अदल-हुक्मी करने के कारण जसी का कुल खर्च जुर्माने के साथ लेनेका हुक्म किया गया.

कानसिंह का गोद मंजूर होने से मोटागांव के ठाक्कर लक्ष्मणसिंह ने अपने गांव में मोरचावंधी करके रियासत के साथ सामना करने को अपनी जिमयत इकट्टी की और बगावत करने लगे, जिससे फीजदार चैनसिंह की सरदारी में रियासत की फीज वहां पर भेजी गई, टाकुर लक्ष्मणसिंह मुकावला करने को आमादा हुआ और राजकी फीज पर अचानक वन्दृक चलाने लगे, जिसमें राज की पलटन का हवालदार सिंदल पन्ना केरालवाला को गोली लगने से वह मारा गया, जिस पर फौजदार चैनसिंह ने फीज के सिपाहियों को हमला करने की आज्ञा दी, राज की फीज ने मोरचावंधी तोड

मानल गिरवर की जागीर पर निवम का उदेतिह वगैर मंजूरी गोद जानेसे उसको कैद की समा हुई थी, महाराव सर कैसरीसिंह के समय में अप्रत्रवान होने के कारण से, १ जोयला, २ कीवरली की बढी पांती, ३ बालदा व ४ मणादर की जागीरें खालसे राम हुई हैं, और बहुतसी जागीर पर गोद मंनूर किये गये है.

कर गांव में प्रवेश किया, लेकिन ठाकुर लक्ष्मणसिंह गांव छोडकर भाग निकला, और राज का थाना मोटागांव ठिकाने में वैठाया जाकर जागीर खालसा की गई.

ठाकुर लक्ष्मणिसंह च्यार पांच साल तक रियासत जोधपूर में पनाह लेकर भागता रहा, मगर पीछे से अपने आप महाराव साहिव के पास हाजिर हुआ और अपने अपराध की क्षमा मांगी, जिसपर महाराव साहिव ने उसके पट्टा का सिर्फ 'गडा ' गांव खालसा रख कर मोटागांव की जागीर वापस दी, और सिंदल पन्ना की ओलाद वाले के वास्ते मोटागांव ठिकाने से एक अरठ दिया गया.

वि. सं. १९७५ की इन्फ्लूअन्जा की वीमारी के समय में कालन्द्री ठाकुर कानसिंह व मोटागांव के ठाकुर स्वरूपसिंह नाओलाद गुजर गये, जिसपर सब डूंगरावत सरदारों ने राज्य की मंजूरी हासिलनहीं करते, कालन्द्री में कांकेदरा के विमनसिंह को व मोटागांव म वरलूठ के किशोरसिंह को गोद वैठा दिये, और रियासत से उनको हरकत नहीं होवे उस कारण, दोनों ठिकाने में कितनेक आदिमयों को हथियार वंध जमियत रखकर इंगरावत सरदार वगावत में पहाडों में जाकर वैठे. महाराव साहिव ने हुंगरावत सरदारों को समझायश करके बैठा दिये, परन्तु कांकेदरा का चिमनसिंह व वरलूठ का किशोरसिंह हाजिर नहीं आये और ठाकुर वनके बैठ रहे. महाराव साहिव ने सुलह का भंग नहीं होवे उस कारण, दो तीन माहतक सख्ती के इलाज नहीं लेते समझायश से हाजिर आजावे वैसा प्रयत्न किया परन्तु वे हाजिर नहीं आये, फौज भेजकर पकडने की तजवीज करने से सुलह के भंग होने का व वे भाग जावे वैसा अन्देशा होने से, महाराव साहिव ख़ुद छडी सवारी शिकार के वहाने से कालन्द्री पहुंचे, और विमनसिंह जो जनाने में था उसको अपने साथ वाहिर छे आये, फिर वहां से मोटागांव पहुंच कर किशोरसिंह को भी अपने साथ कर लिया और दोनों को सिरोही लाकर नजर केंद्र रखे गये, बाद उनके हक हकूक की तहकीकात करके उन्हों को ही उन ठिकाने मेंगोद रखने की मंजूरी दी गई, और अदल हुक्मी की सजा में उनपर जुर्माना करके कितनेक हकहकूक में फेरफार करके जागीर पर कायम किये गये.

सिरोही रियासत के सरदारों के वास्ते वगावत करना यह मामूली वात होने से, इस महाराव के समय में शायद ही ऐसा कोई वर्ष में वगावत में सरदार नहीं हो, वेसा प्रसंग गुजरा होगा, वे लोग वगावत में रेवारियों से वकरे छीनना, काइतकारों के अरठों की माल काट कर नुकसान पहुंचाना, काइतकारों को और व्योपारी को पकड ले जाना और उससे जुर्माना लेना, अंग्रेजी ढाक को रोकना व थेले छीन लेना, ऐसे जुर्म करते हैं, परन्तु ऐसी कसूर के वास्ते पोलिटिकल ओफिसर भी दरगुजर करना पसंद करते हैं, जिससे वात वात में ऐसे गुनाह कर बैठने की सरदारों को

आदत हो गई थी, अंग्रेजी डाक खूणी के सरदारों ने छूट छी थी, दवाणी ठाकुर ने डाक की थेछी व गवरमेन्ट किमसरीएट के बकरे छीने थे, और रहुआ ठाकुर ने डाक रनर को कई रोज डाक की थेछी के साथ रोक रखा था, मगर वे सब कसूरों की महाराव साहिव ने और अंग्रेज सरकार के पोछिटिकछ ओफिसरों ने मुआफी बक्षी थी. ऐसी सूरत में सिरोही के रईसों को अपना राज्य चळाने में हर वक्त बहुत मुिक्छी पडने पाई है, विक सिरोही के सरदारों के साथ महाराव सर कैसरोसिंह ने किस तरह राज्य चळाकर सुछह को संभाळा, उस विषय में कई एक पोछिटिकछ ओफिसरों ने अपनी छताज्यी जाहिर की है.

महाराव सर कैसरीसिंह शिकार के बहुत शौकिन और निशाना लगाने में बहुत प्रवीण थे. तीर्थयात्रा व देशाटन करने का ज्यादह शौक होनेसे कई दफे खुशकी व रैलुद्वारा लंबी २ सफरें की. गंगास्नान करने के वास्ते हर साल जाने का महावरा हो गया था, बद्रोनाथ के सिवाय प्रायः हिन्द्स्तान के सब स्थलों की यात्रायें अनेकवार हो चुकीं थी, तब भी देहान्त पर्यन्त तीर्थयात्रा करने की इनकी अभिलाषा तृस नहीं हुई थी. इनके सव काम नियमित थे, ईश्वरभजन और पूजापाठ में छः घंटा व्यतित होता था, और बाकी का समय राज्य के काम में छेते थे. धर्मध्यान के तरफ ज्यादह छक्ष होने से इन्हों ने अपने पूर्वजों की व अपनी मृतक राणियों की छत्रियें कराई, श्री सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर का वडा कोट वनवाया, मांडवारे में शांवलाजी का मन्दिर वनवाया और वहत से मंन्दिरों का जिणों खार कराया, ब्राह्मण व किवयों को कितनेक अरठ दान में दिये, आबू की तलेटी में आया हुआ श्री हृपिकेश भगवान के मन्दिर के पास, मन्दाकिनी के दोनों कुन्डों की मरम्मत कराई, और महादेव के मन्दिर का जिणोंद्वार कराके कोट वनवाया गया व उसी स्थान में 'श्री भद्रकालीजी' का प्राचीन मन्दिर गिर जाने से उसकी प्रतिमा कई वर्षों से दूसरी जगह रखी गई थी, उसको पुनः प्रतिष्टित करने के वास्ते उसी स्थान पर, नयेसिर नींव डालकर प्राचीन पद्धती का मन्दिर वनवाकर उसमें श्री 'भद्रकालीजो ' को प्रतिमा स्थापित की गई, और उस मन्दिर का कोट बनवाया ग्या, इन कार्यों में जो खर्च हुआ वह रियासत के खजाने से नहीं करते अपने जेब खर्च की आमदनी में से करकसर करके जो रकम बचाई गई थी उसमें से किया गया.

महाराव साहिव ने अपनी दूसरी महाराणी, चावडीजी (वरसोडेवाले) की यादगार

<sup>\*</sup> सिरोही के सरदार लोग बाने वक्त ' एनन्ट गवरनर जनरल राजपूनाना ' भैसे बहे र पोलिटिक इ अकपरों की भी परवाह नहीं करते हैं, वि. सं. १९७० में सर् कॉलियन साहब ( ए. जी. जी. राजपूनाना ) ने सिरोही मुकाम करके निवन, रहुआ, दवाणी, व मटाना के सरदारों को तलब किये, हे किन चन्द दका ताकीद होने पर भी वे हाजिर नहीं आये, आखिर मटाना ठाकुर उदयरान अकेला हाजिर आया, उसको साहब मौसूक ने नरमी गरमी के साथ समजूत की मगर उस पर कुछ भी असर होने नहीं पाई, ऐसी अकडाई होनेका कारण 'देवडे चौहानीं' का हठीला स्वमाव और उनको चाहिये वैसी पढाई नहीं होने का ही है.

में पिन्डवारा स्टेशन पर धर्मशाला वनवाई और स्थायी सदावत कायम किया. इनकी पटराणी वारडजी (दांतावाले) ने खास सिरोही नय में 'महामन्दिर' वनवाकर उस में श्री रामचन्द्रजी की प्रतिमा स्थापन की.

राज्यगद्दी पर आने के समय में राज्य की हालत अच्छी नहीं होने से करकसर से खर्च करने की आदत पड गई थी, लेकिन दान पुण्य करने में वहुत उदार होने से, इसने अपनी ह्याति में लाखों रुपेये ऐसे कार्य में खर्च किये. काशीक्षेत्र में कई दफे पंडितों की सभा करके विद्वानों को पुरस्कार बांध दिया और शास्त्रोक्त पद्धति से दान पुण्य किया, हरएक विद्वान पंडित और सन्तों का इनको बहुत आदर था, और उनका अच्छा सस्कार किया जाता था.

यदि सिरोही रियासत का दो तिहाई हिस्सा सरदारों के तरफ होने से रियासत की आमदनी कम थी, तब भी महाराव साहिव ने अपने जाती परिश्रम से आवादी व आमदनी वढाने का प्रयत्न करने से, गद्दी पर आने के समय सिर्फ एक लाख रुपैये की आमदनी थी वह वढकर संवत १९५० तक में तीन लक्ष की हो चुकी थी. और वि. सं. १९७६ में जब कि राज्यगद्दी महाराज क्रमार स्वरुपरामसिंह को सुपुर्द की गई तब राज्य की आमदनी दस लक्ष रुपेये की होने पाई व राज्य पर कर्जा नहीं था, और जैसे २ आमदनी वढने लगी वैसे २ उसको राज्य सुधारणा के कामों में खर्च करने से, सिरोही रियासत जो नाम मात्र की रियासत गिनी जाती थी वह एक संगीन रियासत की पंक्ति में आने पाई है. महाराव साहिब ने अपने मुसाहिब और राज्यभक्त सरदारों की कदर करके वक्तन्फवक्तन् उनको इज्जत व इनाम देकर संतुष्ट किये हैं, भटाणा ठाक्कर भारतसिंह को, व रहुआ ठाक्रर अजेतसिंह के जनाने वालों को, व वरलूठ ठाक्रर रावतसिंह को पैर में सोना पहिन ने की इजात दी, उसी मुआफिक अपने मुस्सिइयों में से खानवहाद्र मुन्शी न्यामतअलीखां को 'वासण 'गांव की जागीर के साथ पैर में सुवर्ण की इजत दी गई, शाह मिलापचंद दीवान (सुरतवाले) को पैर में सोने की इजात और रुपैये २००००) नकद, गांव के एवज में दिये गये, फौजदार वारड नाथुसिंह को आधा वराडा गांव जागीर में देकर पैर में सोना बक्षा गया व उसके पुत्र फौजदार चैनिसिंह को अरठ के साथ पर में सोना पहिन ने की इजात बक्षी गई, संगी समर्थमल (सिरोहोवाला) रैविन्य कमिश्नर को अरठ देकर पैर में सोना की इज्जत देने में आई, और तेहसिलदार मृता रायचंद ( रोहिडावाला ) को ' नागपुरा ' गांव ह्याती तक के वास्ते जागीर में देकर पैर में सोने को इजात दी गई, वासण के इनामदार मुन्शी नजीरहसेनलां ( खा. वा. न्यामतअलीखां के पोते ) को पैर में सोना बक्षा गया, पांचेटिया ई. जोधपुर के किव आदा शंकरदान को पैर में सोना की इज्जत दी गई, और श्साई वजीरखां (देवगढवाला) को नागपुरा

<sup>÷</sup> साई वनीरलां पीछे से एक धुर्त व टम होना पाया गया, शिससे उसको मौजूदा महाराव साहब ने केंद्र की पत्रा देकर उसकी जागीर जस की और सोना छीना गया, वैसे वह जैछ में ही बीमार होकर मर गया.

गांव की जागीर व पैर में सोने की इज्जत के साथ बहुत द्रव्य दे दिया था, इसके सिवाय दूसरे मुत्सदो आदि में से सिंघी पुनमचंद (सिरोहीवाला) रेविन्यू किमइनर की अरठ दिया गया व अंग्रेज सरकार के तरफ से 'रायसाहेब' का खिताब दिलाया गया, सिंघी जवाहिरचंद दीवान (सिरोहीवाला) को 'राय बहादुर' का खिताब दिलाया गया, व पंडित मंछाराम ग्रुक्क (बनारसवाला) सुन्निन्टेन्डेन्ट सायर व आबकारी को 'रायसाहव' का खिताब दिलाया गया, देवडा नवलसिंह सिरोही वाला जो प्रधान था उसको एक अरठ दिया गया, वैसे बहुत से अहलकार, हकीम, लॉक्टर आदि को उनकी नौकरी की कदर करके %मकानात वगैरह बनाने की सहायता दी गई.

महाराव सर कैसरीसिंह साहिब को प्राचीन इतिहास जानने का बहुत शौक था, जिससे जगह २ से प्राचीन हस्त लिखित ख्यात के पुस्तकों का संग्रह करने में बहुत द्रव्य खर्च किया, और ×' पेळेस पुस्तकालय ' स्थापन करने में आई, जिसमें हरएक चलू भाषा के पुस्तक उपरांत आप संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता होने से उस भाषा के बहुतसे ग्रंथसंग्रह किये गये हैं. इनके समय में राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा ( रोहिडा ई. सिरोहीवाला ) ने 'सिरोही राज्यका इतिहास ' नामक पुस्तक हिन्दी भाषामें रचकर प्रसिद्ध किया, जिस पर महाराव साहिव ने उसकी कदर करके रोहिडा गांव में उसकी एक अरठ इनाममें दिया, उसी पुस्तक का अनुवाद पीछेसे पंडित सिताराम (बनारसवाला) ने अंग्रेजी भाषामें किया, जिसको भी वडी रकम इनाम में दो गई.

इनके चार राणियां थी, जिसमें पाटराणी बारडजी ग्रमानकुंवर दांता के रांणा झालमसिह नाहरसिंहोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९३३ में पहिला विवाह हुआ जिससे वि. सं. १९४५ में कुमार स्वरूपरामसिंह का जन्म हुआ, दूसरा विवाह चावडीजी चन्दन कुंवर वरसोडा के चावडा ठाकुर खुशालसिंह जालमसिंहोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९४१ में हुआ, जिससे वि. सं. १९४४ में कुमार मानसिंह का जन्म हुआ, परन्तु कुमार का जन्म होने वाद च्यार दिन में ही चावडीजी का देहान्त हुआ और पीछे से वि. सं. १९४५ में कुमार मानसिंह का भी केलासवास हो गया. तीसरा विवाह राणावतजी मोनकुंवर घरमपुर के महाराणा नारणदेवोत की पुत्री के साथ वि. सं. १९४५ में हुआ जिससे वाई आनंदकुंवर, वाई हेतकुंवर व वाई पद्मकुंवर और कुमार लक्ष्मणसिंह के (वि. सं. १९४९ में ) जन्म हुए, जिसमें वाई पद्मकुंवर का जन्म वि. सं. १९५२ में होने बाद पंदरह दिन में ही राणी राणावतजी का स्वर्गवास हुआ, और वि. सं. १९५८ के कार्तिक

<sup>#</sup> महाराव सर कैसरीसिंहने इस प्रस्तक के छेलक को अपने वतन में मकान बनाने के कार्य में रूपैये ६०००) बङ्गीस किये थे, और छेलक का छोटा भाई 'नागरजी ' को 'देहरादून ' इम्पिरियल फोरेप्ट कॉलेज में मेम कर पढ़ाई कराई थी, देसे वि. सं. १९.८० के कार्तिक माह में जब कि आप रेवा स्नान को पघारे तब वहां से छटी सवारी छेलक के वतन के गांव पघार कर उसका घर पावन करने की कृपा की थी.

<sup>×</sup> यह पुस्तक में इसी पुस्तकालय की बहुत सहायता छेने में आई है.

माह में कुमार तक्ष्मणसिंह भी कैलासवास हो गये. चौथा विवाह वि. सं. १९५० में राठीरीजी भिनाय के राजा मंगलसिंह की पुत्री के साथ हुआ जिससे वि. सं. १९६० में कुमार नारायणसिंह का जन्म हुआ, लेकिन उसके बीस रोज होते ही राठौरीजी साहबका स्वर्गवास हो गया, और डेढ साल की उम्र (वि. सं. १९६२) में कुमार नारायणसिंह का भी कैलाशवास हो गया.

महाराव साहित ने अपनी छुंवरियां के विवाह " वाई आनंदछंवर का विवाह ति. सं. १९६२ में वांसवाडा के भमरलाल पृथ्वीसिंह (मौजूदा महारावल) के साथ, व वाई हेतछंवर का विवाह वि. सं. १९६३ में जेसलमेर के महारावल शालीवाहन के साथ, और उसी वर्ष में वाई पद्मछंवर का विवाह भुज के महाराव खेंगारसिंह के महाराजकुमार विजयराज के साथ " किये.

पाटराणी वारडजी साहव भी वि. सं. १९५५ में स्वर्गवास हो चुके थे, जिससे वि. सं. १९६० में राठौरीजी साहब का स्वर्गवास होने पर एक भी राणी जनाने में नहीं थी, महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह वालक पन में तन्दुरूस्त नहीं रहते थे, जिससे रियासत के मुसाहिबों ने महाराव साहिव को दूसरा विवाह करने के वास्ते कई दफे सलाह दी और कितनेक मांगे भी आने लगे, परन्तु महाराव साहिव ने उस पर खयाल नहीं करते दूसरा विवाह नहीं करने का दृढ निश्चय कर लिया, और महाराज कुमार साहव की तन्दुरूस्ती व वहतरी के वास्ते अपना सब ध्यान लगाकर, ईश्वर भजन के तरफ झुकना स्वीकार किया. इन्होंने केपटन् प्रोचर्ड साहव की नौकरी महाराज कुमार साहव की पढाई के लिये मांग ली, और उसके द्वारा तालीम देने में आई, कुछ समय में ही महाराज कुमार साहव तन्द्ररूस्त होकर राज्य का काम देख सके वैसे होजाने से, जब कि महाराव साहिव इंग्लांड पधारे तव राज्य का काम दोवान के साथ करने का प्रवंध किया गया, और वाद में जब २ सवारी तीर्थ यात्रा को पधारे तब काम काज की निगरानी महाराज कुमार साहब के तरफ रखते हुये, वि. सं. १९६७ में दीवान की जगह चंद करके महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह साहव को ' मुसाहिवआला ' के पद पर नियत किये गय, और उनको सहायता के वास्ते एक सेकेट्री दिया जाकर राज्य का काम सुपुर्द किया गया. च्यार साल तक इस जगह काम करने से वे प्रवीण हो गये, जिससे उनको पूर्ण इंख्तियार से राज्याधिकार देनेकी तजवीज सोची गई, और उसके वास्ते प्रयत्न किया गया पान्तु उसमें सफलता नहीं हुई, जिससे वि. सं. १९७६ (अक्टोम्बर सन् १९१९ में) ×अमुक कार्थ में खुद की सलाह लेनेका घोरण मुकरर करके राज्य के सब काम

<sup>×</sup> महरान कुमार साहब को पूर्ण इंग्लियार में काम मुर्ग्द करने का पर्याना में अपनी सलाह लेने के विषय में यह गानें दर्भ हुई भी कि (१) र्रोये १००) से ज्यादह तनल्वाह बाले अहलकार को रखने में, (२) रुपेये १०००) से ज्यादह इनाम देने के वास्ते, (२) नमीन नागीर बसने के काम में (४) नागीरदारों के साथ राज्य के एक हक्कर तय करने के गुआभिलात में, (९) अंग्रेन सरकार के साथ होती लिखा पड़ी के जरुरी कायनों में, पहाराब माहिब की सलाह है ली नाय.

महाराज कुमार साहब की सुपुर्दगी में किये गये, और आप अपना ज्यादह समय धर्म ध्यान में व्यतित करने लगे, इतनाही नहीं परन्तु च्यार महिने बाद देहली जाकर नामदार वॉयसरॉय के आगे महाराज कुमार साहेब को पूर्ण इिल्तियार के साथ सिरोही के महाराज वनाने की अभिलाषा प्रदर्शित की गई, जिस पर वॉयसरॉय साहब ने महाराज कुमार साहब को सब रीत से राज्य चलाने काबिल समझ कर, पूर्ण इिल्तियार से राज्य सौंपने के कार्य में अपनी सम्मति दी, और दो नाह बाद ता. २९ एप्रोल सन् १९२० ई. (वि. सं. १९७६) के दिन महाराव साहिब की इच्छानुसार महाराज कुमार साहब का राज्याभिषेक सिरोही में हुआ, जिसमें राजपूताना के एजन्ट गवरनर जनरल मी. होलेन्ड साहब बहादुर ने जलसा शरीक होकर, हिन्दुस्तान की सरकार तरफ से भेजा हुआ महाराव सर कैसरीसिंह के नाम का खरीता आम दरवार में सुनाकर सुपुर्व किया, वैसे महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सिरोही के 'महाराजाधराज महाराव ' के पद पर सम्पूर्ण इिल्तियार से स्वीकार करने का खरीता भी उसी दरवार में सौंपा गया.

महाराव सर कैसरीसिह साहव अंग्रेज सरकार के वडे वफादार और अंग्रेज अफसरों के सच्चे दोस्त थे, यदि सिरोही रियासत की आमदनी ग्रुरुआत में बहुत हो कम थी तब भी राजधूताना के रईसों ने जिन २ कामों में चंदा दिया, उनमें सिरोही रियासत ने भी अच्छी रकन दी थी. यूरोप के महान युद्ध में महाराव साहव ने अपनी तरफ से एक कम्पनी की सहायता की, और डेरे तम्बू व घोडे भेजे गये, जख्मी यूरोपियन अफसरों के वास्ते आबू पहाड पर जो अपनी नई कोठी थी वह सुपुर्द की, और उसमें जो जो अफसरान् रखे गये उन सवका न्वर्चा रियासत से उठाया गया. इनके सिवाय युद्ध के समय में हरएक प्रकार के चन्दे में उदार दिल से रकम देते गये, और नामदार शहनशाह पश्चम जॉर्ज को अपनी तरफ से एक लक्ष रुपेये भेट किये, जिसपर खुद शहनशाह ने ता. ३०नवंवर सन् १९१७ ई. के खास खरीते से सिरोही महाराव की वफादारी की कदर की.

वि. सं. १९७३ में आबू पहाड पर ७ लीज एरिया ' कायम करके हदबन्दी करने में आई, और खास शर्तों से अहदनामा तहरीर हुआ, जिससे उस एरिया में जो रियासत की हुकूमत थी वह अंग्रेज सरकार के सुपुर्द हुई, इस अहदनामा से सिरोही रियासत पर जो अंग्रेज सरकार की खिराज की रकम रुपैये ७५००) भिलाडी (जिसके कलदार रुपैये ६८८१) सालाना दी जाती थी वह हमेशा के वास्ते मुआफ होगई, और सालाना रुपैये २७०००) हर साल अंग्रेज सरकार के तरफ से सिरोही महाराव साहब को देनेका तय हुआ, जो मिल रहे है.

<sup>\*</sup> आबू पहाड पर पहिछे के अहदनामे गुआफिक सिरोही की रियाया का इन्साफ सिरोही रियासत की कोर्ट से हाता या, और अंग्रेन सरकार की रिवाया का इन्साफ अंग्रेन मेजिल्ट्रेट द्वारा होता था, उसी ग्रुआफिक खराडी बाजार व अनादरा में भी आबू मेजिल्ट्रेट का ब्रिटिश रियाया के वास्ते दखल होने सं, बाने वक्त नाइत्तकाकी का बायस पैदा होता था, महाराव साहब ने मक्टिय में नाइत्तकाकी न होवे उस कारण यह अहदंनामा किया, और 'लीम एरिया' मुकरर करके दूसरी जगह से दखल हटाया गया.

महाराव सर कैसरीसिंह की कारिकर्दी का अहवाल वि. सं. १९६७ तक का 'िसरोही राज्य के इतिहास ' की पुस्तक में सिवस्तार और जीवंन चिरित्र को नांई अंकित हुआ है, जिससे इस पुस्तक में ज्यादह वर्णन नहीं किया गया है, इनकी कारिकर्दगी का ताल्पर्य यह है कि महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८७५ में राज्य की लगाम हाथ में लेकर सिरोही रियासत की उन्नती के बीज बोये थे, वह महाराव उम्मेदसिंह के समय में जलतिंचन नहीं होनेके कारण सिर्फ उनके अंकुर फूट ने पाये थे, इस महाराव ने उन पौदों पर चाहिये जितना जल सिंचन व खात देकर दरखतों का सुन्दर वगीचा बना दिया, और उसके फल खुदने खाये और भविष्य के महारावों के वास्ते फल फूल से भरा हुआ गुलजार वगीचा छोड कर अपने देह के कल्याण के वास्ते प्राचीन क्षत्रीयों के नांई अपने हाथ से अपने महाराज कुमार का राज्याभिषेक करके वानप्रस्थआश्रम स्वीकार किया.

सिरोही के रईसों में अनादि काल से ही क्षत्रीय धर्म का पालन के साथ ईश्वर भजन करने की प्रथा चली आने से, महाराव सर कैंसरीसिंह ने राज्य का व संसार के मिथ्या सुख को त्याज्य करके, अपने दादा शिवसिंह के नांई ईश्वर भजन की तरफ अपना सम्पूर्ण लक्ष लगाया. सनातन धर्म का ये चुस्त पालन करते थे, और मोक्ष सम्पादन करने की तीव अभिलापा होनेसे श्रुती-पुराणों में जो जो कर्म धर्म से और दान पुण्य से मोक्ष प्राप्ति होने का लिला गया है वे सब उपचार किये गये, बलिक इनकी मोक्ष प्राप्ति की तीत्र अभिलापा ने अंधश्रद्धा का रूप धारण करने से, सन्त समागम के घहाने से कितनेक धूर्त लोगों ने वेवाजवी फायदा भी इनके हाथ से उठाने में सफलता प्राप्त की थी. महाराज कुमार स्वरूपरामसिंह को सम्पूर्ण इष्टितयार के साथ राज्याभिषेक होने पर, महाराव साहव ने राज्य की उपाधी के साथ संसार व्यवहार की भी सब उपाधी छोड दी, और तीर्थयात्रा व ईश्वर भजन में ही दिन रात लगे रहे. रोगयस्य शरीर होने के कारण मुसाफरी की तकलिफ उठाने काविल नहीं थे, वैसे दिन रात भजन करने से दिनवदिन अशकी वढ रही थी तब भी तीर्थयात्रा और भजन के कार्य में ब्रुटी न आने दी. वि. सं. १९८१ की कार्तिकी पुनम का स्नान करने कें वास्ते आप पुष्कर राज पथारे वहां से वापिस आवृरोड आये और केंसरगंज कोठी में मुकाम किया, सरदी की मौतिम खतम होने वाद आपका इरादा काशीक्षेत्र में निवास करने का था, परन्तु यह अभिटापा पूर्ण नहीं होते, मकरसंक्रान्ती का दान पुण्य हो जाने वाद दृसरे रोज (ता. १५-१-१९२५ ई. ) रात्री कें समय में पूजन करते २ हृदय वंध हो गया और अल्प समय में ही वैकुंठ-वास हुए, दृसरे दिन अललसुवह यह खबर मौजूदा महाराव साहव को सिरोही पहुंची, जिससे खुद वे आवृरोड पधारे और स्पेशियल ट्रेन से सिरोही लाकर, जो उन्हों ने अपनी ह्याति में ही अपना अग्नि संस्कार के वास्ते सारणेश्वरजी महादेव के स्थान में जगह निर्माण की थी, (अग्नि संस्कार के वास्ते उसी स्थान में शास्त्रानुसार जिस २ प्रकार के

#### प्रकरण ३६ वाँ।

# क्लू देवडा चौहान (मौजूदा महाराष स्वरूपरामसिंह)

नं. २६ महाराव स्वरूपरामसिंह सिरोही रियासत के मौजूदा महाराव साहिब है, इनका जन्म वि. सं. १९४५ आश्विन विद ७ के दिन हुआ, ता. १४ अक्टूम्बर सन् १९१० ई. के रोज आप 'मुसाहिव आला ' की जगह पर मुकरर होकर राज्य का काम करने लगे, और ता. २९ अप्रेल सन् १९२० ई. के दिन अपने पिता की ह्याती में ही 'महाराजा धिराज महाराव सिरोही' के पद से सम्पूर्ण इिस्तयार पाकर सिरोही की गद्दी पर बैठे. इन्हों ने हिन्दी भाषा की तालीम पाकर अंग्रेजी भाषा का अभ्यास केप्टन प्रीचर्ड साहब व मी. स्मीथ साहव के हारा किया है.

राज्यगदी पर आने वाद तुरन्तही आपने राज्य में सुधारा करने का काम हाथ में लिया, और कर्नल मेक्फरीन साहिब को अपने पर्सनल एडवाईझर मुकार किये, इस समय में हिन्दुस्तान में स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो हवा फैल रही थी, उसकी असर सिरोही रियासत के सरदारों में दाखिल होनेसे उन्हों ने अपनी तकलीफ रफे करने के वास्ते इकट्टे होकर मेमारियल पेश किये, जिसके तसिकया के वास्ते महाराव साहिव ने कर्नल मेक्फर्शन साहिव को प्रेसीडेन्ट मुकरर करके 'जागीरदार कमीटी 'की स्थापना की.जागीरदार कमीटी का काम डेढ साल तक चला दरमियान मेवाडमें प्राप्तिया भीलों का जो वखेडा खडा हुआ था, उसका फैलाव इंडर, पालणपुर व दांता स्टेट में होता हुआ सिरोही रियासत में भी आया, जिसको रफे करने के वास्ते महाराव साहिब ने जागीरदारों की जिमयत के साथ रियासत की फौज को आबुरोड में ईकंडी की, और हिकमतअमली से पहिला मेलावा विखेर दिया गया, परन्तु दो माह के वाद कुल प्रासिये भीलों का दूसरा मेलावा सिरोही रियासत में जमा हुआ, जो अंग्रेज सरकार की फौज की सहायता से विखोर ने की तजवीज हुई, और मेजर प्रीचर्ड साहिव ( सेकेटरी एजेन्ट गवरनर जनरल राजपूताना ) ने सिआवा व वालोरिया गांव के प्रासिये व भीलों को सजा दी. यदि सिरोही रियासत के प्रासिये भील सजा होनेसे डर गये थे, परन्तु उन लोगों को चाहिये वैसी शान्ति व सन्तोप नहीं होनेसे, महाराव साहिव ने ख़द तकलिफ उठाकर उन लोगों को समझायश की, जिससे वे लोग शान्त होकर खेती के धंधे लगे.

सरदारान् के तसिकये के वास्ते 'जागीरदार कमीटी ' ने अपनी राय कायम करके रिपोर्ट पेश किया, परन्तु उससे सन्तोष कारक नतीजा नहीं आने से तसिकया नहीं हुआ, जिससे राजपूताना के एजंट गवरनर जनरल साहिव ऑनरेवल सरहोलेन्ड साहिव वहादुर

### मौजूदा महाराजा साहव सिरोही.



महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहब वहादुर. के. सी. एस, आई.

ने सिरोही मुकाम करके सब सरदारों को समझायश की, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिद नहीं लोडी जिससे ता. ३ फरवरी सन १९२३ ई. के रोज एक बढ़ा स्पिच करके उनकी यह सलाह दी गई कि वे लोग अपना २ फैसला महाराव साहिव के पास हाजिर होकर करा लेवे, उस मुआफिक कुछ अरसे वाद, माह मई सन १९२३ ई. में सरदार लोग महाराव साहिव की हुजूर में हाजिर हुए, और महाराव साहिव ने यह काम अज खुद अपने हाथ में लेकर उन लोगों का ऐसा तसफिया कर दिया कि, जिससे उन लोगों को सम्पूर्ण सन्तोष हो गया, बल्क उन्हों ने अपना सन्तोष प्रदर्शित करने के वास्ते 'गोहिली' गांव में एकत्र होकर ता. १२ जून सन १९२३ ई. के रोज महाराव साहिव को 'मानपत्र'

+ नकल मानपत्र तिरोही के सरदारों की तरफ से ता. १२ जून सन् १९२३ ई. के रोज महाराव साहिब स्वरूपरामसिंह को दिया गया उसकी.

#### ॥ श्री सारणेश्वरजी ॥

बहत्तर राजराजेश्वर माहाराजाधिराज माहारावजी श्री श्री १०८ श्रीस्वरुपरामसिंहजी साहेव वहादुरजी दाम इक्तवाल-हुम हनूर वाला.

हम सरदारान वो नागीरदारान राम निहायत अदन के साथ हनूर का शुकरीया अदा करते हैं कि हनूर हमारी अरम मंनूर करमाकर आम इस जटसे में तशरीक लाये है जो हमने इस गरम से किया है कि हम हनूर में अपनी शाम मक्ति और ककादारी का आम तोर पर इमहार करें.

हमारी जागीरों में राज हक का जो हिस्सा वमूछ होता है उसके ताड़ुक कई वर्षों में कितनीक दीक्कों पेदा हो गई थी. उनको रफे कराने की गरज से जो अरनीयां हमने हजूर में पेश किई थी वह हजूर ने अपने परसनल एडवाइसर कर्नल मेककरतन साहेव को वास्ते तहकीकात के सिप्रर्द कीह, और उनकी मदद के वास्ते दो मेम्बर राय बहादुर जोसी माणेकलालजी और खान साहेव काजी नीयाज अलीजी को ( जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है. ) मुकरर फरवाया, चुनांचे उन्होंने हपारी तकलीको की तहकीकात कीइ और कर्नल मेककरसन साहेव वो राय बहादुर जोसीजी ने हजूर में रिपोर्ट पेश कीइ, मगर खान साहेव काजीजी की राय चंद बातों में इतकाक न होने से उन्होंने अपनी राय अलग दर्ज कीइ.

वे सब कामनात हनूर की पेशी में थे कि हनूर ने ऑनरेवल मिस्टर होलेन्ड साहेब बहादुर एनंड गर्वनर जनरल शजप्रताना को बास्ते मशबरे के सिरोही बुल्याया और उस मोके पर हम लोगों को मी याद फरमाया. और हम हाजिर हुए. हनूर की इनाजत से साहेब मोसूफ ने हम लोगों को समझायश कीई. मगर उस पर हम सब सरदारान एक राय पर न आने से साहेब बहादूर ने ता. १–२–२१ के रोन एक स्पीच दीइ मिसमें उन्होंने हमको श्रीमी हनूर में हाजिर होकर अपने अपने फेसले कराने की नेफ सलाह दीई. जिस पर हमने कुछ अरसा आपस की राय मिलाने में निकाल कर बिल आखीर हम सब इस नतीजे पर आये कि श्रीमी हनूर में हाजिर हो कर अपने फेसले करा लें.

यह राय कायम हो जाने पर हमने थ्री नी हनूर में अरम गुमराये फैसजा कराने की पैरवी करना शहर किया. छेकिन इस काम के वास्ते हमको एक एमें शरूस की खास नरूरत पाछुप हुई के जिस पर हम यह मरीसा कर सकें कि हमारे और राम के दर्शमयानी तहरागें का तसिकया कराने में अपनी नेकिनयनी और इमानदारी के साथ फैमछे कराने में शरीक रहेवे. खुनांचे देसाई छल्छुमाई मो इस राम के रिटायर्ट छेल्ड रेयन्यु ऑफिसर है उनको इस कामके कानिछ समस उनके घर अपने खास आदमी मेम कर गुछान की तमत्रीन कीई गई, और उनको हमूर की इमामत से बीच में रख कर हमारी तक्तजीकों के बाबत तसिकया कराने की तमत्रीन अमछ में छाई गई जिससे इस पोडे अरसे में हम छोगों के ऐसे फैसने हो गये कि जिनसे हमको बसूर्वी संतीप है.

हनूर श्री नी के साथ हम छोगों को कम पश्चिय होने से हन् के नेक मिनान की वक्तिपत हमको पूरे तौर से मालुम नहीं पी छेकिन हमको यह मरासा नरूर था कि अपने मामले खुद हनूर श्री नी के हाय से होने पर नरूर इन्साफकी

#### अर्पण किया, उस दिन से सिरोही रियासत में सरदारों का वसेडा हमेशा के बासे नावृद हो गया.

नुत्र। से तसिक्या होगा. इस बारे में हमको अरज करने में नेहायत खुशी होती है कि हजर ने हमारी वह उम्मेद वर व्यान को ध्यपनी तनदुरस्ती और आगम का ख्याल न फुरमाते जाती महेनत उठा कर फैयाज दिल, परवरश व रहेम नजर से हमी जुदागाना फेसले फायाये और आयन्दा अगल दरागद के लिये जो कायदे तैयार हुने उनकी एक एक दफा हमको अञ्जी ताह समझाई जाकर और हवारी दिल जमाई करा कर मंजूर फरमाये. उनसे हमको हजूर की मुनसिफ मिजाजी वा ग्हेपदिली का पूरे तोर से तनरूबा हासिल हुआ है बल्की यह बखुभी यकिन हो गया कि हमारी तरही वो बेहवूदी का हजूर श्री जी को प्रा रूपाल है जिस बाबत हम और हमारी औलाद हमेशां के लिये अहसानमंद रहेंगे.

हुम ईस काविन निह है कि चाहिये जैसे अल्फान में हुनूर की महकरी नाहिर करसके इस वनह से सिर्फ यह धंकीन -दिलाते हैं की हम सब हजूर के खेररूवाह और फर्मावरदार राजपूत है. हमारे बढेरों ने जिस तंग्ह बापवेटों के नाते से रियासत की बंदगी उठाइ है उसी तरेह हम को वो हमारी ओछाद को हरवक्त बंदगी के छिये हजूर तैयार और मुस्तेद पार्वेगे. सायही हम उन्मेद करते हैं की रियामत के साथ हमारे कुछ ताल्छुकात पर हजूर आयन्दा मी परवरिश और खाविन्दी की नमर रखकर हमारी बहतरी का ख्याच फ़रमाते रहेंगे,

इस मोके पर हम ओनरेक्छ मिस्टर होलेन्ड साहेब बहादुर की नेक सजाह के लिये एहसान जाहि। करते हैं और रियासत के उन अफसरांन की जिन्हों ने हमारे तिस्फिया कराने में हमदर्दी जाहिर कीई है उन सब के हम शुकरगुनार है.

हम छोगों की अखीर में यह अभिछापा है कि हमारा तस्फिया करने में जिस तरेह हनुर ने मातवरी रखकर पिरम संतोप और उदारता से काम टिया है उसी शित से आगा ने भी सरदार वो रिआया के साप एसे एसे उमदा ग्रुनों से सन की महतरी होने पसे काम इनर के हाथ से होते रहेगें वैसी उमेद रलकर प्रधातमा से हमारी प्रायना है की हूनर कौड दिवाली रामकरो-अस्तुः

मुकाम गोहिडी परगना मगरा तारीख १२ जुन १९२३

ली॰ हजूर श्री जी के वफादार व फरमावरदार जागीरदान राज सिरोही.

Abhay Singh of Padiv. ता॰ मोहबतसिंघ नींबन.

. दा॰ डुंगर्सिंघ मेरमांडवारा. दा॰ मेघसिंघ नावाल.

दा॰ की शोरसिय मोटागांम.

दा० सरदारसिंघ लुणोल. दा० अमरसिंघ नवारा.

दा॰ अजैतसिय द्वाणी.

दा॰ क्रणसिंघ पालडी. दा॰ वेरीसाल होडुआ.

दा॰ जोधसिंघ मदीया.

दा॰ अनोपसिंच अरहंबाहा. दा॰ भूरसिंघ कांमीत्रा.

उपरोक्त मानपत्र का महाराव साहेबने निम्न प्रत्युत्तर दिया. (नकड महाराव साहेब के प्रत्युत्तर की. ) सरदारान व जागीरदारान.

भाप छोगोंने अपनी छंदे भारते से चछती तकरारों का तप्तफिया होजान से अपनी राज्य मिक वो वकादारी वो अपने दिल का संतोप आम तौरपर आहिर करने की गरज से यह जलसा किया है और उसमें शरीक होने का जो मोका हमकी मिल है उससे हमारे दिल पर गहरा असर हुआ है और उपके लिये आप लोगों का हम शुकरिया अदा करते हैं.

२. आप सन लोग जो देवडे चहुआण हो रियासत सिरोही के भाई-वेट हो. और रिशासत के साथ आप लोगों का सम्बन्ध इस तरह जुडा हुआ है कि रिआसत की तरकी व बहतरी में आप छोगों की तरकी व बहतरी समाई हुई है जब से सिरोही रियासन कायम हुई तब से सब सरदारों ने रिआसत के साय बाप-नेटों का नाता रख कर अपनी फरन अदा कीई है निम की गवाही इतिहास व बीर शजपूर्तों के स्मार्क देते है.

३. इसमें कोई शक नहीं है कि राज वो आप लोगों के दरमियान आमदनी की वसुत्रात वंगेरह के मोजूदा तरीक से वक्तन फबक्तन तकरारों के बाएस पैदा होकर उनके तमफीए होते रहते थे. आन कड़ दुनिया में जमाने के फेरफार से जो हवा चल रही है जनका अनर यहां पर भी पहा जिनके नतीने से यह मामले इन नीवन पर पहुँचे रियामत से भी इन मामला को ते करने के वास्त्र बहुत कोशिश कीई गई और ऑनरेबल मिस्टर होर्लेन्ड साहेब बहादूर ने भी इसी गरन से बनात खुद तकतीफ उठाई जो आप लोगों से पोशीदा नहीं है.

भीलों का तुफान रफे होने के बाद सरदारान् के तसिफये हुए, इतने में राजग्रर ब्राह्मणन् ने फसाद उठा कर एक ब्राह्मणी को जला दी, और कालोली गांव में सब राजग्ररों ने इकटे होकर धरणा डाला, जिस पर उनको गिरफ्तार किये गये, परन्तु उस पर कुल रियासत के राजग्रर ब्राह्मणान् ने सारणिश्वरजी में इकटे होकर धरणा डाल दिया, महाराव साहिव की सवारी उस समय आबू पर थी, वहां से आकर इन्हों ने समझायश करके धरणा उठाया, और स्वाई भीतरोट के राजग्ररान् की माफी का तसफीया करके सव को सन्तुष्ट कर दिये.

महाराव साहिव को अपने राज्य में कायदे कानून जारी करके रिआया को अदल न्याय मिले वैसी तीव अभिलाषा होने से माहली व जुिं हिगयल काम अलग करके जुिं हिगयल महेकमो स्थापन किया गया, और L. L. B. पास छुदा न्यायाधीशों को रख कर ता. ७ अकतुवर सन् १९२४ ई. के रोज दशहरा के आम दरवार में सिरोही रियासत से जारी हुए, ' सिरोही पेनलकोड, प्रोसीजरकोड, स्टेम्प एक्ट, मयाद समायत, रिजिं होशन एक्ट, व कोर्ट फी एक्ट, ' के कानून व दूसरे सब ब्रिटिश सरकार के कानून अमल में लाने का

- 8. हमको निहायन खुशी और संतोष नाहिर करने की खास बनह यह मी है कि आप छोगों ने ऐसे मुद्दत के तकरारी मामछों को ते कराने के काम में ईस विवासत के रिटायर्ड ओफिसर मिस्टर देसाई छ्छुमाई के उत्पर ईतमीनान रख कर उनको बीन में रख सन फैसछे सहुल्यित से करा छिये निषसे आप छोगों के जाहिर करने माफिक उन पर आप का पूरा मरोसा होने की हमको तसछी हो चुकी है और उनके निसरत हमारे दिख में तो गुन्नायश थी उन में और इनाका हवा है.
- 4. अब आप लोगों की मनशा माफिक कायदे और फैसले हो जाने से अपनी अपनी जागीरों में जमीन संबंधी इन्तिमांम अच्छी तरह करने का मौका आप लोगों के हाथ लगा है और हमको उम्मेद है कि इसका कायदा उठाने के वास्ते आप लोग इन के पार्श्व रह कर अपनी आगीर की आबादी बढाने को वो रिवाया के माय मुनिसकाना और हमदरदी का बरताव रख कर उनकी बहतरी व तरकी की सुर्ते पैदा करने की कोशिश करते रहोगे आप लोगों को इन कोशिशों में कामयाबी पाते देखने से हमको और भी खुशी होगी.
- ६. आप छोगों ने रियासत के भाष वकादारी और राज्यमिक माहिर करके अपने बुमरगों के माफिक ही बंदगी उठाने का इतनीनान दिछाया है इस बारे में हम को आप छोगों र शुरू से ही मरोसा है बल्कि साछ गुनिदता में भीजोंके बख्वे के मौके पर अपनी निमयत के साथ तख्वी पर कीरन हानिर होकर अपनी नकादारी का ताजा सबृत दिया है जिसका जिकर करना बे मौका नहीं है.
- ७. आप छोगों के फैसके हो नाने पर संतोप माहिर करके हपारा अहसान मानने का निकर किया है मगर हम समझते हैं कि हमने अपना फरन अदा करने के अछावा कुछ नहीं किया है कि जिसकी वनहसे ईतनी तारीफ करने को जरूरत हो आएन्द्रा के छिये भी हम आपको इतमीनान दिखते हैं की आपकी किसी तकछीफ के बाबत हमारी सरकार में अरज होगी उस पर ईन्सफन् ध्यान दिया नावेगा.
- ८ आप छोगों ने एड्रेस में सांनसाहब कानी नीयामअछीमी के अछहदा राएं पेश करने की बाबत इशारा किया है जिस्से इस नगह पर इस बात का ख़ुलास करना जरूर है कि खांन साहब ने कमेटी के मेन्बर के तौर पर जिस तरह अपनी की अदा की थी उसी तरह बहेसीयत चीक भिनीस्टर आप की तक्कीफात दूर करने की हमारी ख्वाहिश को पूरी करने में अपनी एसदर्श माहेर करके दिल के माथ मदद दिई है.

९ इन फैसंडो के ते करने में टाकुर मोहनतर्सियनी नीनन और ठाकुर अमयसियनी पाडीय ने जो महेनत उठाई है और मदद दी है उसका पूरा नक्का हमारे दिस्र पर हुआ है और हम उनको महनत की पूरी करर करते है.

फरमान किया गया, परन्तु सिरोही रियासत के 'महाजनान 'को यह कानून पसन्द महीं आने से उन्हों ने अपनी तरफ से कानून रह करने की दरख्वास्त की, रियासत की तरफ से जिन २ दफे के वास्ते उजर हो वह तफिसल उनसे तलव हुई, लेकिन वैसी याजावता दलील पेश नहीं करते महाजनों ने जगह २ इकट्ठे होकर ऐसी झठी खबरें फैलाना शरू किया कि, जिससे इलाके में भारी हल चल हो गई, इतना ही नहीं लेकिन महाजनों ने काइतकारों के साथ लेनदेन करना तक वंद करके उनको खाने के वास्ते अनाज व खेती के वास्ते वीज देना भी वंद कर दिया, और उचाला करके गैर रियासत में चले गये. जिससे काइतकारों को बीज भात रियासत से दिया गया. यहि महाजनान के उचाले से दूसरी प्रजा को किसी प्रकार की हानी नहीं होने पाई, और कानून जारी हो जाने से, अच्छा न्याय मिलने लगा परन्तु तिरोही रियासत को कमनसीव व अज्ञान प्रजा के प्रारब्द में ऐसे सुधारे से वंचित होने का लिखा हुआ होने से, महाराव साहिव के उत्साही हृदय में इससे रंज पैदा हुआ, और नाखुश होने से इन्हों ने वे सव कानून मुस्तवी करने का और पहिले के मुआफिक तहसिलदारान् को जुडिशियल इंखितयार देकर वंगेर कानून से (प्राचीन पद्धती माफिक) न्याय करने का हुकम ता. २५ डीसंवर सन् १९२५ ई. के रोज जारी किया, जिससे महाजनान वापिस लेनदेन करते लगे.

सिरोही रियासत की प्रजा अनपढ होने से महाराव साहिव ने उनको तालीम देने के वास्ते आबूरोड (खराडी), पिन्डवारा, रोहिडा, व शिवगंज में पाठशालायें कायम की, सिरोही में कन्याशाला स्थापित की गई, और प्राप्तिये भीलों को पढाने के वास्ते उन लोगों के गांवों में तीन पाठशाला खोलने में आई, वैसे रफते २ इलाका भर में पढाई कराने की तजवीज सोची गई है.

सिरोही रियासत में सिर्फ खास सिरोही, शिवगंज, व आबूरोड में शफाखाने थे, लेकिन दूसरी तहसिलों में बीमारों को तकलिफ उठाना पडता था, वह रफे करने के वास्ते मंडार में शफाखाना खोला गया, और कालन्द्री में अपने पूराने दीवान शाह मिलापचंद (स्रतवाला) की यादगीरी कायम रखने के वास्ते उसके नाम से शफाखाना खोलने का वि. सं. १९८२ के दशहेरा के दरवार में जाहिर किया गया, (जिसका मकान वन रहा है) खास सिरोही में महाराणी राठोरीजी साहिव (रतलामवाले) की यादगार में 'जनाना शफाखाना 'खुलने के वास्ते मकानात तैयार किये जाते हैं और सर हॉलेन्ड साहिव (राजपूताना एजेन्ट गवरनर जनरल) के स्मर्णार्थ कोस्थवेट होस्पिटल में 'होलेन्डविंग 'के नाम से मकानात वनाये गये हैं.

महाराव साहिव की इच्छा अपनी प्रजा को आराम मिले वैसी होनेसे खास सिरोही नम्र व खराडी (आयूरोड) में म्यूनिसिपालेटी कायम करके उनका कामकाज प्रजा के हस्तक सुपुर्द करने में आया है, वैसे उन दोनों शहरों में पक्के रास्ते बनवाकर प्रजा की सुखशान्ति बढाने का प्रयत्न चलू है.

सिरोही नगर रैस्वे स्टेशन से दूर होने के कारण रैलवे की सफर करने वालों को पिन्डवारा से सिरोही तक आने जाने के रास्ते पर वा मुश्केली गांडे चल सकते थे, जिससे १४ मेल खुशकी सफर करने में बेलों को तकलिफ के साथ बहुत वक्त फजूल जाता था, जिससे महाराव साहिव ने वह तकलिफ रफा करने के वास्ते मोटर चल सकें वैसा रास्ता बनवाना शुरू किया है, (जो कि वह काम चल रहा है, परन्तु दो साल से सिरोही पिन्डवारा दरिमयान मोटर सर्वीस चलने से मुसाफिरों को उसका लाभ मिल रहा है, ) वैसे आबूरोड से अंवाजी जाने वाले यात्रालू लोगों के वास्ते, नया रास्ता मोटर चल सके वैसा बनाना शुरू हुआ है, और सिरोही नगर की प्रजा को पानी पहुंचाने के इरादे से स्वरुपविलास बगीचे में 'गोपालसागर' नामक एक बड़ा कूँआ (अपनी महाराणी राठोरीजी साहिव के नाम से) बनाया गया है.

महाराव साहिब को वाग बगीचे और सुन्दर सडकें वनवाने का और माटरें व हरेक प्रकार की विगयें रखने का शौक होनेसे, 'स्वरुपविलास बगीचे 'में देश २ के आम व दूसरे फल और पुष्पों से वह बगीचा गुलजार बनाकर वहां पर बिजली को रोशनी का इन्तिजाम किया गया है, और सिरोही के व आबूरोड के 'कैसरविलास ' बगीचे के पुराने दरकत हटाकर नई पद्धित के बगीचे बनाने का काम हाथ पर है. खास सिरोही में एक वडा 'वर्कशॉप ' खोलने में आया है, और शहर की प्रजा को हवाखोरी के वास्ते कई एक पक्की सडकें बनाई गई हैं, जिससे शहर की शोभा में बहुत तरकी होने पाई हैं.

सिरोही नगर में अप्रवाल महाजन एक भी × आवाद नहीं था, महाराव साहिब ने यह खामी दूर करने के वास्ते, सिरोही के पासही चलू साल में 'स्वरुपनप्र'नामक शहर आवाद किया, जिस में अप्रवाल महाजनों ने आवाद होकर वाजार बनाया है, जिनके वास्ते खास रिआयत दाण आदि में दी गई है, इसी मुआफिक रोहिडा स्टेशन पर एक काहर आवाद करने की तजवीज सोची गई है, जहां पर कईएक दुकानों के पट्टे देने में आये हैं.

महाराव साहिव स्वरूपरामसिंह ने अपने ट्रंक समय के रांज्य अमल में अपनी राज्य करने की कुशलता बताने से, नामदार अंग्रेज सरकारने वि. सं. १९८० में उसकी कदर में K. C. S. I. का मानवंता खिताब अता फरमाया है, वैसे महाराव साहिब ने +िव. सं. १९८१

<sup>×</sup> कहा जाता है कि सिरोही नम में बैज्जन महाजर्नोंने 'गादोतरा ' घालकर राहः छोड दिया या, इस कारण कोई मी महेश्री या अम्रवाल बैज्जन सिरोही में आकर आवाद नहीं होते थे.

अ यह शहर अनतक बंधाना शुरू नहीं हुआ है.

<sup>+</sup> महाराव सर स्वरूपशमसिंह ने वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरबार में—राजसंहमां नादीआ, अजारी, जोगापुरा को ' महाराज ' के खिताब, व मंदार ठिकाने की दोनों पांती के ' राज श्री ' को ' राजसोहमान ' का खिताब दिया, चीफमिनि-एर खान बहादूर काजी महोयद नियाजअधी को ' मुशिर—उछ-मुल्क, व चीफ मेडिकल भोफिसर हा. राषवेन्द्र शिराल को

व द्धिवि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवारों में अपने सरदार व मुसाहिव आदि की कदर करके कितनेक को पेर में सोना पहिनने की इज्जत व किननेक को खिताब की नवाजिश की है, उसी मुआफिक अंग्रेज सरकार के तरफ से चिफ मिनिस्टर खान साहिब काजी नियाजअली को 'खान बहादुर 'व रा. सा. पंडित मंछाराम शुक्क को 'राय बहादुर 'का खिताब अता हुआ है.

महाराव सर स्वरूपरासिंह की अवल सगाई देवलिया प्रतापगढ के महाराजा की कुंवरी के साथ हुई थी, लेकिन पीछे से वह तहकूव होकर पहिला विवाह जाडेचीजी कृष्णकुंवर भुज के महाराव सर खेंगारसिंह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९६१ में हुआ, (जिससे वाई कंचनकुंवर, जीतकुंवर व अर्बूदकुंवर के जन्म हुए.) दूसरा विवाह राठौरीजी गोपालकुंवर रतलाम के महाराजा रणजीतिसिंह की कुंवरी से वि. सं. १९६९ में हुआ, परन्तु वि. सं. १९७१ में उनका स्वर्गवास हो गया. तीसरा विवाह वाघेलीजी मानकुंवर कुवार के वाघेला फतेसिंह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९७२ में हुआ व ÷चौथा विवाह राठौरीजी सजनकुंवर जूनिया के इस्तमरारदार राजा कैसरीसिंह की कुंवरी के साथ वि. सं. १९८२ में हुआ है.

महाराय सर स्वरूपरामसिंहजी सादे व उदार प्रकृति के व शान्तिश्रिय रईस हैं. घोम्बे की आवहवा ज्यादह माफिक आने से आपने बोम्बे में एक वंगला खरीद किया है और वहां पर ज्यादह आना जाना रेहता है. सिरोही रियासत की प्रजा की उन्नित होने और सुधारा में पीछे रहा हुआ सिरोही का राज्य दूसरे सुधरे हुए राज्य के मुकावला में स्थापित हो जाय, वैसी प्रवल अभिलापा होने से उनके वास्ते जाति श्रम उटाने को आप मुस्तेद रहते हैं. इनके समय में मुसाहिव (१) चीफ सेकेटरी वाबु सरतचन्द्र राय घोधरी, (२) चीफ मिनिस्टर पंडित रमाकान्त मालविया, (३) चीफ मिनिस्टर खान घहादुर काजी महोमद नियाज अली हुए, व (१) मौजूदा चीफ मिनिस्टर राज्यरत्न मेहता सदाशिवराम हैं.

<sup>&#</sup>x27; वैद्य रत्न ' के तगमें इनायत किये गये, और महता ढाह्मालाड वकील (अन्दाबाद वाला) को एकवडी तानीम के साथ पैर में सोना बक्षा गया.

<sup>\*</sup> वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवार में निवम ठाक्कर साहन मोहनतसिंह को उसकी नात के वास्ते 'रामसाहेवां ' व पाटीव ठाक्कर साहन अभयसिंह वो निन के वास्ते 'समाभूगण ' का वितान दिया गया. चीक भिनिस्टर महेता सदाशिवराम को 'राम्यरन ' का खितान के साथ एकवडी ताजीम व पैर में सोना बसा गया. रिटायर्ट चीक मिनिस्टर खा. व. मु. उ. मु. काजी महोमद नियानअची को एकवडी ताजीम के साथ पैर में सोना दिया गया, डोक्टर जादवनी मुजवाले को वैद्य शिरोमणी का खितान व पैर में सोनाकी ईज्ञत के साथ एकवडी ताजीम का मान बसा गया, रुस्तम श्रीक A. D. C. को ' मोतिमिंद खास ' व देमाई स्ट्रामई रिटादर्ट हेन्ट वित्यू ऑकिसर (इस प्रस्तक के हेसक) को 'न्यायरस्त ' का खितान दिया गया, हकीम अकदरवेग को 'सशरक-उन्ज-अतिचा ' का खितान बसा गया, और स्टेट इन्जीनियर मिस्सी विमराम को व मोटर गेरेन मुप्रिन्टेन्टेन्ट ननेखां को अच्छी नोक्सी के तुगमे दिये गये, अंहावा मिस्सी विमराम को वि. सं १९८१ में पिन्डवारा में 'दानावा ' नामी अग्ठ व नजेखां को सिरोही में मकान और ' होजावादा ' नामक अरठ देने में आये है.

<sup>÷</sup> मोट---- उन्युक्त स्थार महाराणी के सिताय पासनाननी छीछावनी है, निस से गाव रामा छलपतरामसिंह ' व बाई भामकुंतर के जन्म हुए हैं.

## प्रकरण ३७ वां.

## मोहिल और दूसरी शासाओं के चौहान.

सांभर के चौहानों से व नाडोल के चौहानों से विभक्त हुई, चौहानों की शाखाओं का शृंखला बद्ध वंशवृक्ष उपलब्ध हुआ, उनका वंशवृक्ष के साथ संक्षिप्त इतिहास अगले प्रकरणों में लिखा गया है. यदि दूसरी शाखाओं का कुछ र इतिहास मिल सकता है, परन्तु यह पुस्तक वंशवृक्ष का होनेसे जिन र शाखाओं का विश्वासपात्र वंशवृक्ष नहीं मिला है उनके वास्ते इस अलग प्रकरण में प्राप्त हुई ख्यात दर्ज की है.

## अ. मोहिल चीहानं.

चौहान राजपूतों में मोहिल नामकी एक प्राचीन शाखा है, जिसको गलती से कितनेक पुस्तकों में राजपूतों के छत्तीस राजकुल पैकी एक स्वतंत्र राजकुल होना माना गया है, परन्तु इस पुस्तक में पृष्ट १० पर सांभर के माणकराज के दश पुत्रों में एक का नाम मोहिलराय होना अंकित हुआ है, और पृष्ट ११ पर उसके विषय में इशारा किया गया है. मूतानेणसी की ख्यात से उसका जो वंशवृक्ष उपलब्ध होता है, उससे 'मोहिल' शाखा—सांभर में चौहानों का राज्य कायम हुआ उससे पहिले अलग होना मालूम होता है.

चौहानों में मोहिल शाखा होने के विषय में किसी कवि ने कहा है कि-

- " सेलह्यां देवडांणसैह गोरांहां गोलांह; वाघोडां वंगाह वरण ऐको गौतई तांह, "
- " सोनगरा हाटा सकल राखिसया निरवाण, वाहिल मोहिल खीचीयां ऐता सोह चहुआण."

मोहिल राजपूतों की जाहोजलाली वि. सं. १५३३ तक ज्यादह होने का इतिहास कई एक प्राचीन पुस्तकों से मिल रहा है, उक्त संबत् तक इनका राज्य छापर-द्रोणपुर में था. राठौर राव जोधा ने आक्रमण करके मोहिलों को हराये और अपने पुत्र 'जोगा' को यह प्रदेश दिया, परन्तु जोगा से सम्हाल न रही, जिससे कुमार वीदा जो वीका से भी छोटा था उसको राव जोधा ने यह भूमि दी, जो वर्तमान समय में 'वीदावत राठौरों' के कब्जे में है. राठौरों ने मोहिलों से राज्य ले लिया उस विषय में कवि ने कहा है कि-

- " वागडिया मोगवी बसाई; नुमीयर खबही कल नह आई. "
- " बोली बले मोहिलै बरवा, घर रस चूंपई घक मन घरवा. "
- " घज वंड पांण लियां खत्र घोडे; रहिलीयां मोहिल राठौंडे. "
- " मेनासी राय नीघे पछीया; दांगज भांज मिरी सिर् दछीया. "
- " वहैं अजीत जीसा वैराई, वसुधा राव जीये वसाई. "
- " रूफै वछो सिंघारे राजो, यापे जोघे छापर याणो. "

- " बीदो वार्क दुरंग वसायो; जैतहयो राव जोये जायो. "
- " सीरे फेर घांस सत्रां सिर; गढ वीदी तपीयो द्रोणागीर- "
- " के वी वीट घरोघर कीधा; छीया देश बास दंड छीधा. "

मूतानेणसी की ख्यात में मोहिल चौहानों के हाथ से राठौर राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का राज्य ले लिया उसका इतान्त विस्तार से लिखा है, और मोहिल शाखा की राजावली का कवित भी अंकित किया है, उस कवित से मोहिल का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक उपलब्ध होता है.

मोहिल शाला, चौहानों के मूल पुरुष १ चाहमान से शुरू होकर बाद कमशः १ घणस्र उर्फ गंग, ३ इन्द्रवीर, ४ अजन, ५ सजन, ६ मोहिल, ७ हरदत्त, ८ वीरसिंह, ९ वालहर, १० आसल, ११ आहड, १२ रणसिंह, १३ साहणपाल, १४ लोहट, १५ बोबो, १६ वेगो, १७ माणकराव, व उससे क्रमशः



# उपर्युक्त मोहिल वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ चाहमान से नं. १ अजन तक का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं. ५ सजन, राणा कहलाता था, इसका राज साजनपुर व दक्षिण के बीच में 'श्रीमोर' नामक परगने में था, सजन के वडा पुत्र नं. ६ मोहिल से चौहानों में 'मोहिल शाखा' कहलाई गई.

नं. ६ मोहिल के साथ उसका पिता सजन अच्छा वरताव नहीं रखता था, जिससे उसने स्वपराक्रम से नया राज्य प्राप्त करने का उद्योग ग्रुरू किया, उस समय में छापर- द्रोणपुर का राज्य 'वागडिया चौहानों ' के तरफ था, द्रोणपुर नाम पांडवो के ग्रुरू द्रोणा- चार्य के नाम से पडा था, और उस गांम में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था. यह भूमि पहिले 'डाहिलिया परमारों ' के पास थी, 'सिसपाल ' नामका डाहिलिया परमार के समय में 'छापर ' का राज्य पूर्ण जाहोजलाली पर था. डाहिलिया से यह राज्य वागडिया चौहानों ने लिया, और वागडिया से गुद्ध करके सजन का पुत्र मोहिल ने यह राज्य कब्जे किया,

इस युद्ध में 'संतन ' नामका शाहुकार ने मीहिल को द्रव्य की सहायता करने से उसको 'लाडणुं ' परगना में 'कधुंभी 'आदि ' गांव इनायत किये, संतन ने उस गांव में मिन्दर व वावडी बनाई, जो 'संतन वाव ' के नाम से प्रसिद्ध है. मोहिल ने इस भूमि को आवाद करके १४०० गांव बसाये और 'राणा ' पद धारण कर गद्दी पर वैठा.

नं. ७ राणा हरदत्त से नं. १६ 'वेगा' राणा तक के राजाओं का इतिहास अंकित नहीं हुआ है. नं. १७ माणकराव का विवाह रावल लक्ष्मणसेन की पुत्रों के साथ हुआ, जिससे नं. १८ सांगा का जन्म हुआ.

नं. १८ राणा सांवतसिंह बहादुर राजा था, उसका पुत्र नं. १९ अजीत राणा के साथ मंडोवर के राठौर राव जोधा ने अपनी पुत्री राजावाई विहाई थी.

नं. १९ राणा अजीत अपने सुसराल मंडोवर गया था, राव जोधा कई दिनों से मोहिल का विस्तीर्ण राज्य छीन छेने की फिक्र में था, उसने राणा अजीत को दगा से मारने की तजवीज की, परन्तु अजीत की सास भटियाणी को यह वात माळूम होने से उसने राणा के आदिमयों को इशारा किया. राणा अजीत बहादुर राजा था, और मारे जाने के भय से भाग जावे वैसा नहीं था, जिससे राणां के प्रधान ने उसको कहा कि ' छापर ' से आदमी खबर लाया है कि, यादवों की फौज छापर के उपर आई है, और वछराज सांगावत (नं. रे वाला) कहलाता है कि 'में घेरे में फँसा हुँ सो मैं मर जाऊं वहां तक में आ सको तो आना, 'जिस पर राणा अजीत मंडोवर से रवाने हुआ. राव जोधा को यह बात मालूम होने पर उसने अपनी फौज के साथ उसका पीछा किया, जब कि राणा द्रोणपुर से तोन कोश के फासले पर पहुंचा तव उसके प्रधान ने उसको मंडोवर से लाने का कारण कहा, जो सूनते ही उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरी इज्जतको दाग लगाया. इतना कह कर वह वापस लौटा, और राव जोधा जो उसके पीछे आ रहा था, उसके सामने युद्ध करने को उपस्थित हुआ. 'घणौडा ' नामक गांव के पास दोनों का मुकाबला हुआ, जिसमें राणा अजीत वही वीरता से युद्ध कर ४५ आदमीयों के साथ काम आया, लेकिन राव जोधा वहां से वापस मंडोवर चला आया. अजीत की राणी राजावाई अपने पित के पीछे सती हुई. अजीत के पीछे नं. 👯 वछराज गद्दी पर आया.

नं. रि राणा वछराज गद्दी पर आने बाद एक वर्ष पीछे राव जोधा ने फिर उस पर चढाई की, इस समय में मोहिल राजपूर्तों में कुसंप हो गया था, तब भी राणा वछराज ने युद्ध किया परन्तु वह हार गया, और राटीरों ने राज्य ले लिया.

नं. २० राणा मेघराज, अजीत राणा का वहादुर पुत्र था, उस ने वगावत शुरू की, और अपनी वीरता से राठौरों को ऐसे तंग कर दिये कि राव जोधा का यह निश्चय हुआ कि जब तक मेघराज जिन्दा है वहां तक यह भूमि अपने हाथ में नहीं आवेगी, जिससे दोए मास रह कर वह मंडोवर चला गया. मेघराज ने पुनः छापर-द्रोणपुर का राज्य कब्जे किया, और अपनी हयाति तक राठौरों को सफलता होने न दी.

नं. २१ राणा वेरसल अपने पिता के पीछे गद्दी पर वेठा. उसके समय में उसके भाईओं ने फसाद मचाया और सोलह हिस्से से मोहिलों ने भूमि वांट ली. इसका भाई नरवद, राठोर कांधल रणमलोत के दोहित्र होता था. राणा वेरसल में अपने पिता के जिसा वीरत्व न होने से आपस का विग्रह वढ गया और उसमें वहुत मोहिल चौहान मारे गये, यह बात राव जोधा के कान पर पहुंचने से उसने अपने भाईओं को इकटे कर राणा के उपर चढाई की, राठौरों की फौज आने का सूनते ही राणा व उसके भाई नरवद भाग गये, और राव जोधा ने छापर—द्रोणपुर का कब्जा कर लिया.

राणा वेरसल अपने भाई के साथ कितनेक दिन फतहपुर, जुझणा, भटनेर में रहे, वाद मेवाड में महाराणा कुंभा के पास जा रहे. राज्य चला जाने से उन्हों ने अपने मामा राठोर वाघा कांधलोत की सहायता ली, राठोर वाघा अपने भांजा नरवद को साथ लेकर देहली के वादशाह लोदी के पास पहुंचा, जहां पर उनका अच्छा सत्कार हुआ. करीव दस अग्यारह माह तक वादशाह की सेवा में वे रहे, जिससे वादशाह ने पांच हजार सवारों के साथ पठाण सारंगलान का इनकी सहायता में भेजा. शाही फौज के साथ नरवद मोहिल ने फतहपुर जुझणा के पास मुकाम किया, जहां पर राणा वेरसल भी उनको आ मिला. राव जोधा ने छह हजार फौज के साथ उनसे गुद्ध करने को कूच की. छापर की सिमा पर दोनों फौज का डेरा हुआ, लेकिन मुकावला करने के पहिले राव जोधा ने राठौर वाघा को लूपी रीत से मुलाकात लेकर समझाया कि शावाश भितज ! मोहिल के वास्ते काका के सामने तलवार वांधी है ? राठौर वाघा ने यह सून कर राव जोधा का पक्ष ग्रहण किया, और कहा कि मैं मोहिलों को पग पाला डावी हरोल में रखुंगा और पठाण की फौज जीमणी तरफ घोडे पर रहेगी, सो डावी तरफ हमला करके सब मोहिलों को काट देना.

जब कि मुकावला हुआ तब राठौर घोडे सवारों ने पैदल मोहिलों पर हमला कर उनको खेदान मेदान कर दिये, राव जोधा दृसरी तरफ से पठाण के उपर आया, इस युद्ध में पठाण सारंगखान के ५५५ सिपाही मारे गये, और राव जोधा को विजय प्राप्त हुई. राणा वेरसल मेवाड में अपने निहाल चला गया, और नरवद फतहपुर में पडा रहा. राव जोधा ने मोहिलों का राज्य अपने पुत्र जोगा को दिया, और आप मंडोवर गया.

राठौर जोगा कमजोर था जिससे मोहिलों ने जगह २ फसाद मचाया, उस पर जोगा की राणी झाली ने अपने श्वसुर को लिखा कि तुम्हारे पुत्र में भूमि को संभालने

का सामर्थ्य नहीं है सो दूसरा बंदोबस्त करो, जिस पर राव जोधा ने अपनी राणी सांखळी नवरंगदे का पुत्र वीदा को वहां भेज कर जोगा को वापस बुळा िंखा, वीदा बहादुर राजपुत्र था उसने मोहिलों को जागीर देकर अपनी सेवामें रखे, 'जवा' नामक मोहिल की पुत्री के साथ राठौर वीदा ने लग्न किया. कितनेक मोहिलों के साथ ' जबा ' को मेल नहीं था, जिससे उसने उनको देश नीकाल कराये. राठौर वीदा ने अपना अमल सम्पूर्ण जमाया, और वर्तमान समय में भी वह भूमि वीदावत राठौरों के तरफ है.

माहिल चौहान इस तरह छीन भीन हो गये, 'क्षत्रिय वर्तमान ' नामक पुस्तक में माहिल राजपूतों को चौहान नहीं गीनते अलग वंश होना बताया है, और इस कुल के राजपूतों में क्रमशः कपिल, मुन्दल, कौशिक व शांडिल्य इस नामके च्यार गौत्र होनेका अंकित किया है जो विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि एक राजवंश में भीन्न २ गौत्र होना असंभवित है. उक्त पुस्तक में मोवनसिंह नामके पुरुष से सात शाखाएं (१ मानुधनी, २ चौधरी, ३ स्याहर, ४ घरडचोल्या, ५ सूम, ६ सिंगा व ७ हीरा ) होने का लिखा है, और माधोसिंह नामक पुरुष से सत्ताईस शाखाएं (१ मुधडा, २ माराणी, ३ मोदी, ४ माहलणा, ५ सताणी, ६ साभण्या, ७ सकराणी, ८ भाकराणी, ९ भराणी, १० भौराणी, ११ राजमहुता, १२ गौराणी, १३ उलाणी, १४ डोड्या, १५ ढेढ्या, १६ चौधरी, १७ चमड्या, १८ चमक्या, १९ अटरेण्या, २० प्रहलादाणी, २१ पसारी, २२ छोटापसारी, २३ कौठारी, २४ वारीका, २५ वावरी, २६ वलडिया, २७ दम्मलका, ) होने का उल्लेख किया गया है, फिर मोवणजी नामक मोहिल से 'मनियार' शाखा हुई, जिससे छह शाखाएं (१ मणियार, २ पसारी, ३ वरधु, ४ माझया, ५ खरनाल्या, ६ मनक्या.) होना व माधोजी नामक पुरुष से 'मोदानी 'शाखा से १ वम्ब, २ महदना, ३ वन्धर व ४ महनाना नामक शाखाएं विभक्त होना अंकित किया है. ( पृष्ट १७६-१७७ पर ) पाया जाता है कि यह सब शाखाएं प्राचीन नहीं है. परन्त उप शाखाएं है.

#### (क) और शासाओं के चौहान.

चोहान राजपूर्तों की चौवीस शाखाएं कही जाती है, परन्तु इस पुस्तक के एष्ट १६ पर जो जो शाखाओं के नाम अंकित हुए है उसकी संख्या ११५ हो चूकी है, उसमें से १ सांभर के चौहान, २ रणथंभोर के चौहान, ३ पूर्विये चौहान, ६ नाडोल के चौहान, ५ हाडा चौहान, ६ खीची चौहान, ७ वाव के चौहान, ८ सांचौरा चौहान, ९ वागडिया चौहान, १० वालीसा चौहान, ११ सोनगरा चौहान, १२ देवडा चौहान व १३ मोहिल चौहान, इन शाखाओं के वंशवृक्ष इस प्रथम विभाग में आ चुके है, और सोनगरे चौहान से विभक्त हुई १४ बोडा, १५ वालोत, १६ चीवा व १७ अवसी चौहानों के वंशवृक्ष दूसरे विभाग की पुस्तक में अंकित हुए है.

चौहानों की और शाखाओं के वास्ते चाहिये वैसा साहित्य प्राप्त न होने से उनका

शृंखलाबद्ध वंशवृक्ष होना मुहिकल है, विलक कितनीएक शाखा के चौहान कहां कहां पर विद्यमान है, उसका पत्ता नहीं चला है. इन शाखाओं में कितनीएक शाखाएं उप शाखा भी है, जैसे कि १ गुजराती, २ पावेचा व ३ पविद्या यह शाखाएं गुजरात के खीची चौहान शाखा के ही नाम है. ४ माहणोत व ५ सिंहणोत शाखा हाडा चौहानों को उप शाखा है. (देखो इस पुस्तक के पृष्ट ६३ पर) इसी मुआफिक वहुत ही शाखाएं उपशाखा होंगी.

अतएव इस पुस्तक के पृष्ट १६ पर अंकित हुई शाखाओं में से १ पंजावी, २ वगडावत, ३ भदोरिया, ४ चांदाणा, ५ मामा इन शाखा के चौहान कहां २ विद्यमान है, वह इस पुस्तक के पृष्ट १०-११ पर अंकित हुआ है, और ६ आन्द्रेचा, ७ खीवर, ८ भवर, ९ वीवा, १० ढेडरिया, ११ वांछा, १२ गिल, १३ वोडा, १४ जलापा, १५ वोल, १६ घंघेड आहि शाखाओं के स्थान पृष्ट १५ पर नीमराणा की ख्यात पर से लिखने में आये हैं. 'क्षत्रिय वर्तमान' नामक पुस्तक में १७ निक्रम्भ, (नक्रुव) व भशोरिया शाखा खीची चौहानों में से विभक्त होने का उल्लेख किया गया है, (पृष्ट ९५ पर) परन्तु भदोरिया शाखा बहुत प्राचीन समय से विद्यमान है, बल्कि खीची शाखा के पहिले यह शाखा विभक्त होनेका जगह २ पाया गया है. (रेखो इस पुस्तक के पृष्ट १० पर) वर्तमान समय में 'भदावर' स्टेट में भदोरिये चौहान विद्यमान है, यदि उसका इतिहास मिल जाता तो ऐसी वातों का निश्चय सरलता से हो सकता.

१८ निर्वाण चौहानों की पूर्व में 'नरवरगढ' नाम की रियासत विद्यमान है, जो शाला भी प्राचीन है. १९ माद्रेचा शाला के चौहानों का वि. सं. की सोलहवी सदी की शुरूआत तक 'देसुरी' में राज्य था, जो माढ के सोलंकी भोज के पोतों ने छीन लिया. नीमराणा की ख्यात से 'मूरगढ' नामक स्थान पूर्व में है, वहां 'माद्रेचा' का राज्य होना अंकित हुआ है.

२० कापिलया चौहान का राजस्थान पूर्व में 'गढ कापल ' में होना नीमराणा की स्थात से मालूम होता है, परन्तु मूतानेणसी की स्थात में 'कुंभा कापिलया ' नामक यहादुर राजपूत की स्थात लिखी गई है, उससे सांचौर की पश्चिम दिशा में ' कांपला' नामक गांव में चौहान राजपूतों ने निवास करने से ' कापिलया ' शाखा कहलाई गई है, कापिलया कुंभा, राठौर मालदे (मलीनाथ) के समय में कांपला गांव में था, और मालदे की संवा करता था. मालदे ने उसको अपने दरवार में बुलवा कर अपना प्रधान ' भोआनाई ' हारा उसकी घोडी मांगी, जिस पर कुंभा वहुत विगडा, उसको मारने के वास्ते ५०० राजपूत खडे थे, तब भी शूरवीर राजपूत ने अपनी तलवार नीकाल कर सामना करना चाहा, कोचसे उसका मूह लाल चोल हो गया और बदन पर वाल खडे हुए थे, जिससे देखने जैसा चहेरा होने से, एक राजपूत ने राठौर मालदे को वह वात कही. मालदे ने आकर उसको देखा और उसके वीरत्व को कदर करके, उसके साथ





श्री आशापुरी मसनः



# बौहान कुल कल्पद्रम.

विभाग ? रा.

( चौहान राजपूर्तों की शाखाओं के वंशवृक्ष के साथ इतिहास.)

रचिता व प्रकाशक

न्यायरत देसाई लहुभाई भीभभाई ( संदल्पर, मिह्ना नवसारी. ) रिटायर्ड हेन्ड रेवीन्यु ओफिसर सिरोही स्टेट राजप्रताना मु॰ आनुरोड ( राजपूताना )

HEG:

बढोदा-श्री सुदाणामित्र स्टीम प्रिन्टींग प्रेश्व में ठदार क्षेत्रासात विद्वतमाद ने प्रकाशक के रूपे छाप कर प्रसिद्ध किया. सा. १-६-१९७७

प्रयमावृतिः

( इस ग्रंथ के स्वामीत्व के सब हक ग्रंथ रचिताने अपने स्वाधिन रखे हैं )

विकम संयत् १९८३ ]

[ सन १९२७ इस्वी



# CHOUHAN KUL-KALPADRUMA.

#### PART II.

History and Genealogical Trees of the Branches of Chouhan Rajputs.

Published By

#### Nyayaratna Desai Lallubhai Bhimbhai

(Sandalpur, Navsari District)
Retired Lund Revenue Officer, Sirohi State
ABUROAD (Rajputana).

Printed at

The Lubana Mitra Steam Printing Press, Baroda by Ambalal Vithalbhai Thakkar on 1 st June 1927.

FIRST EDITION.

All Rights Reserved by the Author.

Samvat 1983.

A. D. 1927

#### दितीय विमाग की मस्तावना.

'चौहान कुल करपद्रम' पुस्तक के प्रथम भाग में चौहान वंश की मुख्य २ शाखा के पाटविओं का इतिहास अंकित है, अब इसका द्वितीय भाग सिरोही रियासत के चौहान सरदारों (जो जालोर के सोनगरा राव मानसिंह उर्फ माणीजो के वंशज है और देवडा, वोडा, वालोत्तर, चीवा, व अवसी, इन शाखओं के नाम से मशहुर है.) के विषय में लिखा गया है, यदि इन सरदारों का तालुक सिरोही रियासत से होनेसे देवडा चौहान राजकुल का इतिहास जो प्रथम विभाग में आ चूका है उस से जुडा हुआ है, परन्तु इस पुस्तक में अंकित हुई ख्याति का महत्त्व मामूली इतिहास से ज्यादह होने के कारण इन सरदारों के विषय में लेखक को कुछ और भी जाहिर करना आवश्यक है.

इस पुस्तक में अंकित हुई ख्यात विशेष महत्व की होना कहा जाता है, इसका कारण यह है कि इसमें एक ही राजकुल के करीब २५० सरदारों के खानदान का शृंखलाबद्ध वंशवृक्ष अंकित है, जिनमें वर्तमान समयमें सिरोही रियासत की तहत में विद्यमान रहे करीब २०० सरदारों के खानदान के वंशवृक्ष में उनके वंश में जन्म पाये हुए हरएक पुरूषों की नामावली के साथ, उनके तरफ विद्यमान रही जागीरों को प्राप्त करने वाले मूल पुरूष के नाम भी नमुद किये हैं, और वह ऐतिहासिक घटना सत्य व सप्रमाण होना स्वीकार होकर इन सरदारों की जागीरों के मामलातों में इस पर से ही निर्णय हा रहा है, व भविष्य में भी होता रहेगा, जब गैर रियासत (जोधपुर व पालणपुर) की तहत में जाने वाले करीब ५० सरदारों के खानदान में सिर्फ पाटिंव सरदार की पुरतें अंकित है.

इस में शक नहीं है कि प्रथम भाग की पुस्तक में देवडा चौहान राजवंश का जो निष्कलंक व गौरवशाली इतिहास अकित हुआ है, उसने इन सरदारों का मुख्य हिस्सा है, जिनकी स्वामी भक्ति और सहायता से मुगल, मरहठा व पढ़ोशो राज्य की तरफ से होते रहे बार २ के आक्रमणों को निष्फलता प्राप्त होकर सिरोही राज्य की स्वतंत्रता व स्वाभिमान को यद्किचित् असर नहीं होने पाई और कैलास की शोभा देनेवाला, स्वर्ग के नंदनवन की नाई सुख सामग्रो से युक्त पवित्र आयुगज के पहाड पर दुवननों के पैर रखने का मौका नहीं मिला. प्रसिद्ध में आई हुई ख्यातों में वीर पुरूपों के चारित्रों का सारांश यही मिलता है कि उन्हों ने सुकीर्ति अथवा भूमि रूपी सुदरी को प्राप्ति के वास्ते किंवा उसके रक्षणायें अपने प्राणों की आहुति देनेमें पीछा पर नहीं दिया. सिरोहो के चौहान सरदारों ने भी अपने मालिक के नाई प्राचिन कुल गौरव को याद रखकर

भिम का लोभ नहीं रखते कीर्ति सम्पादन करना ही उचित समझा. यदि मुगलवंश की स्थापना होने बाद महान् अकबर बादशाह की उदार राजनीति अमल में आने प अनेक राजकल के राजा व उनके भायात सरदारों ने शाही सेवा में उपस्थित होका अनेक रियासतें व विस्तीर्ण भूमि को जागीरें प्राप्त कर ली, परन्तु सिरोही के भाषात सरदारों ने औरों के मुआफिक दूसरे की सेवा करने में मानहानी होना मानकर, अपने मालिक व स्वदेश की सेवा करने में ही मुस्तेद रह कर, चौहान राजपूतों का जनम सिद स्वभाव 'वल और हठ ' को त्याज नहीं करते 'वल हठ बंका देवडा ' नाम कहलाना पसंद किया, जिससे उनके तरफ ओर राजकुल के भायात सरदारों के नाई स्वतंत्र रियासतें व घडी २ जागीरें नहीं है, अगर इन्हों ने ओर राजकुळ के भागतसरदारों का अनुकरण किया होता तो सायद ही सिरोही रियासत की स्वतंत्रता कायम रहने पाती! क्योंकि इतिहास रूपि चित्रपट में अनेक रंग का दर्शन होता है, उस नियम। नुसार सिरोही का एक सरदार 'वजेसिंह ' को सिरोही की गद्दी प्राप्त करने की छोलुपता लग जानेसे उसके कर्तव्य से ही महाराव सुरताणसिंह को अपने राज्य के चार परगने और बोडा, वालोतर व वडगामा देवडा, आदि सरदारों को उनकी इच्छा विरुद्ध गैर रियांसत की तहत में देना (देखो प्र. वि. पू. २४८ पर) व अपनी जिन्दगी तक दुरमनों के सामने समशेर खुली रखना आवश्यक हुआ.

सिरोही के चौहान सरदारों की सेवा की कदर उनके रइसों की तरफ से इतने दर्जे तक जा पहुंची थी कि विक्रम संवत् की अठारहवी सदी के अंतिम समय में सिर्फ चार गांव के सिवाय कुछ इलाका जागीरों में बट चूका था. इन सरदारों की जागीरों का दर्जा व फरज के विषय में मेवाड के सरदारों की जो प्रणालों कर्नल टॉड महाशय ने 'टॉड राजस्थान' की पुस्तक में वर्णन की है उसी मुआफिक (जागीर देना, लेना, तवादला करना आदि) होना पाया गया है, फरक यह मालूम होता है कि सिरोही के सरदारों की संख्या रियासत की सीमा के मुकाबले में विशेष होने के कारण रियासत का वभा और खर्च निभाने के वास्ते हरएक जागीरों से अनेक प्रकार के नाम से कम वेस कर वसूल होता था. विक्रम संवत् की उक्तीसवीं सदी के अंधकार ग्रुग में सिरोही के महारावों के राजसाशन में भी शिथिलता आ गई, और शाही सेवा में उपस्थित रहे पड़ोशी राज्यों ने सिरोही की सीमा दवाकर अपनी सीमा बढाने का प्रयत्न ग्रुफ किया, इस कारण से सिरोही के महारावों को फीज खर्च बढाना पढ़ा, जिससे जागीर के गांवों पर कर का वोझा वढ गया और उसी कारण से गैर रियासत की सीमा पर विद्यमान रहे चौहान सरदारों को स्वामि भिक्त चलायमान होने लगी. इसी समय में कितनेक सिदान सरदारों को स्वामि भिक्त चलायमान होने लगी. इसी समय में कितनेक सरदारों ने स्वतंत्र वनने का व कितनेक ने कर नहीं देना पढ़े उसके वास्ते पड़ोशी राज्य सरदारों ने स्वतंत्र वनने का व कितनेक ने कर नहीं देना पढ़े उसके वास्ते पड़ोशी राज्य

का शरण छेने का प्रयस्त किया. वि. सं. १८६४ ( महाराव वेरीसाल दूसरे के देहान्त ) तक उन लोगों की चाहिये वैसी मुराद हासिल नहीं होने पाई, लेकिन पीछेसे महाराव उदयभाण की ज़लमी राजनीति और प्रजापिडन कार्यों से सिरोही की प्रजा इतनी दःखी होगई कि उसने अपने जानमाल व इज्जत के रक्षणार्थे जन्मभूमि का त्याज करना पसंद किया. जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने इस गेर व्यवस्था का लाभ लेकर सिरोही का राज्य अपने कब्जे में छेने के वास्ते हर साल आक्रमण जारी रखे. और गुलजार अर्बूद भूमि को बरवाद करना चाहा, उस मौके पर पडोशी राज्य की सीमा के सरदारों ने जुल्मी राज कर से बचने के वास्ते (पालणपुर व जोधपुर ) गैर रियासत का आश्रय लिया, विक कितनेक सरदारों ने पालणपुर रियासत को अपनी जागीर की आमदनी में से आधा हक देना स्वीकार करके अहदनामे कर लिये. यदि कहावत में उन सरदारों को विद्रोही सरदार कहे गये है, परन्तु महाराव उदयभाण के समय का इतिहास उन लोगों का बचाव करने के वास्ते गवाही दे रहा है कि (देखो प्र. वि. पृष्ट ३०४ की टिप्पणी में महाराव उदयभाण का वि. सं. १८६५ का आषाड विद २ के पत्र की नकल.) जागीर गांवों से कर वसूल करने की पद्धति इतनी सख्तु थी कि वह सहन करने में वे लोग असमर्थ हो गये थे, बल्कि उसकी ऐयाशी से सिरोही राज्य का अस्तित्व व स्वतंत्रता के वास्ते भी शंका उपस्थित होने से महाराव के छोटे भाई राव शिवसिंह को राज्य की लगाम अपने हाथ में लेना आवश्यक हुआ. महाराव शिवसिंह ने राज्य की लगाम अपने हाथ में लेकर अंग्रेज सरकार के साथ मेत्री करने की वातचित शुरू की, और अपने राज्य के सरदारों को संतुष्ट करने के वास्ते उनकी जागीर से राज हक वसल करने का एकही नियमित धोरण तय किया, उसी समय (वि. सं.१८८०) से सरदारों की जागीर से राजहक वसल करनेका एक ही नियम चला आता है. इस में कोई शक नहीं है कि महाराव शिवसिंह की उदार राजनीति अमल में आजाने पर भी जिन २ जागीरदारों ने स्वेच्छा से गैर रियासत का शरण जारी रखा है वे लोग जरूर अपनी स्वामि भक्ति से वंचित होने के दोप पात्र है.

सिरोही रियासत में प्राचीन समय से ही जैसे जागीरदारों की जागीर से राजहक वसूल लेनेके वास्ते एक नियम नहीं था, उसी मुआफिकसरदारों को जागीर में नाओलादी होने पर जागीर खालसा राज रखना या किसी को गोद रखना उस विषय में भी कोई खास धोरण नहीं होने से सिर्फ रहस की इच्छानुसार ऐसे मौके पर अमल होता आया है. महाराज शिवसिंह ने भी इस विषय में कोई एक नियम नहीं किया, और वि. सं. १९८० (ई. स. १९२३) तक वही प्राचीन प्रणाली विद्यमान रही, जिससे ऐसे नाओलादी के प्रसंग पर रियासत व सरदारों के दरिमयान के एकलास में फरक आने लगा, विस्क राज का पुराना दफतर लूट जाने से, और सरदारों के पास अपने तरफ रही हुई जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर प्राप्त करने के विषय में भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चौहान सरदारों के तरफसे गत सैका में जो २ उपद्रव होने को इतिहास अंकित है, उसमें सरहद के तनाजे. आपस की तकरारें, व नाओलादी जागीर के वास्ते एक नियम नहीं होने का कारण भी मुख्य है, विक राजसांशन की शिथिलता, और सरदारों की संख्या व वल ज्यादह होने से वि. सं. १८८० के ठहरावों का भी कितनेक जागीरदारों ने उलंघन करने से तकरारें होने पाई थी. मरहम महाराव सर कैसरीसिह वहादुर ने ऐसी तकरारें भविष्य में पैदा नहीं होवें उसके वास्ते अंग्रेज सरकार की तरफ से मिष्टर एम. कीन. 1. C. S. साहव की सेवा सेटलमेन्ट करने के वास्ते ली; साहव मौसूफं ने वडे श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, और जागीरी गांवों का 'नकद लगान 'ठहराने का, व नाओलादी जागीर की व्यवस्था के विषय में एक कानून मुकरर करना चाहा, लेकिन जागीरदारों के हठीलापन से वह कांम अपूर्ण रहा, परन्तु जमाना अपना काम करताही है, उस क्रमानुसार सरदारों के एक वडे ज़ुंथ ने इ. स. १९२० में अपनी तकलिफ रफे करनेका प्रस्ताव मौजूदा महाराव सर स्वरूपरामसिंह वहादुर के आगे पेश किया, जिस पर महाराव साहब ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसर कर्नल मेकफरसन साहव की सेवा दो साल के वास्ते लेकर 'जागीरदार कमीटी ' मुकरर को. उस कमीटी में कितनेक महत्व के प्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम विभाग की भूमिका में जाहिर करने मुआफिक लेखक की तरफसे संग्रह हुआ साहित्यकी सहायता लेना आवश्यक हुंआं. उसी मौकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से संयह हुई ऐतिहासिक सामयो देखने का, और अपने सबूत पुरावे के साथ मिलान करनेका व अपने षहुए की वहीओंसे जॉच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ. जबकि उनकी जांच में वह सामग्री सही होना पाया गया तत्र उन्होंने अपनी महत्त्व की तकरारों का तसिकया के वास्ते इसका उपयोग करना स्त्रीकार किया, और पीछेसे इस्त्री सन १९२३, में जनकि 'महाराव साहव ने अज खुद जागीरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लिया, तव जागीर के ओरिजनल गांट (Original Grant ) वद्सरी वारसान हक की तकरारों का निर्णय इसी साहित्यसे हुआ, विक वर्तमान समयमें जो 'जागीरदार कमोटी ' स्थापित है. उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है.

इस पुस्तक की एकत्र हुई सामग्री को पुस्तक के रूपमें छपवाने की सूचना लेखक को सिरोही के मुख्य २ सरदारों की तरफ से ता. १०-१०-२४ ई. की तहरीर से मिली, और मरहुम महाराव सर कैसरीसिह वहादुर केलासवास हुए उसकी उत्तरिक्रया के प्रसंग पर संय चांहान सरदार सिरोही में इकट्टे हुए तब उन्होंने ता. २७-१-२५ ई. के रोज मिटींग करके पुस्तक छपवाने के कार्य में सहायता देने की योजना तैय्यार की. जिन २ सरदारों ने

अपनी तसिवरें दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखी गई हैं. इस तरह से एक राजकुल के सब चौहान सरदारों की नामावली, इतिहास व तसिवरें एकही जगह अंकित होने से यह पुस्तक 'कल्पद्रूम' के नांई चौहानों को ख्यात के वास्ते इच्छित सामग्री पूर्ण करता है, विक लेखक को मान्यता है कि मौजूदा महाराव साहब सर स्वरूपरामसिह वहादुर K. C. S. I. की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति और अपने सरदारों में एकलास बढाने की सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तौरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तुः

मु॰ आबुरोड.

<sub>ळी</sub>. लहुभाई भीमभाई देसाई.



रही हुई जागीरों के वास्ते तहरीरी प्रमाण नहीं होने से जागीर प्राप्त करने के विषय है भी भिन्न २ प्रकार की मान्यता चली आती थी. सिरोही के चौहान सरदारों के तरफ से गत सेका में जो २ उपद्रव होने को इतिहास अंकित है, उसमें सरहद के तनाजे. आपस की तकरारें, व नाओळादी जागीर के वास्ते एक नियम नहीं होने का कारण भी मुख्य हे, विक राजसाशन की शिथिलता, और सरदारों की संख्या व वल ज्यादह होने से वि. सं. १८८० के ठहरावों का भी कितनेक जागीरदारों ने उलंघन करने से तकरारें होने पाई थी. मरहम महाराव सर कैसरीसिह वहादुर ने ऐसी तकरारें भविष्य में पैदा नहीं होवें उसके वास्ते अंग्रेज सरकार की तरफ से मिष्टर एम. कीन. I.C. S. साहव की सेवा सेटलमेन्ट करने के वास्ते ली, साहव मौसूफ ने वडे श्रम उठाकर सरहदी तनाजे तय किये, और जागीरी गांवों का 'नकद लगान 'ठहराते का, व नाओलादी जागीर की व्यवस्था के विषय में एक कानून मुकरर करना चाहा, लेकिन जागीरदारों के हठीलापन से वह कांम अपूर्ण रहा, परन्तु जमाना अपना काम करताही है, उस क्रमानुसार सरदारों के एक वहे ज़ुंथ ने इ. स. १९२० में अपनी तकलिफ रफे करनेका प्रस्ताव मौजूदा महाराव सर स्वरूपरामसिंह वहांदुर के आगे पेश किया, जिस पर महाराव साहव ने अंग्रेज सरकार के पोलिटिकल अफसर कर्नल मेकफरसन साहव को सेवा दो साल के वास्ते लेकरं 'जागीरदार कमीटी ' मुकरर को. उस कमीटी में कितनेक महत्त्व के प्रश्नों का निराकरण करने के वास्ते अन्य साधन नहीं होनेसे प्रथम विभाग की भूमिका में जाहिर करने मुआफिक लेखक की तरफसे संग्रह हुआ साहित्यकी सहायता लेना आवश्यक हुआं. उसी मौकेपर सिरोही के सरदारों को लेखक के तरफ से संग्रह हुई ऐतिहासिक सामग्री देखने का, और अपने सबूत पुरावे के साथ मिलान करनेका व अपने वहुए की वहीओंसे जॉच करानेका सुयोग प्राप्त हुआ. जबकि उनकी जांच में वह सामग्री सही होना पाया गया तव उन्होंने अपनो महत्त्व की तकरारी का तसिकया के वास्ते इसका उपयोग करना स्त्रीकार किया, और पीछेसे इस्त्री सन १९२३, में जन्निक 'महाराव साहब ने अज खुद जागीरदारों का सेटलमेन्ट करनेका काम हाथ में लिया, तब जागीर के ओरिजनल प्रांट (Original Grant ) बद्सरी वारसान हक की तकरारों का निर्णय इसी साहित्यसे हुआ, विहक वर्तमान समयमें जो 'जागीरदार कमीटी ' स्थापित है. उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है.

इस पुस्तक की एकत्र हुई सामग्री को पुस्तक के रूपमें छपवाने की सूचना लेखक को सिरोही के मुख्य २ सरदारों की तरफ से ता. १०-१०-२४ ई. को तहरीर से मिली, और मरहम महाराव सर कैसरीसिह बहादुर केलासवास हुए उसकी उत्तरिक्या के प्रसंग पर संग चौहान सरदार सिरोही में इकट्टे हुए तब उन्होंने ता. २७-१-२५ ई. के रोज मिटींग करके पुस्तक छपवाने के कार्य में सहायता देने की योजना तैय्यार की. जिन २ सरदारों ने

अपनी तसिवरें दी है वे योग्य स्थान पर इस पुस्तक में रखी गई हैं. इस तरह से एक राजकुल के सब चौहान सरदारों की नामावली, इतिहास य तसिवरें एकही जगह अंकित होने से यह पुस्तक 'कल्पदूम' के नांई चौहानों को ख्यात के वास्ते इन्छित सामग्री पूर्ण करता है, बिक लेखक को मान्यता है कि मौजूदा महाराव साहव सर स्वरूपरामसिह वहादुर (K. C. S. I. की शान्तिप्रीय व उदार राजनीति और अपने सरदारों में एकलास वढाने की सुभेच्छा के परिणाम रूप एक कायम स्मारक के तौरपर यह पुस्तक प्रसिद्धिमें आने पाया है. परमात्मा उन नामदार की यह सुभेच्छा चिरकाल कायम रखे. अस्तुः

मु॰ आबुरोड.

<sub>ली</sub>. ल्लुभाई भीमभाई देसाई.



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

मिगेती रिवासत के डेपडे चौटान सरदामें ने अपना बंदगुरा हदमाने के बारने किया हुज परतान का प्रोतिष्टीत.

देवटे चौहान सरदारों ने ग्रुस्तक छवाने के कार्य में महायता देने के बास्त किया हुआ चंदा की नुंद.

# सुचीपत्र.

# ' चौहान कुळ कल्पद्रूम ' विभाग दूसरा की पृष्टवार विषयानुक्रमणिका.

| प्रकरण | विषय व बाबत                                                    | कौन पृष्ट पर | <b>अक्त्</b> ण | विषय व बाबत                                      | कौन गृष्ट पर |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 8      | सिरोही रियासत के चौहान सरदारों व                               | តា           | ५ छस           | वावत देवडा (पृथ्वीराजोत), पृ. ३७ से ५६           | 3.           |
| •      | शाखाएं. प्र. १ से ७.                                           |              |                | निवज ठिकाने के राजसाहेवां                        | \$19         |
|        | १ वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान.                             | ર            | -              | पीथापुरा परगने पामेरा.                           | કંવ          |
| _      |                                                                | •            |                | सेलवाहा " "                                      | 40           |
| 3      | सिरोही रियासत के देवडा चौहान राजविया                           | r.           | -              | माचल-गीरवर ठिकाने के ठाकु                        | ₹            |
|        | पृ. ८ से १९.                                                   |              |                | ( नामोलाद. )                                     | 40           |
|        | २ नांदीसा ठिकाने के महाराज                                     | 8            |                | आंबलारी परगने मगरा ( खालसा.)                     | લ્ફ          |
|        | २ अ्जारी " "                                                   | ₹०           |                | नीबोडा (आंबलारीके) परगने पामेरा.                 | 48           |
|        | इ जोगापुरा " "                                                 | - 22         |                | डांगराली परगने पामेरा.                           | 42           |
|        | ध मंद्रार ,, की बढी पांती के रा                                |              |                | पोसीदरा परगने पामेरा. पांती नं. १                | લરૂ          |
|        | साहेवां.                                                       | १३           | -              | पोसीदरा " " पांती नं. २                          | 48           |
|        | ५ मंद्वार , छोटी पांती के राजसाहेब                             |              |                | खुणील " "<br>— — — — — — — — — — — — — — — — — — | 48           |
|        | ६ काछोली परगने रोहीडा के लखावत.                                | १८           | ६ कर           | गवत देवडा (भतापसिंहोत). पृ. ५५ से ६ <sup>६</sup> | <b>\.</b>    |
| ₹      | कखावत रियासत जोधपुरः पृ. २० से ३१.                             |              |                | (तेजावत)                                         |              |
|        | १ देवातरा (ई. नोधपुर) के लखावत.                                | ₹•           | -              | भटाणा ठिकाने के ठाकुर वडी पांती.                 | دردر         |
|        | २ विश्वलपुर " "                                                | 28           | -              | भटाणा ,, ,, छोटी पांती.                          | <b>६१</b>    |
|        | १ विशलपुर ठिकाने के ठाकुर.                                     | २२           | -              | पादर परगने मंहार.                                | <b>६</b> १   |
|        | १ के है सोकडा के छसायत.                                        | રઘ           |                | मकावल ,, ,, बढीपांती                             | ६२           |
|        | १ के नं. हे सामपुराः नं. हे भागली                              | व            |                | मकावल " " छोटी पांती.<br>मारोल " "               | ६२<br>६३     |
|        | नं. है गलथणी.                                                  | ₹५.          |                | बदमणा " " (नाओलाद.)                              |              |
|        | १ के नं ६ वरोलिया.                                             | २६           |                | दताणी (डाक) परगने पामेरा के लकावर                |              |
|        | १ के नं. ५ कोलीयाडा व नं. ६ बलवना                              | 1            |                | चापोल """                                        | 84           |
|        | १ के नं भे लाज थ मेडा के लबावत.                                | २८           |                | गवत देवडा (सामन्तसिंहोत). पृ.६६ से ८१            | •            |
|        | २ वांकली ठिकाने के ठाकुर                                       | २८           |                | लखायत सामन्तसिंहोत वंशवृक्षः                     | . <b>58</b>  |
|        | २ के नं. है खीबाणदी के छखावत.                                  | २९           | ,              | ( सांगायत )                                      | **           |
|        | ३ धुरवाणा परगने खूणी ई. सिरोही.                                | <b>२९</b>    | 8              | हरणी परगने मंदार की पांती नं. १                  | हु७          |
|        | २ के नं. है मोडर के लंबायत.                                    | \$0          |                | हरणी ,, ,, की पांती नं. २                        | 52           |
|        | २ के नं. है तलाणी व सोलोदरीआ.<br>२ के नं. रे बलुपुरा के लखावत. | \$0          | -              | अ. आ. हरणी , के छोटभाई.                          | દ્દેલ        |
|        | २ क नः २ बलुपुरा क छवावतः<br>४ कोरटा ठिकाने के ठाकुरः          | ₹•<br>₹₹     | -              | रहुआ ठिकाने के ठाकर.                             | <b>६९</b>    |
|        |                                                                |              |                | वरमाण परगने भंहार.                               | ΘĘ           |
| Å      | क्रखावत देवडा (सामीदासोत). पृ.२२से ३६                          |              | 8              | षागदा (मगरीवाडा.) परगने मंदार.                   | હ            |
|        | १ दबाणी ठिकाने के ठाकुर.                                       | ३२           | -              | अ. बागदा के छोटमाई,                              | 98           |
|        | २ मालगांव परगने पामेरा की पांती नं. १                          | र्डेड        | Ę              | आ. पागदा के दूसरे पढवे के सांगावत.               | 94           |
|        | ६ मालगांव " " की पांती नं. २                                   | ३५           |                | इदरला परगने पामेशा (सारणेश्वरजी पर्              | ٤) ود        |
|        | ध मालगांव ,, ,, की पांती नं. ३                                 | ३५           |                | बोलपुर " " (ना ओलाद.)                            | <b>9</b> 0   |
|        | ५ थल (सिरोडी के) परगने पामेरा व                                |              |                | बढवन परगने मंदार.                                | હદ્          |
|        | ६ यल परगने पामेरा की पाती नं. २                                | 36           | _              | केसुमा " " (ना मोलादः)                           | <b>69</b>    |
|        | प् चल परणण पालरा का पाता <b>न. र</b>                           | <b>2</b> €   |                | रायपुर व इडमतिया परगने मंढार.                    | 99           |

| प्रकरण | विषय व नानत                                                                | कौन पृष्ट पर       | प्रकरण   | विषय व नामत                                                  | निष्ट्य             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | ( मायन्तसिंदोत )                                                           |                    |          | ३ मदयारीमा परगने शोरा                                        | <b>!</b> ₹}         |
| 92     | सेस्सा परगने पामेरा (ना सीलाद.)                                            | 96                 |          | ४ बुआडा (मोटागांव) ठिकाने के ठाडुर.                          | ₹÷₽                 |
| 30     | सणवाहा ,, ,, पांती नं १                                                    | 90                 |          | ५ वरळुठ परगने शोरा के ठाकुर.                                 | रिवं                |
| 76     | सणवाहा पांती नं. ३ (ना ओलाद)                                               | ७९                 |          | ६ तवारा परगने मगरा.                                          | ! <del>ર</del> ેંદ્ |
|        | सणगढा. पांती नं. २                                                         | 60                 |          | ७ अणगोर परगने पामेरा पांती नं. १                             | १२३                 |
| 30     | आमरा परगने पामेगा.(सारणेश्वरको पर्                                         | (1)                |          | ८ अणगोर ", " पांती नं. २                                     | रिस्ट               |
|        | रेयदर परगने मंदार में वागदा थाले.                                          | 63                 |          | ९ दोडुआ. " " पांती नं. १                                     | 186                 |
| •      |                                                                            |                    |          | १० दोहुआ. ,, ,, पांती नं. २                                  | \$ <b>\$</b> •      |
|        | ोटाणचा व बालदा वारीघाटा के देवर                                            | lo                 |          | ११ वेळांगरी. ,, ,,                                           | <b>₹</b> ₹9         |
| ,      | ा. ८२ से ८५.                                                               |                    |          | १२ धाणता. ",                                                 | 131                 |
|        | (ह्रोटाणचा)                                                                | -                  |          | १३ चंद्रावती परगने सांतपुर.                                  | रश्                 |
|        | धनारी परगने गोहीडा (रामपूत दावे.)                                          | ८२                 |          | १४ बालदा परगने पामेरा (छोटभाई.)                              | <b>१</b> ३२         |
|        | सादलवा " पिन्डयाराः ( " )                                                  | ८३                 |          | १५ डोडुआ " "छोटभाई रायसिंदोत                                 |                     |
|        | अ. नं. २ आ. ई. नाणा, इलाके कोधपुर.                                         |                    |          | १६ वाण परगने सोरा.                                           | ţ3ţ                 |
| 3      | द्यालदा (घारीघाटा) परगने पिन्डवा <b>रा</b>                                 | 58                 |          | १६ (अ. आ.) वाण परगने झोरा के छोटभा                           |                     |
| ९ हं।  | ारावत देवडा रामावत व सवराव                                                 | त.                 |          | १७ सगालिया परगने खूणी.                                       | 834                 |
|        | पू. ८६ से ११६.                                                             |                    |          | १८ नीवोडा परगने मगरा.                                        | <b>234</b>          |
|        | ( रामावत )                                                                 |                    |          | Za Milan III.                                                | .,.                 |
| ,      | , पाडिव ठिकाने के ठाक़ुर.                                                  | Je                 | 99       | डुंगरावत देवडा की मेरावत शाल                                 | ī.                  |
|        | र पास्टडी परगने खूणी.                                                      | ८६<br>१ <b>९</b>   | **       |                                                              | •                   |
|        | : पाळडा पराम जूजा.<br>वागंमीण " " की पालडी पाँती नं                        |                    |          | पृ. १३७ से १४९.                                              | S Due               |
|        | र यागसीण " "की पाडिय पांती नं                                              |                    |          | १ अरठवादा परगने ख्णी.                                        | १३७                 |
|        | . जायाल ठिकाने के ठाकुर.                                                   |                    |          | २ राहबर ॥ ॥                                                  | 753                 |
|        | र जानाल किनान के ठाउँर.<br>इ. तुन परगने मगरा की जावल पांती नं.             | १०१                |          | ३ चाडका. , , की पांती नं                                     |                     |
|        | १ द्धाः परमम् मगरा का जायल पाता मः.<br>९ सीदरत परमने पामेरा.               |                    |          | ध बादका. " " की पांती नं.                                    |                     |
|        | : भीरायल परगने मंदार पांता नं. १                                           | ₹ o B              |          | ५ वाडका. " " की पांती नै.                                    | -                   |
|        | ् नाराव्छ परगन महार पाता न. १<br>नाराव्हा परगने झोगा.                      | १०५                |          | ६ मेव. ॥ ॥                                                   | १४१                 |
|        |                                                                            | <b>१</b> ∙६        | }        | ६ (अ.) भेष. ,, ु के छोटमाई.                                  | रधर                 |
| · · ·  | े आ <b>टा " "</b> छीटभाई.<br>( संवरावत )                                   | १०६                |          | ७ उतमण परगने खूणी.                                           | \$88<br>* ***       |
| 9 5    |                                                                            | 9.00               |          | ८ पोतालिया ,, ,, उतमण पांती के छोटम                          |                     |
|        | १ महयारा (उड) परगने झोरा.<br>२ सयराटा परगने मगरा.                          | 200                |          | ९ इसाडा ""                                                   | १४६                 |
| _      |                                                                            | 20\$               | 1        | <ul><li>१० रामपुरा (पोसालिया की भेवकी पांती</li></ul>        |                     |
| ,      | ३ सपली परगने झोरा. (पट्टे सारणेश्वरर्ज<br>४ फुँगणी परगने मगरा. पांती नं. २ |                    |          | परगने खुणी.                                                  | \$8\$               |
|        | ४ स. र्फुंगणी,, ,, के छोटमाई.                                              | १०९                |          | र१ बणदारा परगने खूणी घ उनके छोटभ                             |                     |
|        | ५ बारेयडा परमने खूणी. पांती नं. १                                          | १११                |          | जो पोसालिया व राणीगांम में है.                               | \$80                |
|        | ६ षारेयहा ,, ,, पांती नं. २                                                | १११<br><b>१</b> १२ | 1        | १२ मोसाल परगने लणी.                                          | \$86                |
|        | ७ मदीमां परगने मगरा के ठाकुर.                                              | <b>1</b> 11        |          | <b>१</b> ३ फतापुरा " " ( नाओलाद. )                           | १४९                 |
|        | ७ म. मदीओं , के छोटमाई.                                                    | 113                | 92       | इंगरावत देवडा की अमरावत शार                                  | 7*                  |
|        | ८ जामोत्रा परगने शोरा.                                                     | <b>११</b> 8        | 1 64     |                                                              | 41,                 |
|        | ८ म. मुढेटो इलाके इंडर में जामोत्रा के                                     | 110                |          | षृ, १५० सं १५५.                                              |                     |
| Ī      | छोटनाई.                                                                    | ११५                | {        | १ जोगापुरा परगने यूणी के छाटमाई.                             | १५०                 |
|        | ८ आ. जोगाणी रहाके जोचपुर में सामी                                          |                    | 1        | २ गोला " " पांती नं. १                                       | 240                 |
|        | के छोटमाई.                                                                 | 214                |          | ३ गोला " " पांती नं. २                                       | रवर                 |
|        | ९ सिरोडकी परगने मगरा.                                                      | ११५                | 1        | ४ गंवा <b>रा.</b> , , (नाओलाद)                               | १५१                 |
| 7 .    | इंगरावत देवडा म्रावत के सामन्तर्सि                                         | होत.               | 1        | ५ बुढेरी. ,, ,,                                              | १५२                 |
| 1.     | _                                                                          | dina               | 1        | ६ मोटा लगमात्राः परगने खूणी.                                 | १५१                 |
|        | पृ. ११७ से १३६.                                                            |                    | 1        | ७ जोयला " " छोटमाई                                           | 148                 |
|        | १ कालंदी ठिकाने के ठाकुर.                                                  | ११६                | •        | ८ जीवला के छोटमाई व धनापुरा व पीइ<br>इलाके कोवपुर के जमरावत, |                     |
|        | २ कांकेदरा परगने मगरा.                                                     | १२३                | <b>C</b> | ક્છામાં લાલ્યું જ જગદાવત,                                    | <b>१</b> ५४         |

| प्रकरण विश्व व बावत कीन युष्टण प्रकरण विश्व व वावत वीन युष्टण प्रकरण पुर १५६ से १५८. १ सूनांच परनने संतर ( वीमावन ) १५६ सुन परनने कर्तार वादि है ( वाद्वानी ) १५७ १ सी १५७०. १ सीलदर परनने संतर छोटमाई. १ सीलदर परनने संतर छोटमाई. १ सोलदार कितने के छोटमाई. १ मोहबार ( कितने के छोटमाई. १ पांचरांच कितने के छोटमाई. १ पांचरां कितने के छोटमाई. १ पांचरांच कितने के छोटमाई. १ पांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ मोहजों परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ मोहजों परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने होरा खाट खोते के १ १६६ १ सांचरांच परने विण्वचारां में मे १६६ १ सांचरांच परने विण्वचारां में मे १६६ १ सांचरांच परने विण्वचारां में मे १६६ १ सांचरांच परने विण्वचारां में मालणांच १०६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>D</b>        |                   | ٢            |      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| हु. १५६ से १५८. १ सुतर्गांव परनने होरा (थोबावन) १६६ १ सुत्रगांव परनने वारा क्षिते र (अज्ञानेत) १८५ १ सुत्रगांव परनने वारा क्षित्रगांत के (अज्ञानेत) १८५ १ सुंतरांत के सुंभावत व मांडणीत १ १ १६०० १ १ सोळदर परनने होरा वारा कोटमारे १ सोळदर परनने के उच्छर १ मांडचारा किंगों के उच्छर १ १ अ.) मांडचारा किंगों के उच्छर १ मांडचारा किंगों के उच्छर १ १ अ.) मांडचारा किंगों के उच्छर १ मांडचारा १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के अच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के अच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के अच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के अच्छर १ मांडचों के अच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के अच्छर १ मांडचों के उच्छर १ मांडचों के  | प्रकरण     |                 | _                 | _            |      | विषय व नावत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कौन पृष्ट पर        |
| १ स्वताये परनने होरा (श्री मायत ) १ सुताये परने होरा (श्री मायत ) १ सुताये परने होरा हार (श्री मायत ) १ से हुंगरावत के मांगावत. पू. १८० से १८० (हुंगरावत के मांगावत. पू. १८० से १८० (हुंगरावत के मांगावत. पू. १८० से १८० १ सोहदरार (किस्त के हिंहरावाँ. १६० १ सोहदरा (क्सत के हिंहरावाँ. १६० १ सोहदरा परने के हिंहरावाँ. १६० १ सोहदरा परने होरा हार हुंगरावत के मांगावत. पू. १८० १ सोहदरा परने होरा हार हुंगरावत के मांगावत. पू. १८० १ सोहदरा परने होरा हार हुंगरावत के महानावत महाने हुंगरावत है से १९० १ सोहदरा परने हुंगरावत के महान (कामणे हुंगरावत है से १९० १ साहत परने हुंगरावत के महान (कामणे हुंगरावत है से १९० १ सोहदरा परने हुंगरावत है सहा हुंगरावत है सहा हुंगरावत है से १९० १ सोहदरा परने हुंगरावत है सहा हुंगरावत हुंगरा | १३ हुंगराव | त के भीमा       | रत व अर्जुर       | रोत.         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| र सुतान परने सारा सुस्ती गती ते. र (अर्जुनोत) र ५० र जुन परने मता र सुस्ती गती ते. र (अर्जुनोत) र ५० र हे क्रिक्टर मार्ग के की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | વૃ.        | ५६ से १५८.      |                   |              |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| १ चुन प्राना कार्या स्वारा पाता के. (कांकात) रे के हे वारावत के कुंगातत व मांक्योत.  १ रे हे मांक्यार (क्रि.) कि के कुंगात व मांक्योत.  १ सीलदर पराने मारा छोटमारें. १ सीलदर पराने मारा छोटमारें. १ सीलदर (क्रि.) कि के छोटमारें. १ सीलदर (क्रि.) कि के छोटमारें. १ मांक्यारा टिकाने के छोटमारें. १ कार पराने मारा बारक पाती के. १ १६६ वि. मांक्योत ) १ कार पराने मारा बारक पाती के. १ १६६ वि. मांक्योत ) १ कार पराने मारा बारक के छोटमारें. १ मांक्यारी पराने होरा बारक मारा के एवं पराने क्यारा मारा है। १ मांक्यारी पराने होरा बारक के छोटमारें. १ मांक्यारा पराने होरा बारक पाती के. १ १७६ १ मांक्यारा पराने होरा बारक पाती के. १ १७६ १ मांक्यारा मारा पराने होरा बारक पाती के. १ १७६ १ मांक्यारा मारा पराने होरा के होटमारें. १ मांक्यारा मारा पराने होरा के होटमारें १ १७६ १ माराने हिरोडें. १ माराने मारा मारा पाती के. १ १७६ १ माराने हिरोडें. १ माराने मारा मारा पाती के. १ १७६ १ माराने हिरोडें. १ माराने मारा मारा पाती के. १ १७६ १ माराने हिराडें मारा मारा पाती के. १ १७६ १ माराने हिराडें मारा मारा पाती के. १ १७६ १ माराने हिराडें मारा मारा पाती के. १ १७६ १ माराने हिराडें मारा मारा पाती के. १ १०६ १ माराने हिराडें मारा मारा पाती के. १ १०६ १ माराने हिराडें मारा मारा के हिएवर हों हों हो                                                                                                                                                                                                                            | १ भूत      | गांध परगने झोर  | r (भीमावत)        | १५६          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>{</b> C <b>4</b> |
| १ ४ हेत्यावत के कुंभावत व आंडणांत- पृ. १८९ से १७००. ( कुंभावत ) १ सीळदर परगने मगरा छोटमाई. १ सीळदर परगने मगरा छोटमाई. १ मांडवारा (तिर किजाने के छोटमाई. १ मांडवारा (तिर किजाने के छोटमाई. १ मांडवारा (तिर किजाने के छोटमाई. १ श आंडवारा विकाने के छोटमाई. १ पोंद करा के छोटमाई. १ तबदी. ( आ.) अर्वडवारा विकाने के छोटमाई. १ पोंद करा करा (एक्पडों). १ तबदी. ( मांडवात) १ छाय परगने होरा खारक पांती के. १ १ तक्षा " " पांती के. १ १ तक्षा परगने हिरा खारक के छोटमाई. १ तक्षा परगने हिरा खारक के छोटमाई. १ तक्षा परगने हिरा खारक के छोटमाई. १ तक्षा " " पांती के. १ १ तक्षा परगने हिरा खारक के छोटमाई. १ तक्षा " " पांती के. १ १ तक्षा परगने विराही. १ तक्षा " " पांती के. १ १ तक्षा परगने विराही. १ तक्षा " " पांती के. १ १ तक्षा परगने विराही. १ तक्षा " " पांती के. १ १ तक्षा परगने विराही. १ तक्षा चिल्हा परगने विराही. १ तक्षा चिल्हा " " पांती के. १ १ तक्षा परगने विराही. १ तक | २ नुन      | परगने मगरा दूस  | री पांती नं. १ (अ | र्नुनोत) १५७ |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/6                 |
| पू. १५९ से १७०.  ( कुंपायत )  १ सीळदर पराने ब्रारा छोटबाई. १ सोळदार (किर) दिकाने के छोटबाई. १ सांटवारा (किर) दिकाने के छोटबाई. १ सांटवारा (किर) दिकाने के छोटबाई. १ सांटवारा (किराने के छोटबाई. १ सांटवारा (के पांटवारा के साळणवा राजपूत. १ सांटवारा (के के विरान) के पांटवारा के साळणवा राजपूत. १ सांटवारा (के के पांटवारा पांती ते १ १ साळवारा (के के विरान) के के छोटबाई. १ सांटवारा (के के छोटवार) के के छोटवार (के के छोटवार) के के छोटवार (के के छोटवार) के छोटवार (के के छोटवार) के छोटवार (के के छोटवार) के छोटवार (के छोटवार) के छोटवार (के छोटवार) के छ | १४ हंगराव  | त के कंभा       | वत व मांड         | गोत.         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ् संतिक्टर पराने सगरा छोटमाई.     र सीक्टर , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                   |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
| ! सीलदर पराने सगरा छोटआहे. १ सीलदर , ,, पांती ने ? १ सोलदार (सि.) किलाने के छोटमाई. १ मांद्रवारा (किलाने के छोटमाई. १ (स.) मांद्रवारा ठिकाने के छोटमाई. १ (स.) मांद्रवारा (किलाने के छोटमाई. १ (स.) मांद्रवारा ठिकाने के छोटमाई. १ (स.) मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा में मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा में मांद्रवारा जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवारा में मांद्रवार जारण वार्य होती में. १ १६६ १ (स.) मांद्रवार पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ स.) मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा में मांद्रवारा में मांद्रवारा है १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा में मांद्रवारा में मांद्रवारा १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण पांती में. १ १६६ १ मांद्रवारा पराने होरा जारण होरा होरा होरा होरा जारण होरा होरा होरा होरा होरा होरा होरा होरा                                                                                                           | 6.         |                 | T )               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| श् सीलदर , , ,  पांती मं. ?  श मंद्रवारा (मिर) ठिकाने के छोटमाई.  श मंद्रवारा रिकाने के छोटमाई.  श पोइदरा परतने के छोटमाई.  श पोइदरा परतने क्रांता . (१ स्वर क्रों).  श काय परगने होरा कारळ पांती मं. ?  श काय परगने होरा कारळ पांती मं. ?  श छोटमाई.  श होटमाई.  श होट | १ सी       |                 |                   | <b>ર</b> લ૧  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ह माहचारा (अरा दिकान के छाटमाई.  8 मंहचारा दिकान के छाटमाई.  9 (अ.) मंहचारा दिकान के छोटमाई.  4 पोइदरा परनने समर्र. (रूचरनी).  5 (कार)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २ सी       | लदर ,, ,,       | पांती नं. २       | १६२          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| श सहयारा ठिकान के छोटमारें. १६४ थ. अ. मंहयारा ठिकान के छोटमारें. १६४ ५ पोइदरा पराने कारा. (११ प्रदान). १६४ १ पाइदरा पराने कारा जारळ पांती ने. १ १६६ ८ लाव , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३ मां      | दवारा (मेर) ठिव | तने के छोटभाई.    | १६२          |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| प्रशास पराने क्षारा (रुकान के डाटमाई.  ५ पोइदरा पराने क्षारा. (रुकारको).  ६६६ १ तबरी. "" " पांती नं. १ १६६ ८ लाव """ " पांती नं. १ १६६ ८ लाव """ " पांती नं. १ १६६ ८ लाव """ " पांती नं. १ १६६ ९ नेंद्रटा "" " पांती नं. १ १६६ १ नेंद्रटा "" " पांती नं. १ १६६ १ नेंद्रटा "" " पांती नं. १ १६६ १ नेंद्रटा वजावत व हरराजोत. १८ हुंगरावत देवदा वजावत व हरराजोत. १८ हे मादाणी पराने होरा बारळ के छोटमाई. लोधपुर (रिवाहत के नोद (नीसरा), वाजनी, पागहु. आदि के द्रदासिहोत (पानत नेंद्रटा "" " पांती नं. १ १६६ ६ मादाप पराने होरा बारळ के छोटमाई. १८६ ह मादाप पराने होरा बारळ के छोटमाई. १८६ ह माताप पराने होरा बारळ के छोटमाई. १८६ ह मातापुर "" पांती नं. १ १६६ हो मातापुर "" पांती नं. १ १६६ |            |                 |                   |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| द पाइचरा परान सारा. (इम्बरसा). १६६ १ तबरी. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                   |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ह तबरा. " " पांती मं. ? (१६ । अहणपुर परमने कृणी पहें कृणी पहें कृणी पांती मं. ? (१६ । अहणपुर परमने कृणी पहें कृणी कृणी पहें कृणी पहें कृणी पहें कृणी कृणी पहें कृणी पहें कृणी पहें कृणी पहें कृणी कृणी कृणी कृणी कृणी कृणी कृणी कृणी                                                                                                                       |            | -               | रा. (इश्वरज्ञी).  |              |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| भ काष परगने होरा बारल पांती में. १ १६६ ८ लाव " " " पांती मं. २ १६० ८ म. लाव , " " पांती मं. २ १६० ८ म. लाव , " " पांती मं. २ १६० ८ म. लाव , " " पांती मं. २ १६० १ लेटा , " " पांती मं. २ १६८ १ लेटा , " " एंट छोवामांव परगने ल्पी. १६९ १ लेटा , " " होटमाई. १६९ १ लेटा के मेहा जारल है। १६९ १ लेटा है। एंट लेटा के मेहा जारल है। १६९ १ लेटा के मेहा जारल है। १६९ १ लेटा है। एंट लेटा है। १६९ १ लेटा है। एंट लेटा है। १६९ १ लेटा है। एंट लेटा है। १६९ १  | ६ तह       |                 |                   | १६५          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ट लाव " " " पांती मं. २ १६७ ८ ज. लाव , " " पांती मं. २ १६७ ८ ज. लाव , " " पांती मं. २ ६६८ ९ न लेड ा , " " १६८ १ से २०० १ १६८ १ न लेड ा , " " १६८ १ से २०० १ १६८ १ मोडाणी परगने स्रोरा जारल. १७० १ मोडाणी परगने स्रोरा जारल. १७० १ मोडाणी परगने स्रोरा जारल के छोटमाई. १७६ के मोडा पारल के छोटमाई. १७६ के मोडा परगने स्रोरा जारल के छोटमाई. १७६ के मोडा परगने स्रोरा जारल के छोटमाई. १७६ १ माजार परगने स्रोरा जारल पांती मं. १ १७६ १ माजार परगने स्रोरा जारल पांती मं. १ १७६ १ माजार परगने स्रोरा जारल पांती मं. १ १७६ १ माजार " " पांती मं. १ १७६ १ माजार " " पांती मं. १ १७६ १ माजार " " माजार परगने स्रोरा जारल पांती मं. १ १७६ १ माजार " " माजार परगने स्रारा जारल पांती मं. १ १७६ १ माजार " " माजार परगने स्रारा जारल पांती मं. १ १७६ १ माजार " " माजार परगने स्रारा जारल पांती मं. १ १७६ १ माजार " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                   | Jec.         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ्ठ अ. लाच , , , , , पांती नं. ? के होटसाई. १६८ १ लेटदा , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 | -1-2-4            |              |      | ६ वडीपुनंग इलाके कोघपुर के गांगावत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९३                 |
| होदभार्त. १६८ १ नलेटा ,, , , , , , , १६८ १ नलेटा ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |                   |              | १७ व | इंगरावत के मेटावत ए. १९४ से २००.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| १ नलेडा , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 | ,,                |              | ```  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १९४                 |
| १० छोबागाँव परगने ख्णी. ११ मांडाणी परगने होरा खारळ. १५० १६ दुंगरावत देवडा वजावत व हरराजोत. पृ. १७१ से १८७. १ मणादर परगने होरा खारळ के छोटमाई. कोधपुर दिवासत के नोद (नीसरा), वाजनी, वागदु. आदि के कर्जासहोत (वजावत) १ सतापुरा परगने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ ३ सतापुरा परगने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ ३ सतापुरा पर गने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ ३ सतापुरा पर गने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ ३ मणीरा " " पांती नं. १ १७६ ६ मणीरा " " पांती नं. १ १७६ ६ मणीरा " " के छोटमाई १७६ ८ मोरळी " ख्णी. १ हाडोळी " होरा कारळ पांती नं. १ १७८ १० हाडोळी " होरा कारळ पांती नं. १ १७८ १० हाडोळी " होरा कारळ पांती नं. १ १७८ १० हाडोळी " पांती नं. १ १७८ १० का. हाडोळी " पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळी परगने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळी परगने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळी " परगने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळी " परगने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळी " परगने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळा परगने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळा पर गने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८ १० का. हाडोळा पर गने पिन्डवारा में माळणवा पांती नं. १ १०८                                   |            |                 |                   |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| १६ मंहाणी परगने होरा खारळ. १६ दुंगरावत देवहा वजावत व हरराजीत. ए. १७१ से १८७. १ मणावर परगने होरा खारळ के छोटमाई. श्रेष्ठ कोधपुर रिवासत के नोब (नीसरा), बाजनी, पागवु. आदि के कहासहोत (वजावत) १ सतापुरा परगने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ १ सतापुरा परगने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ १ सतापुरा परगने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ १ सतापुरा परगने होरा खारळ पांती नं. १ १७६ १ सणीरा " " पांती नं. १ १७६ १ मणीरा " " पांती नं. १ १७६ १ मणीरा " " पांती नं. १ १७६ १ मोरळी " ह्या के छोटमाई १७६ १ मोरळी " ह्या के छोटमाई १७६ १ मारळी " ह्या के छोटमाई १७६ १० मारळी " पांती नं. १ १७८ ११ मारळी " पांती नं. १ १७८ ११ मारळी " पांती नं. १ १७८ ११ मारळी " मणेर का पांती नं. १ १७८ ११ मारळी " मणेर का पांती नं. १ १८६ ११ मारळी " मणेर पांती नं. १ १८६ ११ मारळी " मणेर पांती नं. १ १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 | णी.               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| पु. १७१ से १८७. १ सणादर पराने होरा बारल के छोटमाई. कोधपुर रियासत के नोव लीसरा), बाजनी, वागदु, आदि के कद्रसिद्दोत (उर विसायत)) १ सतापुरा पराने होरा खारल पांती नं. १ १७६ १ सतापुरा पराने होरा खारल पांती नं. १ १७६ १ सणीरा " " पांती नं. १ १७६ १ सणीरा " " पांती नं. १ १७६ १ सणीरा " " के छोटमाई १७६ १ सणीरा " " के छोटमाई १७६ १ सणीरा " " के छोटमाई १७६ १ साडोली " होरा बारल पांती नं. १ १७६ १ साडोली " होरा बारल पांती नं. १ १७६ १ साडोली " होरा बारल पांती नं. १ १७६ १ साडोली " पांती नं. १ १७६ १ साडोली " पांती नं. १ १७६ १ साडोली " " पांती नं. १ १७६ १ साडोली " " पांती नं. १ १७६ १ साढाली " " पांती नं. १ १०६ |            |                 |                   | १७०          |      | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| पू. १७१ से १८७. १ सणावर परगने झोरा बारल के छोटमाई. शेष्ट्र तोधपुर रियासत के नोब (नीसरा), वाजनी, वागदु. आदि के कद्रसिंहोत (वजावत) १ सतापुरा परगने झोरा खारल पांती नं. १ १७६ १ सतापुरा " " पांती नं. १ १७६ १ सणीरा " " पांती नं. १ १७६ १ सणीरा " " पांती नं. १ १७६ १ सणीरा " " के छोटमाई १७६ १ सणीरा " " के छोटमाई १७६ १ सणीरा " " के छोटमाई १७६ १ सोराली " " पांती नं. १ १७६ १ साहोली " " पांती नं. १ १७८ १ साहोली " " पांती नं. १ १७८ १० साहोली " " पांती नं. १ १७८ ११ सावली " " पांती नं. १ १७८ ११ सावली " " पांती नं. १ १७८ ११ सावली " " पांती नं. १ १८८ ११ सावली " " पांता नं. १ १८८ ११ सावली " " पांती नं. १ १८८ ११ सावली " " पांती नं. १ १८८ ११ सावली " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " पांता नं. १ १८८ ११ सावली " " पांता नं. १ १८८ ११ सावली " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला पांती नं. १ १८८ ११ सावला " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " पांता नं. १ १८८ ११ सावला " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                    | १६ दंगगा   | वत देवडा वः     | ज्ञावत व दृरग     | जोत.         |      | ष्ट पिन्डवारा में भेदावत राजपूत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९९                 |
| र मणादर परगने होरा खारल के छोटमाई. १७१ साजपुर रियासत के नोब (नीसरा), खाजनी, थागदु. आदि के कद्रसिद्योत (अठ (वजावत))  र सतापुरा परगने होरा खारल पांती नं. १ १७४ स मणोरा , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          |                 | -11-11 1 9711     |              | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १९९                 |
| ब्रोधपुर रिवासत के नोब (नीसरा), वाजनी, घागदु, आदि के कप्रसिद्धीत (वजावत)  २ सतापुरा परगने झोरा खारळ पांती नं. १ १७६ ३ सतापुरा " " पांती नं. १ १७६ ४ मणोरा " " के छोटमाई १७६ ४ घोराळी " चारा कारळ पांती नं. १ १७६ ४ मणवादा व नांदीआ. " १०७ १ झाढोळी " झोरा कारळ पांती नं. १ १७८ १० झाढोळी " होरा कारळ पांती नं. १ १७८ १० झाढोळी " पांती नं. १ १७८ १० झाढोळी " पांती नं. १ १७८ १० आहाढोळी " पांती नं. १ १७८ १० आहाढोळी " पांती नं. १ १७८ ११ आणदोर " खूणी (पट्टे सारणेश्वरजी) पांती नं. १ १८८ १३ सावळी " मगरा पांती १ १८८ १३ सावळी " मगरा पांती १ १८८ १३ सावळी " मगरा पांती १ १८८ १६ सावळी " " पांती नं. १ १८८ १६ सावळा " " पांता नं. १ १८८ १६ सावळा " " " पांता नं. १ १८८ १६ सावळा " " " पांता नं. १ १८८ १६ सावळा " " " पांता नं. १ १८८ १६ सावळा " " " पांता नं. १ १८८ १६ सावळा " " " पांता नं. १ १८८ १६ सावळा " " " पांता नं. १ १८८ १६ सावळा माणाचळी के गोसळावत वेवढा. ए.०००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |                 | त साउस के सीउ     |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| वाजनी, वागदु. आदि के कद्रसिंद्रोत ( वजायत )  २ सतापुरा परगने सोरा खारळ पांती नं. १ १७६ ३ सतापुरा " " पांती नं. २ १७६ ४ माळणवा हुंगरावत. पृ. २०१ से २०८.  ३ सतापुरा " " पांती नं. २ १७६ ४ माळणवा हुंगरावत. पृ. २०१ से २०८.  ३ सतापुरा " " पांती नं. २ १७६ ४ माळणवा हुंगरावत. पृ. २०१ से २०८.  ३ सतापुरा " " के छोटमाई १७६ ४ माळणवा " " में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा व नांदीआ. " १०६ साळळी परगने पिन्डवारा. १०६ थाळडी परगने पिन्डवारा में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा " में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा " " में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा व नांदीआ. " १०६ साळ्यो परगने पिन्डवारा में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा " " में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा परगने पिन्डवारा में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा " " में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा परगने पिन्डवारा में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा परगने पिन्डवारा में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा परगने पिन्डवारा में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा " " में माळणवा राजपुत.  ३ सोणवाडा परगने पिन्डवारा. १०६ सायपुत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |                   |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ( वजावत )  २ सतापुरा परगने झोरा खारळ पांती नं. १ १७४ ३ सतापुरा , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                   | -            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 400               |
| १ सतापुरा परगने झोरा खारळ पांती नं. १ १७६ १ सतापुरा ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |                   |              | १८   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| इ सतापुरा " " पांती नं. २ १७६ १ मणोरा " " पांती नं. २ १७६ ६ मणोरा " " पांती नं. २ १७६ ६ मणोरा " " पांती नं. २ १७६ ६ मणोरा " " पांती नं. २ १७६ ७ घरापुरा परगने सिरोही. १७६ ८ मोरली " खूणी. १७७ ६ झाहोली " मोरा कारल पांती नं. २ १७८ १० झाहोली " " पांती नं. २ १७८ १० आहोली " " पांती नं. २ १७८ ११ आणदोर " खूणी (पट्टे सारणेश्वरली) पांती नं. १ १८० १३ मणदोर " " मणेरा पांती १ १८० १३ मणदोर " " पांती नं. २ १८० १३ मणदोर " " पांती नं. २ १८० ११ सायली के गोसलावत देवदा. पु. २०९ से २१३ सायली " के छोटमाई. १८२ १ पामेरा में कीतावत राजपूत. २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २ स        |                 |                   | नं. १ १७४    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                   |
| द सणीरा " " पांती नं. २ १७६ ६ सणीरा " " के छोटमाई १७६ ७ चेरापुरा परगने सिरोही. १७६ ८ मोरली " खूणी. १७७ ९ झाढोली " झोरा कारल पांती नं. १ १७८ १० झाढोली " " पांती नं. २ १७८ १० आहोली " " पांती नं. २ १७८ १० आहोली " " पांती नं. २ १७८ ११ अणदोर " खूणी (पट्टे सारणेश्वरजी) पांती नं. १ १८० ११ अणदोर " " पांती नं. २ १८० ११ सावली " मगरा पांती १ १८० ११ सावली " मगरा पांती १ १८० ११ सावली " " पांती नं. २ १८० १९ सोवरा " " पांता नं. २ २०८ ११ सावली " " पांती नं. २ १८० १९ सोवरा " " पांता नं. २ २०८ ११ सावली " " पांती नं. २ १८० १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सावली " " पांती नं. २ १८० १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सावली " " " पांती नं. २ १८२ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सावली " " " पांती नं. २ १८२ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा " " " पांता नं. २ २०८ १९ सोवरा में कोतावत राजपूत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | _               | मांजी :           |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
| द सणीरा " " के छोटमाई १७६ ७ चेरापुरा परगने सिरोही. १७६ ८ मोरली " खूणी. १७७ ९ झाडोली " झोरा कारळ पांती नं. १ १७८ १० झाडोली " " पांती नं. २ १७८ १० अ. झाडोली " " पांती नं. २ १७८ ११ अणदोर " खूणी (पट्टे सारणेश्वरजी) पांती नं. १ १८० १३ अणदोर " " पांती नं. २ १८० १३ सायली " मगरा पांती १ (जा औलांद.) १८१ १४ सावली " " पांती नं. २ १८० १३ सावली " " पांती नं. २ १८० १४ सावली " " पांती नं. २ १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ध म        | णोरा 🚜 .        |                   | _            | ľ    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                   |
| प्रशाही । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | _               |                   | _            |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| प्रशिद्धा परगन सिराहा.  ८ मोरली , खूणी. ९ झाडोली , झोरा खारल पांती तं. १ १७८ १० झाडोली , पांती तं. २ १७८ १० अ. झाडीली , पांती तं. २ १७८ ११ आणदोर , खूणी (पट्टे सारणेश्वरली) पांती तं. १ १८० ११ आणदोर , पांती तं. २ १८० १३ यावली , मगरा पांती १ १८० १३ यावली , मगरा पांती १ १८० १४ यावली , पांती तं. २ १८० १४ यावली , पांती तं. २ १८० १४ यावली , पांती तं. २ १८० १४ यावली , के छोटमाई. १८२ १८ थामेरा में कीतावत राजपूत. २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                 |                   | -            |      | es afferen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| १ सारता " श्रूणा. १७७ १ सारताल पांती नं. १ १७८ १० साढीली " प्रांती नं. १ १७८ १० साढीली " पांती नं. १ १७८ ११ अणदोर " कृणी (पट्टे सारणेश्वरली) पांती नं. १ १८० १३ सावली " मगरा पांती १ (ना जीलाद.) १८१ सावली " " पांती नं. २ १८० १३ सावली " " पांती नं. २ १८० १३ सावली " " पांती नं. २ १८० १६ सावली " " पांती नं. २ १८० १६ सावली " " पांती नं. २ १८० १८० सोधेरा परणने पिन्हवारा पांती नं. १ २०७ १६ सावला " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " पांता नं. २ २०८ १६ सावला " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                   | -            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| १० झाडोली , , , पांती नं. २ १७८ १० आ. झाडोली , , , पांती नं. २ १७८ १० आ. झाडोली , , , पांती नं. २ १७९ ११ आणदोर , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                   |              | Ì    | The state of the s |                     |
| १० अ. झाडीली ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                 | mind .            |              |      | ७ पालही परगने खूणी में मालणवा राइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| के छोटमाई.  १७९ ११ अणदोर , अणी (पट्टे सारणेश्वरजी) पांती नं. १ १२ अणदोर , पांती नं. २ १३ बावली , मगरा पांती १ (जा जीलाद.) १४ बावली , पांती नं. २ १४ बावली , पांती नं. २ १४ बावली , के छोटमाई. १८२ १५ अमेरा में कीतावत व मामावली के गोसलावत देवदा. १५ अमेरा में कीतावत राजपूत. १०६ १६ सायेरा परगने पिन्हवारा के मालणवा जी सवरलो में है वह. १०६ १६ सायेरा परगने पिन्हवारा पांती नं. १ १८६ १६ सायेरा , पांता नं. १ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १९ पोनरा में कीतावत राजपूत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 | mish .            |              |      | ८ बीरोली परगने पिन्डवारा में मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>उणे</b> चा       |
| ११ अणबोर , जूणी (पट्टे सारणेश्वरजी) पांती नं. १ १२ अणबोर , , , पांती नं. २ १३ साथली , , मगरा पांती १ (जा जीलांद.) १४ सावली , , , पांती नं. २ १४ सावली , , , , पांती नं. २ १४ सावली , , , , पांती नं. २ १४ सावली , , , , पांती नं. २ १४ सावली , , , , पांती नं. २ १४ सावली , , , , पांती नं. २ १४ सावली , , , , पांती नं. २ १४ सावली , , के छोटमाई. १८२ १४ पामेरा में कीतावत राजपूत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 | ,, ,,,,,,         | _            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| पांती नं. १ १३ अणदोर , , , पांती नं. २ १३ बावली , , मगरा पांती १ (जा जीलाद.) १४ बावली , , , पांती नं. २ १४ बावली , , , पांती नं. २ १४ वावली , , , पांती नं. २ १८२ १४ वावली , , के छोटमाई. १८२ १४ वावली , के छोटमाई. १८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | •               | गी (पडे सारणेश्व  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग जी                |
| १२ अणदोर , , , चांती नं. २ १८०<br>१३ बावली , , मगरा पांती १<br>(ना जीलाद.) १८१<br>१८ बावली , , , पांती नं. २ १८२<br>१८४ बावली , , , पांती नं. २ १८२<br>१८३ अ. आ. बावली , के छोटभाई. १८२ १ पामेरा में कीतावत राजपूत. २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                   | -            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०६                 |
| (ना जीलाद.) १८१ १९ कीतावत व मामावली के गोसलावत देवदा.<br>१४ बावली ,, ,, पांती नं. २ १८२ पू. २०९ से २१३.<br>१३ अ. आ. बावली ,, के छोटभाई. १८२ १ पामेरा में कीतावत राजपूत. २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १२ ૪       | गणदोर "         | , पांती नं. २     |              | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
| १४ बावली ,, ,, पांती नं. २ १८२ पृ. २०९ से २१३.<br>१३ अ. आ. बावली ,, के छोटभाई. १८२ १ पामेरा में कीतावत राजपूत. २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३ य       | गयली ,, मग      | ारा पांती १       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |
| रह अ. आ. वावली ,, के छोटभाई. १८२ १ पामेरा में कीतायत राजपूत. २०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |                   | १८१          | 188  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वदा-                |
| as - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                 |                   | 161          | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>१३ इ. इं. बावली " " १८३ २ सणदरा इलाके जोधपुर में कीतावत. २१०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 | , के छोटभाई.      | १८२          | 1    | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३ इ       | (. इ. बावली ,   | n                 | १८३          | J    | २ सणदरा इलाके जोधपुर में कीतावत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . २१०               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकरण विषय व नावत के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निशृष्ट पर                                    | प्रकरण विषय व बाबत कीन गृह क्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>विज्ञापुर इलाके कोधपुर में कीतावत<br/>रातपृत.</li> <li>भ मामावली परगने पामरा के छोटमाई.</li> <li>भ मामावली ,, ,, पांती नं. १</li> <li>भ मामावली ,, ,, पांती नं. २</li> <li>न वटगांमा व वागिडिया देवडा. पृ. २१४ से २१८,</li> <li>१ घडगांम ईलाके कोधपुर.</li> <li>२ आकुना परगने मगरा पांती नं. १</li> <li>३ आकुना ,, ,, पांती नं. २</li> </ul>                                                                                                                                                          | २११<br>२११<br>२१३<br>२१३<br>२१५<br>२१६<br>२१६ | <ul> <li>फणसिया रियासत पाळणपुर के चीवावत.</li> <li>६ आकोळी. ,, ,, ,, ,, १३, ७ रेयदर परगने मंदार (व पांघावादा ई. पाळणपुर.) के चीवावत.</li> <li>८ दुआ परगने मगरा के चीवावत.</li> <li>९ चीवाचत रामपूत भारजा व सासरवादा परगने रोद्दीदा (रामपूत दाये.)</li> <li>९ (अ) मारजा के चीवावत (रामप्त दाये).</li> <li>९ (आ) साखरवादा के चीवावत (रामप्त दाये.)</li> <li>११६</li> <li>९ (आ) साखरवादा के चीवावत (रामप्त दाये.)</li> </ul> |
| २१ वीटा चोंद्वान (सियाणा इळाके जोघपुर )-<br>पृ. २१९ से २२२.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २१९                                           | २४ अवानत उर्फ अवसी चौहान. पृ. २४१ से २४९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १२ वालोतर चोहान (हो दीयार्ली इलाके जोधपुर).  पृ. २२३ से २३१-व.  श्रे हो हो आली ठिकाने के रावजी व  दूसरे वालोतरों ( जिसमें १ सरली के  यालंतर पांती नं. १. २ सेराणा, ३ मास्टी,  श्र मोस्त, ५ मेंसयाडा, ६ सेंदरिया पां. नं. १  लेंदरिया पांती नं. २, ८ वेदाणा ९ आलावा पांती नं. १, १० आलावा पांती नं. २. ११ रियावाव, ११ पावटा १३ मालपुरा पांती नं. २, १४ पसाणवा १५ सगालिया पांती नं. २ आदि ) वे पुश्तनामें हैं. २ सगयरी के वालोतर व १ कुवाला, २ गुटा, ३ सरली पांती नं. २ के  यालोतरों के पुश्तनामें दिये गये हैं. | २२३<br>से<br>२३१                              | ( wrotherer   saterer   500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २२ चीवावत चौहान, पृ. २३२ से २४०.<br>१ चीवावत वंश्वध्य.<br>२ जामठा परगने मंद्वार के चीवावत.<br>१ नागाणी परगने वामेरा ,, पांती नं.१<br>४ तागाणी ,. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | १० कीघरली परगने सांतपुर के सवायत<br>पांती नं. २. १४८<br>११ मोरयला परगने सांतपुर के अवायत<br>पांती नं. २. २४८<br>१२ तहंगी परगने रोहिद्रा के सवायत. २४८                                                                                                                                                                                                                                                                     |





## योजूदा महाराजा साहव सिरोही.



महाराजाधिराज महाराव सर स्वरूपरामसिंह साहव वहादुर.

# चौहान कुल कल्पद्रुम.

#### विभाग २ रा.

( सिरोही के समस्त चौहान सरहार ).

#### प्रकरण १ ला.

## सिरोही रियासत के चौहान सरदारों की शासाएं.

सिरीही रियासत के देवडा चौहान राजवंश को इतिहास इस पुस्तक के प्रथम विभाग में आचूका है, परन्तु सिरोही रियासत के समस्त देवडे चौहान सरदारों की तरफ से इस पुस्तक के छेखक को यह सूचना की गई कि, हम छोगों का एक सम्पूर्ण वंशवृक्ष अछाहिदा विभाग से मुरतिव होकर छपवाया जावे. उसपर सिरोही रियासत से जिस २ चौहान सरदारों को आजीविका दी गई, व उनमें से उनके खानदान वाछे सिरोही रियासत में विद्यमान है, उन सरदारों के सम्पूर्ण वंशवृक्ष (जिसमें उनके छोट भाईओं भी शांमिछ है.) ताजिमी ठिकानों के संक्षिप्त इतिहास के साथ, अंकित किये जाकर यह पुस्तक मुरतिव किया गया है. विक इतिहास की ब्रुटी न होवे उस कारण से जो जो सरदारान की जागीरें गैर रियासत में चिल गई है, उनके पाटवी सरदारों के वंशवृक्ष भो संक्षिप्त वृतान्त के साथ अंकित किये गये है, जिससे यह हाल मालूम हो सके कि सिरोही के चौहान राजवंश के अमुक २ सरदार वर्तमान समय में अमुक स्थान पर विद्यमान है.

वस्तुतः सिरोही राज्य की स्थापना करने वाला मूल पुरुष देवडा लूंभकर्ण उर्फ लूंभा ने चंद्रावती नगरमें राज्यस्थान करने वाद सिरोही के देवडा चौहान राजवंश की शुरूआत हुई है, परन्तु महाराव लूंभकर्ण ने चंद्रावती में राज्यस्थान कायम करने वाद जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी को ओलाद वाले (जो १ बोडा, २ वालोतर, ३ चीवा, ४ अवसी उर्फ अवावत, शाखा के नामसे प्रसिद्धि में आये हैं, उनके वंशज. ) महाराव लूंभकर्ण की सेवा में उपस्थित होनेसे उनको सिरोही रियासत से आजीविकाएं देनेमें आई, वैसे महाराव लूंभकर्ण के भाईओं को भी सिरोही रियासत से जागीरें दो गई, इस कारण से सिरोही रियासत के देवडे चौहान सरदारों के उपरांत बोडा, वालोतर, चीवा, व अवावत चौहान सरदारों का समावेश भी सिरोही के चौहान सरदारों में होता है, जिसले इस पुस्तक में सिरोही के चौहान सरदारों के वास्ते, जालोर के राव मानसिंह उर्फ माणीजी को मूळ पुरूप अंकित करके, उससे अलग हुई हरएक पेटा शाखाओं के सरदारों के शृंखलावछ वंशवृक्ष देने में आये है. इसपर से उम्मेद की जाती है कि सिरोही रियासत के सरदारों की इच्छा पूर्ण होगी.

#### १ वंशवृक्ष राजकुल सिरोही के चौहान





उपर के वंशपृक्ष में नं. मूँ लक्ष्मणिसंह को चंद्रावतो से 'सकुडा 'की जागीर मिली थी, मगर उसके वंशज मेवाड में चले जानेसे वह 'वावनगरा देवडा ' कहलाये, और नं. मूँ लृंढराय को 'उमरणी' (अमरावती) की जागीर मिली थी, उसकी ओलाइ वाले मालवा में 'वसी' गांव में चले गये, जो 'वसी के देवडे' कहलाये. इन दोनों शाख़ों के देवडों का जो कुछ इतिहास प्राप्त हुआ वह प्रथम विभाग में अंकित हो चृका है, उनके सिवाय इस वंशपृक्ष में जो जो नाम अंकित हुए है, उनकी ओलाद वालों के वंशपृक्ष यह दृसरे विभाग में उनसे नीकली हुई पेटा शाखाओं के कम से अंकित किये है, और ख़ास करके सिरोही के महाराव से नजदीक के भायातों के प्रकरण पहिले अंकित करके उसी सीलसिले दृसरे भायातों के क्रमवार पुरतनामे लिखने में आये है.

इस वंशवृक्ष में अंकित हुई शाख वालों की जागीरें तिरोही के महाराव के तरफ से देने में आई थी, परन्तु उनमें से नं. है वोडा शाखा की (सियाणा पट्टे की जागीर) व नं. है वालोतर शाखा की (डोडियाली पट्टे की जागीर) और नं. है वडगामा देवडों की (वांकडीया वडगांम पट्टे की जागीर) जागीरें वि. सं. १६३१ में महाराव स्रताणित के समय में जालोर के खान मलेकखान की तेहत में सिरोही रियासत से दी गई, जिसले इन शाखाओं वालों की जागीरें वर्तमान समय में जोधपुर रियायत के तेहतमें विद्यमान है, नं. के चीवावतों की कितनीक जागीरें पालणपुर रियासत के तेहत में वि. संवत् १८७२ में चली गई है, वैसे ई. स. १८५३ (वि. सं. १९१९) में सिरोही रियासत की सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की उसमें लखावत सरदारों के कितनेक गांव पालणपुर की रियासत के तरफ गये है, परन्तु उन गांवों की जागीर लखावतों के तरफ रहनेसे, वे लोग उन जागीर के वास्ते रियासत पालणपुर के सरदार भी गिने जाते है.

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष में नं. ११ मेहाजल की ओलाद वाले 'विसलपुर के लखावत' कहलाते है, उनकी व नं. २० पदश्रष्टमहाराव सुरताणसिंह की ओलाद वाले जो 'देवातरा के लखावत' कहे जाते है, उनकी जागीरें वर्तमान समय में जोधपुर रियासत में है.

सिरोही इलाका के सरदारान का प्राचीन इतिहास देखते मालूम होता है कि, उनके मूलपुरुपों को रियासत से आजीविका में जो जागीरें मिली थी, उनमें समयानुसार रह बदल होता आया है, जिसमें खास करके राज्य की अच्छी सेवा करने वालों की जागीरें बहाने का, व राज के हुकम में न रहने वालों की जागीरें वापिस लेनेका अगर उसमें कमबेस या रहवदल करने के दाखले जगह २ नजर आते हैं. उसी मुआफिक रियासत से मिली हुई आजीविका छोडकर गैर रियासत में जानेपर, या भाइबंट होकर राज्य से मिली हुई जागीर तकिसम होकर अलग हुई जागीर का सरदार नाओलाद गुजरने पर, उनकी जागीर रियासत में खालसा होने की प्रणालिका प्राचीन समय से ही विद्यमान होना, सरदारों के पुश्त नामे से पाया जाता है.

सिरोही रियासत के राजिवयों में अपुत्रवान होने की हालत में गोद लेनेका एक भी दाखला इस वंशवक्ष में नहीं मिलता है, परन्तु दूर के भायातों में अपुत्रवान होनेकी हालत में कितनीक जागीरों में, रियासत से गोद मंजूर होने पर दत्तक पुत्र उस जागीर के मालिक हुए है, और कितनीक जागीरें खालसे हुई है, ताल्प्य यह है कि अलग हुई जागीर कें सरदार (जिसमें छोटभाईओं का भी समावेश होता है.) अपुत्रवान होनेकी हालत में उनकी जागीर के वास्ते किसी को गोद रखना, या वह जागीर खालसा राज करना, अगर उस जागीर को मजराणा लेकर उनके नजदीक के रिश्तेदार को इनायत करना, यह वातें सिर्फ महाराव की मर्जी पर होना इस वंशवक्ष की ख्यात से पाया गया है, जिसमें अकसर करके अलग हुए छोट भाईओं की जागीर नाओलाद होने पर, वह जागीर उनके पाटवी सरदार को नजराणा लेकर इनायत करने के दाखले ज्यादह

मालूम होते हैं, और ऐसी छोटभाईओं की जागीर खालसे राज करने के दाखले भी कहीं २ पाये गये है.

इस विषय में (जागीदारों के जागीर की क्या प्रणालिका सिरोही रियासत में विद्यमान है.) सिरोही रियासत के पुराने दफ्तर से यह प्रणालिका होना (सिरोही के दिवान मूंशी अभीनमांहमद की केफियत से.) मालूम हुआ है कि, अलग हुई जागीर के जागीरदार या छोटभाई नाओलाद होने पर, उनकी जागीर के वास्ते गोद मंजूर करना, या वह जागीर खालसे रखना, या दृसरे किसीको नजराणा लेकर इनायत करना, यह रियासत की मर्जी पर है, परन्तु इस तरह होनेसे एकसा धोरण न रहने के कारण, मोजूदा महाराव साहव ने ई. स. १९२३ (वि. सं. १९७९) में जागीदार कानून मुकरर किया है, जिससे अब उस कानून मुआफिक ऐसे सवालों के तसिषये होते है, विहक ऐसे मुआमिले तय करने के वास्ते इपेसियल तौरपर जागीरदार कमीटी मुकरर की है, जिससे आसानी से तसिषये हो जाते है.

तिरोही रियासत के सरदारान को जो जागीरें दी गई है, उनको वेचांण, रहन, या तबादला करने का उन जागीर के सरदारों को मुतलक हक नहीं है, क्यों कि जमीन को मालिक रियासत है, और सिर्फ जागीर की आमदनी पानेका जागीरदार को हक हैं. इस कारण से सिरोही के सरदारों को जागीर उनके खानदान के हाथ से गैर कोम के सख्तों के तरफ या दूसरे खानदान वालों के तरफ नहीं जाते, उन्हों जागीरदारों के खानदान में चली आ रहीं हैं.

सिरोही रियासत के सरदारों से प्राचीन सगय में राजहक कितना लिया जाता था, उसके लिये कोई मुकरर बात होनेका दाखला नहीं मिला है, परन्तु यह मालूम हुआ है कि, कुल सरदारों की जागीर से चीट्टी, लबाजमा, तोपझुंडा, तलबाना, फौजवल, बराड, रोजीना, दहानगी, अमामी, आदि लागतों के नाम से राजहक वसूल होता था, बिक बि. सं. १८५६ (महाराब बेरीसाल दृसरे के समय में ) में ऐसी लागतें वसूल होनेकी वही देखते पायां जाता है कि, इन लागतों के नामसे इतनी +बडी रकम

<sup>+</sup> निरोही न्यासन के नागीरद में के गांतों से वि. ते. १८८० पहिछे हरवाल रामहक के नामसे रक्तम ली नाती भी उसके आंकरों के माम वि. ते. १९८० के सेटडमेन्ट से नये उहसाय में आंकहे मुक्तर हुए (आठ आनी राम एक के) उसका चंद्र गांचों का महाच्या

|    | नाव माधीर    | યિ. મે. ૧૮૬૬ મેં | वि. सं. १८६५ में  | मौजूदा सेटिश्मेन्ट वि. से. १९८० में |
|----|--------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1  | दिकाणा नागान | <b>३</b> ३२६)    | दालया नहीं मिद्रा | ११२७                                |
| ર્ | दोहुआ        | २१४२।            | 1)                | १३९६१                               |
| Ž, | भरटवाहा      | २७७३१            | 17                | ११२९)                               |
| å  | ध्येष        | # (8 A)          | 11                | <b>२२१४)</b>                        |

जागीरदारों से वसूल होती थी कि, वाजे गांवों में वर्तमान समय में उस जागीर में रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उतनी रकम वसूल नहीं आती है. इसके सिवाय जब र रियासत के ऊपर दुइमनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फोज वंदी की जरूरत होती थी, तब फोजवाब के नाम से खास तौर पर कुल इलाका के गांवों से, फोजवाब वसूल ली जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार राजहक अदा करने में इतने तंग हो गये कि, महाराव उदयभाण के समय में (बि. सं. १८६५ से १८७५ तक में) मोका पाकर इस सख्ती से बचने के कारण, कितनेक असरदारों ने (लखाबत, चीवावत आदि जिनकी जागीरें पालणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) पालणपुर की मातहती में जाकर, पालणपुर रियासत को अपनी जागीर के गांवों में से 'पडापान ' (हरिकस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्सा देने के इकरार लिख दिये.

महाराव उदयभाण की राज्य कारकर्दगी अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद श्रष्ट किये गये, और उनके छोटे भाई राव शिवसिंह ने राज्य का काम अपने हाथ में लिया. महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८८० में अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके राज सुधारने की तजवीज हाथ में ली, और जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट किया गया, उसमें जागीरी गांव से हरसाल जो वगैर घोरण की वडी रकम+ जास्ती के इलाज लेकर वसूल की जाती थी, वह रिवाज मौकूफ करके ठिकाना निंवज, पाडिव, कालंद्री, मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ कुल आमदनी में से छः आनी वांट कर लेने का, और दूसरे जागीरदारों से जमीन की आमदानी में से आठआनी व दूसरी वाव लाग (घरगिन्ती, मवेसी, आदि) की शरह मुकरर करके वह ध्यामदनी राज में लेनेका ठहराव तहरीर हुआ.

| ५ घांणता | १६६१) | ११=शु  | \$\$·J |
|----------|-------|--------|--------|
| ६ सिधरत  | २१००  | २२० शु | 11<    |

<sup>×</sup> पालणपुर में आधा हक लिख देने वाले नौहान सरदारों में वि. सं. १८७४ में मंदार के राजवी व शांयावाडा के सीवापनों ने शुरुआत की, और बाद में मटाणा, रहुआ, द्वाणी, वागदा, मावल, गिरवर आदि जागिरदारों ने हक लिख दिया था. है किन किसी दुंगरावप ने या अवावनों ने हक लिख देनेका दालला नहीं मिलता है.

<sup>+</sup> ति. मं. १८८० पेश्तर जागीरी गांवों से राजहक वस्त्र करने की पद्धित यह भी कि, राज की फींज के साथ राज का ग्रामाहित इसके में एरसाल दौरा करके हरएक गांव की नकम का आंकड़ा, उन गांव की आबादी पर नमर दे मुकरर करता था, यह राज नहीं देंने की हाइत में उस गांव की मंत्री न रिआवा को बतोर जामनी विरक्तार किये जाते थे.

रू नागीरदारों के साप वि. सं. १८७९-८० में जमीन के तिवाय की आयदनी राज में हेनेका ठहराव हुआ था, परन्तु विननेक पर्य बाद उप आमदनी में से किननेक मागीरदारों को चार आना व कितनेक की आठ आनः हक दिया जाना शुरू हुआ है.

यह सेटलमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पालणपुर रियासत में आधा हक देना मंजूर करके पालणपुर की मातहती स्वीकार ली थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज सरकार ने सिरोही रियासत में वि. सं. १८८० में चुपुर्व किये, उन गांवों में उसी मुआफिक आठआना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ.

इस तरह होनेसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से बटवारा से, राज हक वस्ल होने लगा जो १०० साल तक चला, परन्तु उसमें कितनीक हरकतें आनेसे जागी-रदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मौजूदा महाराव साहव ने वि. सं. १९७९ (ई. स. १९२३) में जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट करने का कानून जारी किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टीशन कराकर कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व १५ साल की मियार के वास्ते नकद लगान मुकरर कराने का, रास्ता खुल जानेसे वहुत से जागीरदारों ने इस कानून मुआफिक पार्टीशन व नकद लगान का सेटलमेन्ट करालिया है, और जो वाकी है वह भी इस कानून मुआफिक अपना सेटलमेन्ट करा सक्ते है.



<sup>#</sup> मिन मिन नागीरदारों ने वि. सं. १९७९ के नागीरदारी सेटल्प्रेन्ट के कान्त मुआफिक ठहराव करालिये है, उसकी नुंद उस नागीर के वंशायुस के नीचे नोट में दर्न की है, उस नुंद में नो रान एक की आंनी लिखी है वह सिर्फ नमीन की आमदनी के रान एक के वास्ते है.

जागीरदारों से वसूल होती थी कि, वाजे गांवों में वर्तमान समय में उस जागीर में रियासत का आठआनी हक होने पर भी, उतनी रकम वसूल नहीं आती है. इसके सिवाय जब २ रियासत के ऊपर दुश्मनों का आक्रमण होता था, या रियासत को फीज वंदी की जरूरत होती थी, तब फीजवाब के नाम से खास तौर पर कुल इलाका के गांवों से, फीजवाब वसूल ली जाती थी. इस तरह होनेसे सिरोही इलाका के सरदार राजहक अदा करने में इतने तंग हो गये कि, महाराव उदयभाण के समय में (वि. सं. १८६५ से १८७५ तक में) मौका पाकर इस सख्ती से वचने के कारण, कितनेक असरदारों ने (लखावत, चीवावत आदि जिनकी जागीरें पालणपुर की रियासत के सरहद पास थी.) पालणपुर की मातहती में जाकर, पालणपुर रियासत को अपनी जागीर के गांवों में से 'पडापान ' (हरकिस्म ) की आमदनी में से आधा हिस्सा देने के इकरार लिख दिये.

महाराव उदयभाण की राज्य कारकर्दगी अच्छी न होने के कारण, वह गद्दी से पद श्रष्ट किये गये, और उनके छोटे भाई राव शिवसिंह ने राज्य का काम अपने हाथ में लिया. महाराव शिवसिंह ने वि. सं. १८८० में अंग्रेज सरकार के साथ अहदनामा करके राज सुधारने की तजवीज हाथ में ली, और जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट किया गया, उसमें जागीरी गांव से हरसाल जो वगैर धोरण की वडी रकम+ जास्ती के इलाज लेकर वसूल की जाती थी, वह रिवाज मौकूफ करके ठिकाना निंवज, पाडिव, कालंद्री, मोटागांव, व जावाल यह पांच ठिकानों के साथ कुल आमदनी में से छः आनी वांट कर लेने का, और दूसरे जागीरदारों से जमीन की आमदानी में से आठआनी व दूसरी वाव लाग (घरगिन्ती, मवेसी, आदि) को शरह मुकरर करके वह अआमदनी राज में लेनेका ठहराव तहरीर हुआ.

| 9 | घांणता | १६६१) | ११०१७  | <b>(</b> 3.) |
|---|--------|-------|--------|--------------|
| Ę | सिधरत  | 2800] | २२० धु | ११८६)        |

नोट-गुराणी नौर घोरण की वसूजात से मौजूदा वि. मं. १९८० के सेटलमेन्ट में उपर्युक्त छः गांतों में आधी रक्तम आई है. इनके तिनाय खास तौर पर कीजनान ली नाती थी नो अलग है.

<sup>×</sup> पालणपुर में आधा हक दिल देने वाले नौहान सरदारों में वि. सं. १८७४ में मंदार के रामवी व पांयावाहा के चीबावनों ने शुरूआत की, और बाद में मटाणा, रहुआ, दवाणी, वागदा, मावल, गिरवर आदि जानिरदारों ने हक दिल दिया था. हैकिन किसी दुंगरावन ने या अवावनों ने हक दिल देनेका दावला नहीं मिलता है.

<sup>+</sup> ति. मं. १८८० पेश्तर जागीरी गांवों से राजहक वसूच करने की पद्धित यह भी कि, राज की फींज के साथ राज का मुमादिव इचाके में हरसाट दौरा करके हरएक गांव की रकम का आंकड़ा, उन गांव की आबादी पर नजर दे मुकरर करता था, यह रकम नहीं देने की हाटत में उस गांव की मवेमी व रिआया को बतोर आमनी निरक्तार किये जाते थे.

क नागीरदारों के साप वि. सं. १८७९-८० में जमीन के मित्राय की आवदनी राज में छेनेका उहराव हुआ था, परन्तु निनंक वर्ष बाद उम आमदनी में से किननेक जागीरदारों को चार आना व कितनेक की आठ आना हक दिया जाना द्युरु हुआ है.

यह सेटलमेन्ट होने से जो जो जागीरदारों ने पालणपुर रियासत में आधा हक देना मंजूर करके पालणपुर की मातहती स्त्रीकार ली थी, उनके जो जो गांव अंग्रेज सरकार ने सिरोही रियासत में वि. सं. १८८० में सुपुर्द किये, उन गांवों में उसी मुआ-फिक आठआना राज हक सिरोही रियासत से लेना तय हुआ.

इस तरह होनेसे सिरोही रियासत के जागीरदारों के गांवों से वटवारा से, राज हक वस्ल होने लगा जो १०० साल तक चला, परन्तु उसमें कितनीक हरकतें आनेसे जागी-रदारों की तकलिफ व शिकायत रफे करने के लिये, मौजूदा महाराव साहव ने वि. सं. १९७९ (ई. स. १९२३) में जागीरदारों के साथ सेटलमेन्ट करने का कानून जारी किया. उस कानून की रूह से जागीरदारों को अपनी जागीर का पार्टीशन कराकर कायमी सेटलमेन्ट कराने का, व ४५ साल की मियाद के वास्ते नकद लगान मुकरर कराने का, रास्ता खुल जानेसे वहुन से जागीरदारों ने इस कानून मुआफिक पार्टीशन व नकद लगान का सेटलमेन्ट करा सक्ते है.



<sup>\*</sup> जिन जिन नागीरदारों ने वि. सं. १९७९ के नागीरदारी सेटलमेन्ट के कानून मुआफिक उहराव करालिये है, उसकी वृंद उस नागीर के वंशायुक्त के नीचे नोट में दर्न की है, उस बुंद में मो राम हक की आंनी लिखी है वह सिर्फ नमीन की सामदनी के राम हक के वास्ते है.

#### प्रकरण २ रा.

**⇔∞∞∞∞∞∞** 

## सिरोही रिकासत के देक्डे कीहान राजियान.

रईस के नजदीकी भाईयात 'राजवी' गिने जाते हैं. सिरोही रियासत के राजवियों को अगले जमाने में 'रायजी या राजश्री' लिखा जाना, पुरानी लिखावटों से पाया जाता है, परन्तु महाराव शिवसिंह के कुमारों को 'राजसाहेवा' के इलकाव से तहरीर होतीथी, और वे 'राजसाहेवा' के नामसे मशहूर थे, परन्तु वि. संवत् १९८१ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने 'राजसाहेवान' को 'महाराज' की पदी इनायत की, अतएव अव वे 'महाराज' कहलाते हैं.

जहांतक मालूम हुआ रईस के नजदीकी भायातों में नाओछादी होनेपर, उनके पीछे दत्तक पुत्र लेनेकी रसम परंपरा से ही इस रियासत में नहीं है, विक कोई भायात नाखुश होकर या दूसरी रियासत में जागीर मिलने के सबब से, गैर रियासत में आवाद होजाय तो, उनकी ओछाद वालों का असली खानदान की जागीर से आजीविका पानेका हक रह वातल होना पाया जाता है, ऐसी स्रतों में राजवियों की जागीर वापस रियासत में आ जाती है.

राजिवयों के तरफ जागीर कम भी हो, तब भी दरवारी जलूस में वे वडे दर्जें के गिने जाते है, और दूसरे सरदारों के मुकावले में मान मरतवा अधिक होता है. 'महाराजों' को खानगी मुलाकात में भी गद्दी की विद्यायत पर वैठक दी जाती है, जो रसम और सरदारों के लिये नहीं है.

सिरोही रियासत के सरदारों में वराय नाम जो सीसोदिये राजपूत है, उनको वाद देते दृसरे सब सरदार चौहान है, और वे सब जालोर के वंशवृक्ष में नं. ३ वाले राव माणीजी उर्फ मानसिंह की ओलाद के उत्तरोत्तर वंशज है. सिरोही राजकुल के वंशवृक्ष में नं. १ महाराव ' त्रखा ' के नामसे उसकी ओलाद वाले ' लखावत ' कहलाये है, जिससे मौजूदा रईस व राजवियान लखावत शाखा के है.

महाराव लखा के पुत्रों में से हमीरसिंह, शंकरसिंह, व मांडण यह तीनों नाओलाद होने के कारण उनकी जागीरें वापस रियासत के शामिल हो गई, इसी मुआफिक महाराव जगमाल के कुमार 'मेहाजल' को वागिसण पट्टा की जागीर सिरोही रियासत से दी गई थी, मगर उसकी ओलाद वाले पीछेसे जोधपुर की रियासत में चले जानेसे, . वह जागीर रियासत में शामिल हो गई, इस समय में मेहाजल की ओलाद वाले जोधपुर इलाका के विसलपुर, वांकली, कोरटा, आदि पट्टां की जागीरों पर विद्यमान है. मेहाजल के बाद नं. १९ महाराव वेरीसाल के कुमार नं. २० 'सूरताणसिंह ' राजवी की पंक्ति में था, मगर वह अपने भाइओं के साथ जोधपुर चले जानेसे उसको सिरोही रियासत से मुतलक आजीविका नहीं मिली, लेकिन जोधपुर रियासत में उनको 'देवातरा' की जागोर मिली, और उनके वंशज वहां रहे.

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष से मालूम होगा कि नं. रूर महाराव जगतसिंह के कुमार नं. रूर वदासिंह को भारजा की जागीर मिलीथी, परन्तु वह अपुत्रवान होने से रियासत में वापस आई, जो वाद में महाराव वेरीसाल नं. रूर वाले के कुमार नं. रूर अखेराव को देने में आई, लेकिन वह भी अपुत्रवान गुजरने से खालसे राज रही, इसी मुआफिक महाराव शिवसिंह के कुमार नं. रूर हमीरसिंह के तरफ भिमाना का पटा, व नं. रूर जामतिसंह के तरफ खाखरवाडा व खराडी की जागीर थी, वह भी अपुत्रवान होने से उनकी जागीरें रियासत के शामिल हो गई.

इस वक्त नजदीकी राजिवयान जो 'महाराज' कहलाते हैं, उनके तरफ 'नादीआ' अजारी व जोगापुरा की जागीरें हैं, और उनसे दूर के 'राजसाहेवां ' कहलाते हैं उनके तरफ मंदार पट्टा को जागीर हैं, जो दो हिस्से में विभक्त होने से 'मंदार वडी पांती ' व 'मंदार छोटी पांती ' के राजसाहेवान कहलाते हैं. नं. र् सूरासिंह को ओलाद वाले नजदीकी रिश्ते में हैं, परन्तु उस ठिकाणे के सरदारों ने अपना विवाह शादी का सम्बन्ध उतार देनेसे, रियासत से उनके साथ राजवी के तौर से कोई तालुक नहीं रहा है. इस प्रकरणमें महाराव सूरताणिसंह के पीछे के लखावतों का वंशवृक्ष दिया गया है, जिससे काछोली के लखावत इस प्रकरण में आये हैं, लेकिन वे राजवी नहीं गिने जाते हैं.

### मादीआ परमने फिन्डबारा के महाराजः

नं. १ नादीआ पट्टा की जागीर महाराव शिवसिंह के पुत्र रूष्ट्र वाले जेतसिंह को वि. सं. १९१९ में दी गई, इसकी तीन राणीयां थी. १ चांपावतजी फतेहकुंबर, मालगढ के राठांर मदनसिंह रामदानोत की पुत्रो, (जिससे कुमार अचलिंह का जन्म हुआ.) २ भटीआणीजी उमेदकुंबर चोमू के भाटी गुलावसिंह भभूतासिंहोत की पुत्रो. ३ भटी-आणीजी सोहन कुंबर, वालरवा के भाटी मकनसिंह किशनसिहोत की पुत्रो, (जिससे कुमार शंभूसिंह और वाइजी चंदनकुंबर के जन्म हुए.वाइजी चंदनकुंबर को शादी जोधपुर के राजवी महाराज फतेसिंह के कुमार इन्द्रसिंह से की गई.)

राजसाहेव जेतिसह अच्छे घोडे सवार थे वि. सं. १९३६ की सालमें जब वजावतों के उपर फीज चढी तव झाडोली गाम सर करने में इसने वहुत वीरता से काम दिया था, ज्यादह जागीर पानेके वास्ते इसने अपने पिता महाराव शिवसिंह को हयाती में ही, अपने भाई जवानसिंह व जामतिमेंह को साथ रखकर बगावत की थी, मगर महाराव शिवसिंह का कैलाशवास होजाने वाद, महाराव उम्मदेसिंह ने अपने भाईओं को जागीरे देकर मना लिये.

नं. २ राजसाहेब अचलिंस अपने पिता के देहान्त होने पर पाट वैठे, इसकी दो शादी हुई थी, जिसमें एक बारडजी फूलकुंवर सुदासणा के ठाकुर पर्वतिंस मोहोवत-सिंहोत की पुत्री के साथ, व दूसरी चांपावतजी उगमकुंवर भीमालिया के राठौर कैशरी सिंह उदेसिंहोत की पुत्री के साथ हुई थी. परन्तु दोनों राणीयां के प्रजा नहीं हुई.

राजसाहेब अचलसिंह अपुत्रवान देवलोक होनेसे, राजवियों के रिवाज मुआफिक नादीआ पटा की जागीर रियासत में खालसा हुई, लेकिन राजसाहेवा जेतसिंह के दूसरे कुमार नं. रें शंभूसिंह को ठिकाने से वंट नहीं दिया गया था, जिससे उसको नादीआ की जागीर खास शतों के साथ दी गई. जो इस समय नादीआ के महाराज हैं. इनको वि. सं. १९८१ में महाराज की पदवी इनायत हुई. महाराज शंभूसिह का विवाह मेवसीजी प्रतापकुंवर के साथ हुआ है, जो सणदरी के राठौर चंदनसिंह भोपालसिंहोत की पुत्री है. महाराज शंभूसिंह की नावालगी में नादीआ जागीर की नीगरानी रियासत ने अजारी के राजसाहेवा जोरावरसिंह को सुपुर्द की थी.

१ वंशवृक्ष नादीआ के महाराज.



नोट—नादीआ पटा की जागीर में राजहक को छः आनी वटवारा से वसूल होती है. अफ़ारी परमने फिन्छकारा के महाराजः

अजारी पट्टा की जागीर महाराव शिवसिंह के पुत्र नं. रूप वाले जुवानसिंह की वि. सं. १९१९ में, दी गई. इसकी राणी, राणावतजी राजकुंवर गांव भाणुंदा के शार्दृलसिंह गुलावसिंहोत की पुत्री थी, (जिससे कुमार जोरावरसिंह का जन्म हुआ.)

नं. २ जोरावरिसह, अपने पिता के पीछे वालक अवस्था में पाट वेठे, उस समय नादीआ के राजसाहेव जेतिसह ने इसकी परविरश की इसकी तीन राणीयां थी, जिसमें १ जोधीजी चांदकुंवर गांव रामा का शिवनाथिसह जोरावरिसहोत की पुत्री, (उससे वाई सरेकुंवर व कुमार अमरसिंह के जन्म हुए.) २ वाघेलीजी गांव देरोल कें देवीसिंह सवलिसहोत की पुत्री उमेदकुंवर. ३ कुंपावतजी गांव बुसी के अभूतिसह दरजणिसहोत की पुत्री दानकुंवर, ( उससे इन्द्रकुंवर वाई का जन्म हुआ.)

राजसिहेव जोरावरसिंह को परगने पिन्डवारा की हुकूमत पर नियत कीये गये थे, जहां पर ता जिन्दगी काम किया, और अच्छा इन्तजाम रखा था.

नं. ३ अमरसिह अपने पिता देवलोक होने पर राजसाहेवा अजारी हुए, इनको वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराज की पदवी दी गई है. इनके छः राणीयां है, जिसमें १ राठोर दोलतिसह खेमिसहोत गांव गडा की पुत्री सतोककुंवर. २ राणावत उमेदिसंह पदमिसहोत गांव नाणा की पुत्री रसालकुंवर. ३ जोधीजी, गांव वाला के सरदारिसंह नाहरिसहोत की पुत्री उगमकुंवर, ४ भटीयांणीजी उच्छवकुमारी, गांव लवेरा के दरजणिसंह वक्तावरिसंहोत की पुत्री, ५ राणावतजी भूरकुंवर गांव नाणा के महोवतिसह पृथ्वीसिंहोत की पुत्री. ६ वाघेलीजी आणंदकुंवर गांव कुंवार के वाघेला रायिसह शिविसहोत की पुत्री है.

#### २ वंशवृक्ष अजारी के महाराज.

१ जुनानसिंह (देको देवदा चौहान राजकुल चंद्यवृक्षमें नं. २५ वाला.) २ जोरावरसिंह | १ अमरसिंह ( मौनूदा महाराज अमारी )

नोट-अजारी ठिकाने की जागीर में राजहक चारआनी वटवारा से वसूल होता है.

### जोगापुरा परगने खूणी के महाराज.

जोगापुरा पटा की जागीर महाराव शिवसिंह ( देवडा चौहान सिरोही राजकुल नं. कृष वाले ) के कुमार नं. कृष तेजसिंह को वि. सं. १९२६ में दी गई थो, लेकिन रांवाडा के ठाकुर की तरफ से जोगापुरा गाँव पर अपना हक होनेका उजर पेश होनेसे, जोगापुरा खालसे रखकर, वि. सं. १९२७ में मणादर की जागीर दी गई, मणादर को जागीर के वास्ते झाडोलो के वजावत सरदारों ने अपना दावा पेश कर रक्खा था, वह रियासत से खारिज हो जानेसे, वि. सं. १९३६ के श्रावण विद ९ के दिन वडी फजर ( जबिक राज साहेव तंजसिंह सोते हुए थे. ) वजावतों ने अचानक हमला मणादर पर किया. मणादर ठिकाने के राजपूतों को वजावतों ने पहिले से ही अपने पक्ष में कर रक्खे थे, जिससे उन्हों ने भी ठिकाने का वचाव नहीं किया, और वजावतों का साथ जहां राजसाहेव

तेजिसिंह सोते हुए थे, वहां तक पहुंच गये. राजसाहेव ने उस हमले से कुछ भी खोफ नहीं खाते अकेलों ने सामना किया, लेकिन उस वक्त ठिकाने के आदमीओं ने सव हथियार अपने कब्जे कर लेना पाया गया, जिससे अपने विछाने में एक वंदृक भरी हुई मिली उसको उठाकर चलाई, जिससे मोरलो गाँव का वजावत सरदार जो इस हमले में मुखिया था वह मारा गया, लेकिन दूसरा लड़ने का कोई साधन पास न रहने से वजावतों को सफलता प्राप्त हुई, और उन्हों ने ठिकाने का सब माल असवाव लूट लिया. यह खबर लास के ठाकुर को होने पर उसने मणादर जाकर राजसाहेव तेजिसह को सिरोही पहुंचाए.

यह सब वृतान्त महाराव कैशरीसिंह को मालूम होने से, वजावतों को सजा देने के लिये, खाखरवाड़ा के राजसाहेव जामतिसंह की सरदारी के नीचे राज्य की फौज झाडोली पर भेजी गई, ईस फौज में राजसाहेव नादीआ जेतिसह व मणादर राजसाहेव तेजिसह भी शरीक थे. झाडोली के वजावतों ने कुछ घंटो तक राज्य की फौज का मुकावला किया, मगर उनके आदमी मारे जाने व जख्मी होने के कारण वे लोग गाँव छोड़कर भाग गये, और राजसाहेव तेजिसह ने मणादर जाकर अपनी जागीर सम्भाली.

यह राजसाहेव फारसी व हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, और अदालत वगेरह रियासत की कोटों में मुसाहिबी की थी.

इनकी राणी अमृतकुंवर समदरली के राठौर आयदानसिंह सालमसिंहोत की पुत्री थी, उससे कुमार दलपतिंह व मानिसंह और वाई जडाव कुंवर के जन्म हुए. वाई जडाव कुंवर का विवाह किशनगढ के राठौर रघुनाथिसिंह पृथ्वीसिंहोत के साथ किया गया. इसका देहान्त होने पर कुमार दलपतिंह मणादर के राजसाहेवा हुए.

नं.२ राजसाहेव दलपतिसंह ने मेओकॉलेज अजमेर में विद्याभ्यास किया, और कुंबर पद की हालत में शिवगंज आदि तहिंसलों की हुकूमत पर थे. इनका पहिला विवाह चापावत रणजीतिसंह शाईलिसिंहोत गांव धांमणी की पुत्री चत्रकुंबर, (जिससे कृष्णकुंबर वाई व धनकुंबरवाई के जन्म हुए.) व दृसरा विवाह गांव पावा के जोधा स्रताणिसंह जुहारिसहोत की पुत्री पेपकुंबर, के साथ हुए थे. यह अपुत्रवान गुजर जानेसे, इसकी जागीर खालसा राज हुई.

नं. रें महाराज मानसिंह ने मेओकॉलेज अजमेर में विद्याभ्यास किया है. इनके पिता राजसाहेब तेजसिंह ने अपनी ह्याती में ही, अपने पुत्रों के बंट के लिये बसीयत कर रियासत से तसदीक करा दिया था. उस मुआफिक मानसिंह ने अपने बढ़े भाई राजसाहेब दलपतसिंह सें मणादर में जागीर का बंट लेना चाहा, मगर नहीं मिलनेसे

रियासत में अपनी उजरदारी पेश की. रियासत की तरफ से वसीयत के मुआफिक रूपिये वारह सौ के आमदनी की जागीर देनेका हुक्म दिया गया, लेकिन राजसाहेव दलपतिसह ने मणादर में से लागीर देना पसंद नहीं करने से, रियासत ने मणादर में राजहक की आंनी वढाकर उसको एवज में, हालीवाडा गांव की राजके हिस्से की जागीर दी, (इनका फैसला हुआ उसमें यह भी शर्त डाली गई कि कभी मणादर में नाओलादी होवे तो इनका उस पर कोई हक नहीं रहेगा.) मगर राजसाहेव मानसिंह ने वह जागीर पर न जाते चल दिया, सो कुछ अरसे तक एजन्ट गवर्नर जनरल राजपूताना के दफ्तर में आबू पर रहे, और पीछे डूंगरपुर महारावल के पास चले गये. महारावल ने महाराव कैशरीसिंह को इसके लिये तिफारिश करने से इनकी रजामंदी से ग्रुडा गांव जागीर में दिया गया, जहां पर एक साल रहे. फिर वहां से भी नाखश होंकर चले गये, जो बाद में महाराव साहिव के पास आकर अर्ज करने पर, महाराव ने इसकी मर्जी मुआफिक जोगापुरा गांव की जागीर दी, जहां इस वक्त आप रहते हैं वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराव साहिव ने इनको 'महाराज' का खिताव अता फ़रमाया, जिससे राजसाहेव के वजाय अव 'महाराज' लिखे जाते हैं. इनका पहिला विवाह गांव आलासण के चांपावत धुलसिह लखसिंहोत की पुत्री धरणकुंवर से हुआ, (उससे कुमार १ खुमाणसिंह २ अभयसिंह ३ रामसिंह के जन्म हुए.) दूसरा विवाह गांव वीजापुर के रांणावत चत्रसिंह की पुत्री के साथ हुआ. महाराज मानसिंह शंकर के वड़े भक्त है. और शराव आदि के व्यसन नहीं रखते हैं.

### ३ वंदावृक्ष जोगापुरा के महाराज.



नोट—जोगापुरा ठिकाने की जागीर में राजहक आठआनी का ठहराव है, परन्तुं वि. सं. १९७९ में दूसरे ठहराव से सालाना रु. ५००) राजहक के नकद लेने का तय हुआ है.

## मंदार परगने मंदार के राजसाहेबान.

मंढार ठिकाने की जागीर नं. के महाराव मानसिंह उर्फ उम्मेदसिंह के तीसरे कुमार नं. के जोरावरसिंह ( देखो देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष. ) को वि. सं. १७७५ में दी गई थी, उनके दो पुत्र केशरीसिंह व वष्तसिंह थे, उन दोनों के दरमियान मंढार की.

जागीर का पांचदुआई (तीन हिस्से वडे क्रमार को व दो हिस्से छोटे को) वंट होकर दो पांती इस ठिकाणे में हुई. जिसमें बडे क्रमार कैशरीसिंह की 'वडी पांती मंढार', व छोटे वख्तसिंह की 'छोटी पांती मंढार' इस नामसे जागीरें कहलाई गई. इस ठिकाने में राज हक आठ आनी वटवारा से वसूल होता है.

मंढार के राजिवयों को पहिले 'राजश्री 'का खिताब था, और कहाबत में 'मंढार साहेवा 'कहलाते थे, लेकिन पालणपुर रियासत से इनको 'राएजी 'व 'रावजी 'का खिताव तहेरीर में लिखा जाता है, और जोधपुर रियासत में कुरव १ व 'वांहपसाव 'की इजत हैं, सिरोही रियासत में इनका दर्जा सब सरदारों से ज्यादह और नादीआ, अजारी व जोगापुरा के महाराजों से कम गिना जाता है. वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने मंढार की दोनों पांती के राजश्री को 'राजसाहेवा' का खिताव अता फरमाने से अब वे 'राजसाहवान 'हुए है.

#### ४ वंदावृक्ष राजसाहेबा मंदार बडी पांती.

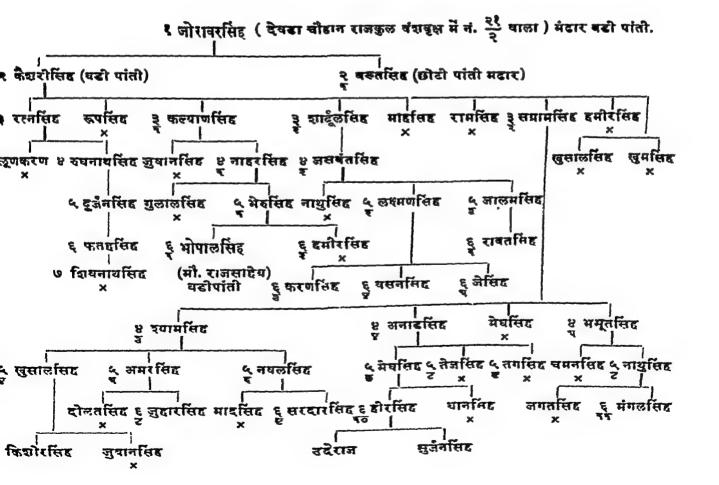

### उपर्युक्त बंशकुश का संक्षित इतिहास.

नं. १ जोरावरसिंह को वि. सं. १७७५ में मंहार की जागीर मिली. इसकी माता वारडजी तख्तकुंवरदे सुदासणा के वारड सरदारसिंह की पुत्रो थी. यह वात मशहूर है कि माजी वारडजी सिरोही पधारते थे तब रास्ते में निंवन ठिकाने का गांव देदापुर के थाणेदार ने उससे दाण मांगा, जिससे महार व निवज दरिमयान लडाई हुई, और जोरावरसिंह ने निंवज का देदापुर गांव छोन लिया. इसकी पुत्री गुलावकुंवरवाई की विवाह जोधपुर के महाराजा वजेसिंह के कुमार फतहसिंह के साथ किया गया. जोरावरसिंह ने वि. सं. १८१६ में बहुआ को सीख दी.

नं. २ केशरीसिंह-अपने पिता के देहानत होनेपर मंडार वडी पांती के राजश्री हुए. इसके तीन राणी थी, जिसमें मेडतणीजी सुरजकुंवर सींदरली के राठौर जेतिसहोत: की पुत्री अपने पित के पीछे वि. सं. १८६१ में सती हुई. कैशरीसिंह की पुत्री सरसकुंवर वाई का विवाह जोधपुर के महाराजा भीमसिंह फतहसिंहोत के साथ किया गया था, जो जोधपुर में सती हुई.

नं. ३ रत्नसिंह अपने पिता गुजरने पर वि. सं. १८६१ में पाट बैठा. इसने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरुद्ध होकर, मंडार दूसरी पांती के राजश्री; राजिसह व पांथा-वाडा के चीवा चौहान पदमिसिंह को भी साथ रखकर, पालणपुर रियासत की मातहती में जाकर वि. सं. १८७४ का काती सुद २ के रोज अपनी जागीर की आमदनों की आधी पैदायश लिख दी, लेकिन अंग्रेज सरकार के तरफ से मंडार ठिकाना वापस सिरोही रियासत को सुपुर्द करने का हुक्म होनेसे, वि. सं.१८८० के मागसर विद २ की तहरीर से पालणपुर रियासत ने सिरोही को सुपुर्द कर दिये. इसकी राणी चांपावतजी 'चंदादे' वि. सं. १८८४ में अपने पित के पीछे सती हुई, जिसकी छत्री वि. सं. १८८६ में वंधाइ गई. केशारीसिंह की पुत्री उमेदछुंवर वाई का विवाह उदयपुर के महाराणा भीमसिंह के कुमार जुवानसिंह के साथ किया गया. इसने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख दो थी. इसको छुंवर पदे की हालत में वि. सं. १८३० में जोधपुर रियासत से एक कुरब व चांहपसाव की इजत दी गई थी.

नं. ४ रूघनाथिंसह वि. सं. १८८४ में पाट चैठा, और वि. सं. १८८८ में चहुआ को सीख दी. इसका पुत्र नं. ५ दूर्जनिसिंह कुवर पदे देवलोक हुआ, जिसकी पुत्री गुलावकुंवर वाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तरूतिंसह के कुमार रणजीतिंसह के साथ किया गया.

नं. ६ फतहसिंह वि. सं. १९२० में अपने दादे के देहान्त होने पर पाट बैठा. इसकी एक पुत्री चांदकुंतरवाई का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तासिंह के पौत्र मोडसिंह

जोरावरसिंहोत के साथ हुआ, और दूसरी पुत्री कृष्णकुंवर का विवाह वांसवाहा के महारावल शंभूसिंह लक्ष्मणसिंहोत के साथ किया गया. इसका देहान्त होने पर नं. ७ शिवनाथसिंह वि. सं. १९४६ में पाट वैठा, मगर वह अपुत्रवान ग्रजर जाने से राजवियान के रिवाज मुआफिक मंदार वडी पांतों की जागीर खालसा राज हुई. राजश्री शिवनाथसिंह की तीन राणीयां में एक करणावतजी मोहतनकुंवर समदरली के रावल स्र्रताणसिंह हिम्मतसिंहोत की पुत्री, व दूसरी राणी भटियाणीजी ग्रमानकुंवर गोठडा के भाटो लालसिंह नाथुसिंहोत को पुत्री, और तीसरी राणी चांपावतजी सरेकुंवर दासफां के राठोर शक्तसिंह वदनसिंहोत की पुत्री है, (जिससे वाई मोहनकुंवर का जन्म हुआ.) इनको वि. सं. १९२२ के जेठ सुद ७ को रियासत जोधपुर से कुरव १ व वांहपसाव की इज्जत दी गई.

नं. १ राजसाहेव भोपालसिंह के वडाऊओं को आवाडा गांव जागीर में था. नं. ७ राजश्री शिवनाथिस का देहान्त होने पर उनकी राणी करणावतजी व चांपावतजी ने भी मंढार की वडी पांती की जागीर, खालसा राज करने की दरख्वास्त की थो. मगर मरहूम महाराव कैशरीसिंह साहिव का मुकाम मंढार हुआ, तब उनकी इच्छा मंढार वडी पांती का पडवा कायम रखने की होनेसे उसने नं. १ भोपालसिंह को खालसा की हुई मंढार की बडी पांती, खास शतों से इनायत करके वडीपांती के पाट वैठाया, जिससे आवाडा की जागीर व मंढार वडी पांती में से ग्रहवाडा गांव खालसे राज हुए. इस समय मंढार वडी पांती में राजसाहेव भोपालसिंह विद्यमान है.

वि. सं. १९८१ के दशहरे के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव वहादूर ने इनको राजसाहेवा का खिताव अता फरमाया है, जिससे अव "राजश्री" के वजाए राजसाहेवा के इस्काव से तहरीर होती है. इनके तीन राणी जिस्मे १ चांपावतजी चमनकुंदर गांव दासफां के राठौर समरसिंह ठाळसिंहोत की पुत्री २ भटीयांणीजी भूरकुंवर गांव इकातरा के भाटी सुमेरसिंह मेवसिंहोत की पुत्री ३ चांपावतजी इन्द्रकुंवर गांव वाकरा के राठौर पीरसिंह सोवजी की पुत्री (जिससे चंदनकुंवर वाई व कुमार मानसिंह के जन्म हुए.)

नोट—मंढार वडी पांती की जागीर में राजहक आठआनी घटनारा से वस्ल होता है.

#### ५ वंशवृक्ष राजसाहेयां मंदार छोटी पांती-



नं. १ वर्ष्तसिंह को मंढार की जागीर के पांच हिस्सों में से दो हिस्से मिले, और मंढार वडी पांती के मुआफिक उस से दूसरे दर्जें के मान मरतवा व क्रुरव हांसिल हुए, इसने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख दी.

नं. २ जेतिसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा. इसने वि. सं. १८५४ में बहुआ को सीख दी.

नं. ३ राजसिंह के पाट बैठने का बहुआ की पुस्तक में दाखला नहीं है, लेकिन वि. सं. १८७१ में पालणपुर की मातहती में जानेका जो लिखत तहेरीर हुआ है, उससे पाया जाता है कि, उक्त संवत में राजसिंह मंदार छोटी पांती के राजश्रो थे. यह अपुत्रवान गुजरने से इसका छोटा माई नं. रैं अभयसिंह पाट बैठा. अभयसिंहने वि. सं १८८८ में बहुआ को सीख दी.

नं. ४ सवलसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, इसके बाद नं. ५ पृथ्वीराज वि. सं. १९२४ में राजश्री हुए. पृथ्वीराज ने रियासत में फौजदार को जगह पर बहुत अरसा तक काम दिया था. इसका देहान्त वि. सं. १९५७ में हुआ.

नं. ६ उदेराज वि. सं. १९५७ में पाट बैठे, मगर तीन वर्ष के कम अरसे में इसका देहान्त हुआ, जिससे इसका पुत्र नं. ७ सरदारसिंह राजश्री हुए, मगर यह अपुत्रवान गुजरने से इसका भाई नं. ५ मोहोवतसिंह मौजूदा मंदार छोटी पाती के राजसाहेवां है, (जो जागीर सें बंट छेकर अलग नहीं हुए थे.) इसको रियासत ने खास शर्तों के साथ छोटी पांती मंदार के राजश्री मुकरर किये. वि. सं. १९८१ के दशहरा के दरवार में महाराव साहव वहादुर ने इनको राजसाहेवां का खिताब अता फरमाया है.

इसकी राणी राणावतजी गुलावछुंवर, राणावत शिवनाथसिंह देवीसिंहोत की पुत्री है, (जिससे वाई ओच्छवछुंवर का जन्म हुआ.)

इस छोटी पांती की जागीर में नं. है मदनसिंह नामी सरदार हुआ है, जिसका मरतवा पाटवी राजधी के वरावर का रियासत में था, और खुद महाराव इसको "काकाश्रो मदनसिंहजी" इस लफ्जों से तेहरीर करते थे, इसको वीजुआ गांव रियासत से दिया गया था, लेकिन उसके लिये भटाणा के ठाकुर ने अपना. दावा जाहिर कर वगावत की, जिससे अंग्रेज सरकार के हुकम से यह गांव किसी को नहीं देते खालसा राज रक्खा गया. मदनसिंह को रियासत जोधपुर से वि. सं. १८९० में कुरव १ व वांह पसाव की इज्जत दी गई थी.

नोट-मंडार छोटी पांती की जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

#### ६ वंशवृक्ष काछोली परगने रोहीडा के ख्लावत.

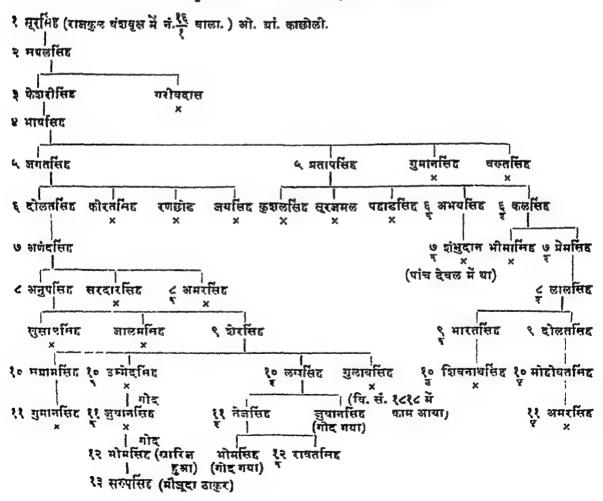

उपर्युक्त वंशवृक्ष काछोली के लखावतों का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १. सूरसिंह यह महारात्र रायसिंह ( दूसरे ) का छोटा भाई था. इसने सिरोही की गद्दी छीन लेनेका प्रयत्न किया था, परन्तु सफलता नहीं मिली, जिससे जोधपुर चला गया, वहां पर भाद्राजण की जागीर २५ गांवो से मिली थी, लेकिन पीछेसे वि. सं. १६७१ में काछोली की जागीर महाराव ने दी, जिससे काछोली में आ गये.

नं. 🖔 शंभूदान नाओलाद ग्रजर ने से उसका गांव 'पांचदेवल' खालसा राज हुआ.

नंवर १२ भोमसिंह ने नंवर कि शिवनाथिसिंह को मार डाला जिससे काछोली की जागीर खालसा हुई थी, मगर पीछे से मौजूदा महाराव साहव ने परविश्त करके इसका पुत्र नं. १३ सरुपसिंह को ठहराव नं. ७१९ ता. २७ मेई सन १९२३ ई. से पार्टिशन के कानून मुआफिक राजहक की आनी, राणावत रत्निसंह जणापुर वाले को जणापुर की उसकी जागीर के एवज में देकर, काछोली के लखावत का हिस्सा आवगी पांती से दे दिया.



#### प्रकरण ३ रा.

**⇔∞∞** 

## हसाबत रिकासत जोकपुर.

सिरोही के देवडा चौहानों की छखावत शाखा के खानदान वालों में 'देवातरा ' व 'वीसलपुर ' के छखावत है. जिसमें देवातरा के छखावत देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. १९ महाराव वेरीसाल (पहिले) की ओलाद के उतरोत्तर वारिस है, और वीसलपुर के छखावत राजकुल वंशवृक्ष में नं. १० महाराव जगमाल के दूसरे कुमार नं. ११ महाजल की ओलाद वाले है. वीसलपुर के छखावतों का भाइवन्ध का नाता वर्तमान समय में भी सिरोही रियासत के साथ चलू है, मगर देवातरा वालों का कोई ताझक सिरोही रियासत से या दूसरे सरदारों से होना पाया नहीं जाता, विक देवातरा में छखावत देवडे हैं ! ऐसा भी शायद ही किसी को मालूम होगा.

## १ देवालरा ( ई. जोधपुर ) के लखावत.

देवातरा के लखावतों का मूल पुरुष नं. १९ महाराव वेरीसाल थे. सि. रा. इ. की पुस्तक की पृष्ट २६७ की टीपण्णी में महाराव वेरीसाल के पीछे उसके पुत्र नं. २० सूर-ताणसिंह गद्दी पर आनेका स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि महाराव वेरीसाल वि. सं. १७५३ में देवलोक होने वाद, सूरताणसिंह गद्दी पर बैठा, जो एक साल के अरसे वाद यानी वि. सं. १७५४ में महाराव छत्रसाल ने गद्दी छीन लेनेसे वह जोधपुर चला गया, वहां उसको जोधपुर रियासत के तरफ से देवातरा की जागीर मिली. इनका पुश्तनामा बहुआ की पुस्तक से नीचे मुआफिक उपलब्ध होता है.



उपर्युक्त वंशवृक्ष में नं. ४ जुवानसिंह वि. सं. १८६१ मे जोधपुर की फोज सिरोही पर आई तब फोज में शरीक था. नं. ४ और नं. १ नाओलाद गुजर जाने वाद, जोधपुर

रियासत में इनकी कदर घट गई, बल्कि वीसलपुर के लखावत देवडा भूपंतंसिंह वेरीसालोत ने वि. सं. १८६८ में देवातरा की जागीर मिलने के वास्ते, जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अर्ज ग्रजारीथी, जो कबूल नहीं होते उसके एवजमें वीसलपुर की राज की वाव जोधपुर रियासत से मुआफ हुई थी, वैसा जोधपुर के महाराजा का वि. सं. १८६८ के पोस सुद ११ वार बुध के परवाने से मालूम होता है. इस वक्त देवातरा मे कौन २ लखावत राजपूत है उसका पुरा पता मालूम नहीं हुआ है.

र विसलपुर के लखावतों का मूल पुरुष ( देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) मेहाजल को सिरोही रियासत से वागिसण पट्टा की जागीर मिलीथी. जब कि सिरोही के महाराव नं. १४ मानिसंह ने अपने देहान्त के समय वि. सं. १६२८ में नं. १३ सूरताणिसंह को अपने पीछे गद्दी वारिस ठहराया, तव नजदीकी रिशतेदारी कें रुह से मेहाजल के पुत्र कल्याणिसंह का हक, सिरोही की गद्दी पर वमुकावले सूरताणिसंह के ज्यादह था. महाराव सूरताणिसंह वारह वर्ष की वालक अवस्था में गद्दी पर आये, जिससे महाराव के मुसाहिव देवडा वजा ने नाबालगी का लाम लेकर सिरोही की गद्दी दवां लेने की तजवीज करने से, कल्याणिसंह ने मेवाड के महाराणा की मदद से वि. सं. १६३० में देवडा वजा को भगा दिया, और खुद सिरोही की गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसको महाराव सूरताणिसंह ने वापस निकाला, जो अहवाल प्रथम विभाग में महाराव सूरताणिसंह के प्रकरण में सविस्तर आ चूका है.

कल्याणसिंह ने जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह के पास नागोर जाकर रहने बाद, उसका सहारा लेकर कई दफें पुनः सिरोही की गदी पर बैठने का प्रयस्न किया, परन्तु सफलता प्राप्त न हुई, जिससे वि. सं. १६४६ में जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह ने इसको भाद्राजण पट्टा की जागीर ८४ गांवों से दी. बाद कल्याणसिंह की ओलाद बालों ने कभी मेवाड के महाराणा की, और कभी जोधपुर के राठौरों की सेवा की, जिससे उनकी जागीर रद्द बदल होती रही. जब कि सिरोही की गद्दी पर महाराव अखेराज दूसरे हुए, तब उसके सहारे से वि. सं. १७०५ में विसलपुर पट्टा की जागीर कल्याणसिंह के पोता हरदास ने वालीसा चोहानों से छीन कर ली, जबसे विसलपुर पट्टा की जागीरे कल्याणसिंह को ओलाद वालों के पास है, और वे 'विसलपुर के लखावत ' के नाम से मशहूर हैं.

सिरोही के महारावों ने शाही सेवा का अस्त्रीकार करने से, मुगल सलतनत के वादशाहों के साथ उनका आखिर तक विरोध चला आया, मेनाड के प्रख्यात महाराणा प्रतापिसह के पीछे उसका कुमार महाराणा अमरिसह ने भी, शाही तावेदारी का स्वीकार कर लिया, जिससे राजधूताना में सिर्फ स्वतंत्र राज्य सिरोही रह गया. उस समय से सिरोही राज्य की सीमा चारों तरफ से दवाने की शुरूआत हुई, उदयपुर कें महाराणा ने

गोडवार का प्रदेश अपने कब्जे किया, वाद वह इलाका जोधपुर रियासत में चला गया, जिससे विसलपुर पृद्दा (गोडवार में था) जो सिरोही रियासत के तरफ था, वह भी जोधपुर रियासत के तरफ चला गया. ईसी कारण से विशलपुर के लखावत जोधपुर रियासत के गिने गये है.

विसलपुर के लखावतों में वर्तमान समय में मुख्य विसलपुर, वांकली व कोरटा के लखावतों की वडी जागीरें है. जिनके पाटवियों का वंशवृक्ष दिया जाता है.

? वंशवृक्ष विसलपुर परगने गोडवार रियासत जोधपुर के लखावत देवडा चौहान.

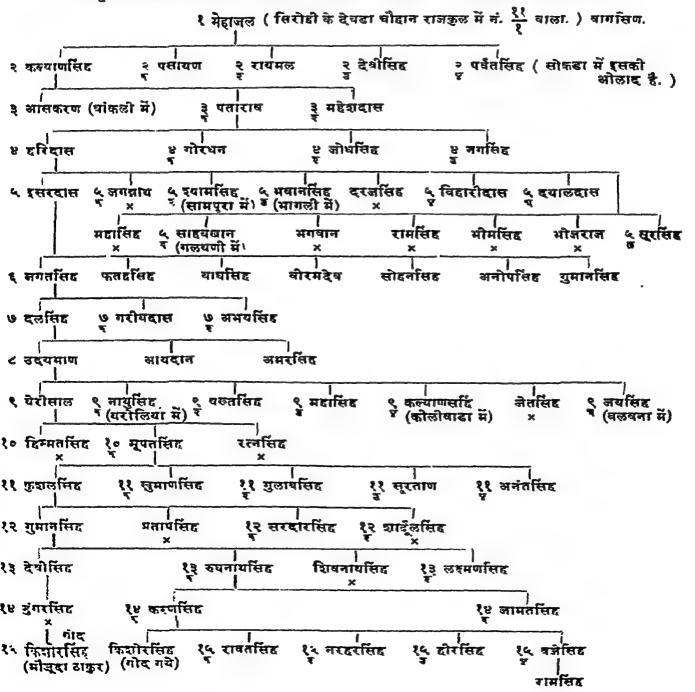

# मौजूदा ठाकुर साहब. विशलपुर (रियासत जोधपुर).



ठाकुर साहदा किशोरसिंह साहब. ठिकाना विशलपुर (रियासत जोधपुर). [विमाग दूसरा १९८ ३१ नं. ९]

# उपर्युक्त विसलपुर के कंशकृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ मेहाजल सिरोही के महाराव नं. १० जगमाल के दूसरा पुत्र था. बहुआ की पुस्तक मुआफिक इसको महाराव जगमालने वि. सं. १५४० में वागिसण के पृष्टा की जागीर दी. यह वि. सं. १५६२ में लीहीआणागढ महाराव अलेराजने लिया उस लडाई में काम आया. इसकी पुत्री रेवाकुंवर का विवाह जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह के साथ हुआ था. वि. सं. १५४० में इसने वागिसण गांव से बहुआ को सीख दी.

नं. २ कल्याणसिंह ने सिरोही की जागीर छोड कर वि. सं. १६०५ में भाद्राजण पट्टा को जागीर ८४ गांवों से छी, ऐसा बहुआ की पुस्तक में छिखा है. सि. रा. इ. की पुस्तक से पाया जाता है कि, जब कि वजा देवडा ने महाराव सूरताणसिंह को हटाकर चार महिनों तक सिरोही में राज्य किया, वाद कल्याणसिंह सिरोही को गद्दी पर आया, और सूरताणसिंह ने अपनी पन्द्रह वर्ष की अवस्था होनेपर इससे राज्य छे छिया. इस पर से पाया जाता है कि इसने कम समय तक सिरोही में राज्य किया, परन्तु बहुआ की पुस्तक में छिखा है कि इसने तीन वर्ष तक सिरोही में राज्य किया था. वि. सं. १६३१ में यह सिरोही से हट चूका था, बाद जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह की सहायता से वि. सं. १६६६ तक इसने सिरोही पुनः प्राप्त करने का प्रयाश किया था, और वि. सं. १६६१ में इसका देहान्त हुआ, ऐसा मूतानेणसी की ख्यात की पुस्तक से माळूम होता है, उक्त पुस्तक में छिखा है कि इसको मेवाड के महाराणा उदयसिंह ने सहायता देकर सिरोही की गद्दी पर बैटाया था, यदि यह बात सही हो तो इसने वि. सं. १६२८ में ही सिरोही की गद्दी प्राप्त की होगी, कल्याणसिंह ने मेवाड के महाराणा प्रतापसिंह को सहायता करके आश्रय दिया था, जिसके विषय में बहुआ को पुस्तक में निम्न सोरठे छिखे हुए है.

" रदीयो घर रखपाल, लाही वफेगो लोहेडे; थडोयो धमल ढोलाव, पाण जातो मतापसी. ''

" पातल दहतां पाम दगीयो मंदीया देवदा; आपे आबु राव थांमे तों ने जगफल. "

दोहो

" कटारो कल्याण तणो, रात बहेसी राण; मकट कियो मतापसी, चहुलंड चहुआण. "

वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि कल्याणिसंह के पुत्रों में नं. है पसायण को सगालिया की जागीर, नं. है रायमल को भटवाडा की जागीर, व नं. है देवीसिंह को बेडला
की जागीर मिली थी, परन्तु पाया जाता है कि उन्हों की ओलाद आगे नहीं बढी है.
(लेकिन मू. ने. ख्या. से पाया जाता है कि, पसायण को लक्ष्मण नामका पुत्र था. और
मेहाजल को जेता व हारिकादास नामके दूसरे दो पुत्र थे, जिसमें हारिकादास के तरफ
वि. सं. १६८० में नवसरा पहा की जागीर थी. हारिकादास के पुत्र केसोदास था. उक्त

पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि जेता को कान्ह व करण नामके दो पुत्र थे, जिसमें कान्ह का पुत्र केशरीसिंह था.) नं. है पर्वतिसिंह को सोकडा की जागीर मिली, जिसकी ओलाद में क्रमशः २ सुजा, ३ लूणा व उसका भाई कानिसिंह हुए, लूणा के ओलाद न होने से कानिसिंह के वाद नं. १ केरींग, नं. ५ भाविसिंह, नं. ६ हरदिसेंह, नं. ७ खुमिसेंह नं. ८ मालिसिंह, नं. ९ राजिसिंह, व नं. १० देवीसिंह हुए.

नं. ३ आसकरण जोधपुर के मोटाराजा उदयसिंह की सेवा में उपस्थित होकर अपने छोटे भाई नं. है पताराव को जागीर सुपुर्द करके देहली गया. मूतानेणसी को ख्यात में लिखा है कि इसके तरफ मोटाराजा उदयसिंह ने दिया हुआ 'नवसरा ' पट्टा की जागीर थी. वर्तमान समय में इनकी ओलाद वालों के तरफ वांकली पट्टा की जागीर है, जिसका वंशदक्ष नं. २ का इसप्रकरण में दिया गया है.

नं. १ पताराव के विषय में बहुआ को पुस्तक में लिखा है कि इसके तरफ भाद्राजण पट्टा की जागीर थी. वि. सं. १६७० में यह १४० सवारों के सहीत महाराणा अमरसिह की सहायता में 'अरवड केवडा की नाल ' में काम आया. इसकी पुत्री गंगाकुंवर का विवाह जालोर के राठौर रत्नसिह महेशदासोत (जिसकी ओलाद वाले 'सीतामऊ ' के राजा हैं. ) के साथ हुआ था. इसके छोटा भाई नं. ३ महेशदास को 'पेरवा' की जागीर दी थी, मगर पाया जाता है कि उसका वंश नहीं चला.

नं. ४ हरीदास के विषय में, मू. ने. ख्या. की पुस्तक से मालूम होता है कि इसके तरफ भाद्राजण की जागीर थी. वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १६७० में इसको ८४ गांवों से 'खोड खींवाडा 'की जागीर मेवाड से मिली, वि. सं. १७०५ में इसको विसलपुर का पट्टा २४ गांवों से मिला. उक्त पुस्तक में यह भी लिखा है कि उस समय में मेवाड में राणा जगतसिंह था, और वीसलपुर में 'तोगा ' नामका वालीसा चींहान था, तोगा वालीसा वीर राजपूत था, मेवाड के महाराणा से उसने कईवार युद्ध किये थे. हरीदास ने तोगा को मार कर वीसलपुर लिया. इस विषय में छंद में किव कहता है कि—

" भड सन मैवाडरा लाख दल भांजीया, नाम तीगा तणे जगत नासे; बाद बादां तणां जायगा वंधाले, वह यो हांफता रा' तुंहीजवापे. " " कलहर विदा तणा अगम दश कादीया, लोभीयो घणारां देश लीधा; देवडा हीर ने दनीरो दाखवे, मार मैवासीआं ,सुत कीशा. " " रामतां गोकां आदा ही नर वई, भाखर रो कादीया भाव भागा; पदीया सींग वेडां तणा पतावत, लखांसा सींग समान लागा."

हरीदास के भाई नं. रूँ गोरधन को 'वरोलीआ गांव ' मिला था. नं. रूँ गोरधन व उसके भाई नं. रूँ जोधिसह व नं. रूँ नगिसह यह तीनों भाई 'लोडगांव ' के पुराने

तलाव पर लडाई में काम आये, जिसमें गोरधन की छत्री भाद्राजण गांव में वंधाई गई. हरीदास के आठ राणीयां और चौदह पुत्र थे. इसने वि. सं. १७०५ में ' खोडगांव ' से बहुआ को सोख दी थी.

नं. ५ इसरदास वीसलपुर में पाट बैठा. पाया जाता है कि मेवाड के राणा का पक्ष छोड देने से ' लोड लीवाडा ' की जागीर इनके हाथ से छूट गई.

- नं. ई स्थामसिंह को 'सामपुरा गांव 'मिला, इसकी ओलाद में क्रमशः २ गजसिंह, और गजसिंह के पुत्र ३ सूरतिसेंह व नं. हे वीका हुआ, सूरतिसेंह सामपुरा में काम आया, जिससे वीका की ओलाद में यह गांव रहा. उसके बाद नं. ४ भीमसिंह, नं. ५ सूरतिसेंह व नं. ६ जीवराज हुए. जीवराज के पुत्र नं. ७ वहादुरिंह मौजूदा ठाकुर है, व उसका भाई भोमसिंह भी मौजूद है.
- नं. ६ भवानसिंह को 'भागली 'गांव मिला, इसकी ओलाद में क्रमश २ दुर्गासिंह, ३ उम्मेदिसंह, ३ तख्तसिंह, व ५ वसनसिंह हुए. वसनसिंह वि. सं. १८१६ में 'चाणोद' में काम आया, और उसका भाई पनिसंह भागली में काम आया. वसनिसंह के बाद नं. ६ ओखिसह व नं. ७ प्रतापिसंह हुआ. प्रतापिसंह वि. सं. १९२२ में भागली में मीणों के साथ झगडा हुआ उसमें काम आया, इस झगडे में नं. ५ वसनिसंह के भाई मानसिंह का पोता सवलिंह वीरमोत भी काम आया. प्रतासिंह के बाद नं. ८ महोवतिसंह व नं. ९ सरूपिसंह हुए. सरूपिसंह इस समय में 'भागली 'की जागीर का पाटवी सरदार है. भागली के छोटभाईओं में नंबर ४ तख्तिसंह के भतीजा चेनिसंह रायिसंहोत का पुत्र सूरतिसंह वि. सं. १९१७ में 'चाणोद ' पहे में काम आया, और नं. ३ उम्मेदिसंह का एक भतीजा जीवराज वीरभाणोत के पोता गजेसिंह गुमानसिंहोत वि. सं. १९२३ में जोधपुर की फौज के साथ गया था, जो तख्तगढ में काम आया. और दूसरा भतीजा वदासंह पुरसिंहोत का पुत्र तेजसिंह वि. सं. १९०५ में भागली में काम आया.
- नं. दें विहारीदास को 'बलवना 'व नं. दें दयालदास को 'वरोलीआं' गांव मिले, लेकिन उसकी ओलाद वालों का अहवाल मालूम नहीं हुआ, वजह यह हुई कि इन्ही गाँवों में पीछे से और भी गये हुए है, जिससे शायद पांती पड गई हो !
- नं. दे साहेबखान को 'गलथणी 'गांव वि. सं. १७०० में मिला, जिसकी ओलाद में क्रमशः २ गोपालसिंह, ३ रामसिंह, ४ भीमसिंह, व ५ रयामलदास हुए. रयामलदास ने वि. सं. १८०६ में बहुआ को सीख दी. इसके पुत्र नं. ६ इन्द्रासिंह, नं. है नारायणसिंह, नं. ६ वजेसिह, व नं. ३ मालसिंह यह चारों भाई वि. सं. १७९० में गलथणी में काम आये, जिससे इनसे छोटा पुत्र नं. है नारायणदास पाटवी हुआ. नारायणदास ने वि.

सं. १८२८ में बहुआ को सीख दी. नारायणदास के वाद नं. ७ अनाहसिंह, (वि. सं. १८६४) नं. ८ कनकसिंह, (वि. सं. १९०१) नं. ९ कहानसिंह, (वि. सं. १९३३) नं. १० मालसिंह, (वि. सं. १९४४) इस मुआफिक पाटवी हुए. मालसिंह कें पुत्र नं. ११ केशरी-सिंह व उनके भाई प्रतापिसिंह, नारसिंह व समर्थसिंह है. नं. ११ केशरीसिंह ने श्रीमुंजी वावा की आज्ञा से वि. सं. १९६९ में केशरावाद नामका गाँव वसाया. मालसिंह का भाई अजेतसिंह मुंजी वावा नामक योगी पुरूष का कृपा पात्र शिष्य है. मुंजी वावा ने वि. सं. १९५६ के जेठ विद २ को अजेतसिंह के ' ऐचव ' नामक अरहट पर समाधि ली, जहांपर अजेतसिंह ने वडा मन्दिर बंधाकर गुरू ऋण अदा किया है, और उसी स्थान में रहकर गुरू पादुका की पूंजन करते है. यह 'महाराज अजेतसिंह) गलथणी वाला ' इस नामसे राजपूताना में प्रसिद्ध है.

नं. 🔓 सूरसिंह को ' कोलीवाडा ' मिला था, मगर इसकी ओलाद उस गाँव में है या नहीं यह मालूम नहीं है, क्योंकि उक्त गांव में पीछे से और भी गये हुए है.

नं. ६ जगतसिंह वि. सं. १७४६ में 'पालडी 'में काम आया. इसके भाईओं के परिवार का अहवाल मालूम नहीं हुआ.

नं.. ७ दलसिंह ने वि. सं. १७९१ में वडुआ को सीख दी. यह वीसलपुर में काम आया. इसका भाई नं. १ गरीबदास को पेरवा गांव मिला था, मगर उसकी ओलाद वाले सब नाओलाद गुजर गये है. नं. ५ अभयसिंह को वीसलपुर गाँव में ही कुछ वैट मिला. अभयसिंह का पुत्र नारसिंह 'कोयडा ' में काम आया, उसके तीसरा पुत्र लाडसिंह की ओलाद में सीर्फ खेमसिंह धुलसिंहोत है, जो वीसलपुर में मौजूद है.

नं. ८ उदयभाण ने वीसलपुर में महल बनाया. वि. सं. १८०१ में इसने चडुआ को सीख दी. इसके तीन पुत्र नं. ९ वेरीसाल, नं. ६ महासिंह, व नं. ६ कल्याणसिंह वि. सं. १८२६ में ' सादडी ' में युद्ध में काम आये, जिनके साथ और नौ राजपूत भी मारे गये.

नं. ९ वेरीसाल ' सादडी ' में काम आया, जिससे इसका पुत्र नं. १० हिम्मतिसंह वीसलपुर पाट वैठा, लेकिन चंदरोज में वह भी ग्रजर जानेसे दूसरा पुत्र नं. र् भूपतिसंह पाट वैठा.

नं. १ नाथुसिंह व नं. २ वर्ष्तिसंह को वरोलीया गांव मिला. वर्ष्तिसंह की ठकराणी जोधीजी वज्रुकुंवर गांव भामरी का जोधा लालिसंह की पुत्री अपने पित के पीछे वि. सं. १८२८ में सती हुई. इसका पुत्र जेतिसंह भी वालकपन में गुजर गया, जिससे वरोलीआ की जागीर नं. १ नाथुसिंह की ओलाद वालों के तरफ रही. नाथुसिंह ने वि.

### मौजूदा ठाकुर केप्टन कैसरीसिंह साहब गलथणी.



( छखावत देवडा, रियासत जोधपुर वंशवृक्ष में नं. 😜 गछथणी के पाटवी सरदार नं. ११ क्रकेंसरीसिंह पृष्ट २६ पर )

श्र्गलथणी इलाके जोधपुर के मौजूदा पाट्वी सरदार केष्टन कैसरीसिंह है. देवडा चौहान सरदारों में यह एक आदर्श सरदार गिना जाते हैं. इन्होंने वहादुर सैनिक, मौजीज सरदार तथा विद्वान लेखक की योग्यता माप्त

करके अपने कुछ गौरन का परिचय कराने में इनकी कारकीर्दी का कुछ अहवाछ अंकित करना आवश्यक है. राजपूत सरदारों में वर्तमान समय में आछस्य, प्रमाद और दुर्ज्यंसन का चेप वढ रहा है, और जागीर की आमदनी करजदारी में जा रही है, वैसे चेप से वचने के कारग इन्होंने ई. स. १८८६ में जोधपुर इम्परियछ सरवीस के 'सरदार रिसाछे ' में मामूछी सनार की जगह भरती होकर अपनी योग्यता का परिचय देकर 'स्कोड़न कमान्डर' (केप्टन) का पद प्राप्त किया, और ई. स. १९१९ में पेन्सन पाई, व अपने कुटिम्बओं को भी इसी रास्ते पर छगा दिये, जिसमें महाराज अजीतसिंह के पुत्र 'डमेदसिंह 'वर्तमान समय में जोधपुर छेन्सर में 'स्कोड़न कमान्डर' के स्थान पर है. समर्थसिंह (इसका छोटामाई) नं. ४३ एरिनपुरा रीझमेंट में व ओहदे सुवेदार थे उसकी सेवा महाराजा साहब उदयपुर ने अंग्रेज सरकार से छोन छेने के कारण वह उदयपुर रियासत की फौज में व ओहदे 'कर्नेछ 'विद्यमान है, जिनको नामदार बाहजादा ने अपने हाथ से चांदी का तकमा इनायत किया है.

इस पुस्तक के लेखक की इसकी सरवीस की सनंदे देखने का मौका मिला जिससे माल्म हुआ कि ई. सं. १८९९ से १९०१ तक यह चाइना की लड़ाई में तहनात रहा और 'फिलड सरवीस ' का तकमा पाया है. सं. १९११ के कॉरोनेशन दरबार में मरूपापात्र वोडीगार्ड के स्थान पर यह तहनात हुआ, जहां पर अच्छी सेवा बजाने से पंजाब गवरमेंट की तरफ से सनंद के साथ 'गुड सरवीस ' का तकमा मदान किया गया, ई. सं. १९१३ में 'सिमला कयारीघाट इम्परियल सरवीसट्रूप' के कलास में 'केम्प कमान्डर' नियत हुए, और काम अच्छा बजाने का सरटीफिकेट प्राप्त किया, इ. सं. १९१४ में युरोप की ग्रेट वॉर में यह अपने छोटमाई डमेदिसिइ व सरदारिसिइ के साथ फान्स की रणभूमि में तहनात रहा, और ता. २१-१२-१४ ई. के रोज ब्रिटीश फौज ने 'फेस्डलिया' की जर्मन ट्रेच पर इमला किया, उसमें शरिक था, इस ग्रुद्ध में सरदारिसिइ वढी वीरता के साथ ग्रुद्ध करके काम आया, और मेजर ए. डी. स्ट्रोंग (जो जोधपुर लेन्सर के साथ था.) जर्मनों के बोम्ब से जल्मी होकर गिरे, ठाक्कर कैसरीसिइ ने उस वक्त वैर्य रख कर बोहानों की गौरवता और वीरच का पूर्ण परिचय दिया, इसने अपने प्राण की परवाइ न करते मृत्युशरण पहुंचे हुए मेजर स्ट्रोंग को उदाया और रीझर्व में मुरक्षित लाने में सफलता प्राप्त की, इस कारगुजारी की कदर करने के वास्ते 'ऑर्डर ऑफ मेरिड ' का तकमा दिलाने की मेजर स्ट्रोंग व कर्नल होलडन ने सिफारश की थी. युरोप के महाभारत युद्ध में इसने 'तीन तकमें व 'एक कडी ' प्राप्त करने का सन्मान पाया है.

यह मौजीज व स्वानदानी सरदार होने से बढे र खास प्रसंगों में विश्वासपात्र वोढीगाई के स्थान पर इसकी सेवा खास तोर पर छी जाती थी, विक पेन्सन पर फारग होने वाद भी (ई. स. १९२१-२२ में ) राजपूताना में ग्रासियां भी छों का बछवा हुआ तव नोधपुर रियासत ने इसकी सेवा छी, जहां पर इसने अपना छाग वग व कार्यदक्षता से ऐसी सेवा वजाई कि सख्ती के इछाज काममें नहीं छेना पढा, और सब प्रकार से शान्ति रहने पाई थी.

राजपूत जाति की मुधारणा और उन्नित के वास्ते इनके प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है, इनकी कलम से लिखे गये अनेक विद्वतादर्शक व वोधक लेख प्रकट हो चूके है, और इनकी तरफ से प्रसिद्ध हुए 'राजपूत जाति को सन्देश 'व 'राजपूतों का आदश्च 'नामक पुस्तकों से राजपूतों की उन्नती के वास्ते यह कितना प्रयाश कर रहे हैं वह स्पन्न पाल्यम होता है. बात्रभूमि पर अत्यंत भेम होने के कारण, जबकि इसकी जागीर का गांव 'गल्यणी 'की आवहवा अच्छी होने से उस स्थान पर अंग्रेज सरकार ने 'राजपूताना हिवीशन 'के वास्ते फौजी केम्प बनाना निश्चय किया, और महाराजा जोधपुर की तरफ से मंजुरी देदी गई, तब इसने अपनी मौरूसी जागीर छोदना अस्वीकार किया, महाराजा साहव जोधपुर ने 'गल्यणी 'की जागीर के बदले में उससे करीब तीन ग्रणी जागीर ओर दूसरे अनेक प्रकार के फायदे देना चाहा, वैसे अंग्रेज सरकार के बडे र अफसरान ने इसकी दील जमाई के वास्ते वहुत प्रकार से समज्जत की, परन्तु मात्रभूमि छोडने में मान हानी और खानदानी ताजुकात में फक आने जैसा होने से इसने इनसाफ पाने के वास्ते अपनी दलील इस हंग से पेश्न की कि जोधपुर महाराजा साहव ने उससे नालुश नहीं होते इनसाफ देने के लिये शिफारस की, और न्यायी अंग्रेज सरकार ने उस पर गौर करके इनसाफ देने के वास्ते अपनी योजना मुलतवी कर दी.

दाकुर कसरीसिंह के बहुत से सरटीफिकटों की नकड़ें छेखक की माप्त हुई है, छेकिन स्थल के संकोच के फारण उपर्यक्त ख्यात प्रदर्शित करनेवाले सरटीफिकटों की नकल इस स्थान पर अंकित की है, जो और सरदारों के बास्ते द्रष्टांत रूप है.

No. 21/S. M.

15th March 1919.

I am very glad to certify that Captain Keshrisingh served in the regiment under my command. He executed his duties very dilligently and to my satisfaction. He was one of the most prominent and trustful men in the Regiment who was always entrusted with the most responsible task of guard whenever any, great Officer or their Excellencies the Viceroys or the Commander-in-Chief Visited Jodhpur. He always performed his duties to the satisfaction of all, and pleased me very much with his excellent work.

He was under my command in the Delhi Coronation, 1911 at that time he took every pain to manage every work entrusted to him, so efficiently that not only I, but all the other Officers were very much pleased and highly appreciated his services.

When the great European War took place, he was with me in France. There he showed his brilliance and tact, genius and heroism, his courage and daring spirit. He undoubtedly, took part in every dangerous attack and faced every peril with great coolness and presence of mind. It was due to his utmost efforts that Major Strong with whom he was at the time of a very perilous attack, was saved from death I highly appreciate his worthy services.

I wish him every success in his future career.

Sd/-SHER SINGH, COLONEL, MARKIAJ. Commanding Officer, Sardar Rissalla. A. D. C. to H. E. the Viceroy.

> 18th June 1923, JODHPUR, Rajputans.

Thakor Kesrisingh of Galthani is a retired Officer of the Sardar Rissala and had rendered valuable services to the State in connection with Grassia Bhil Bistorbances on the Sirohi Mewar Border in 1921–22. He is a very Loyal gentleman and exercises strong influence with the hill people near his Thikana.

Sd/- R. A. LYALL, Lt. Col.
Offg: Political and Judicial
Member of Conneil,
JODHPUR.

सं. १८३७ में बहुआ को सोख दी, इसके बाद क्रमशः नं. २ माहकमसिंह (वि. सं. १८८८) नं. ३ वसन्तर्सिंह (वि. सं. १८९५) नं. ४ जोरावरसिंह, नं. ५ अजेतसिंह (वि. सं. १९३३) व नं. ६ रावतसिंह हुए, रावतसिंह बरोळीआ का माजूदा पाटवी है. रावतसिंह के राजसिंह व मूळसिंह यह दो पुत्र है.

नं. है कल्याणसिंह को कोलीवाडा मिला, यह 'सादडी 'में काम आया. उसके वहे पुत्र जालमसिंह की ओलाद में, उनका पोता सालमसिंह दोलतसिंहोत का पुत्र पीरदान इस समय में पाटवी है. कल्याणसिंह का दूसरा पुत्र ओपसिंह वि. सं. १८५५ में युद्ध में 'कोलीवाडा 'गांव में काम आया. यह वीर राजपूत था. इसकी पासवान फंजुकुंवर इसके पीछे सती हुई. ओपसिंह के वास्ते किसी कवी ने सोरठे कहे है कि-

ओपसिंह की ओलाद में इस समय में उसका पोता रामदान कहानसिंहोत का पुत्र समरतसिंह पाटवी है.

नं. ू जयसिंह को 'वलवना ' मिला, इसके बाद क्रमशः र लालसिंह, ३ रूद्रसिंह, थ अचलसिंह, ५ वल्तसिंह, ६ सप्रामसिंह, व ७ उम्मेदसिंह हुए. उम्मेदसिंह अपुत्रवान गुजरने से नं. ८ रावतसिंह गोद आया, जो वलवना के मौजूदा ठाक्कर है. नं ४ अचल-सिंह के भाई माधुसिंह वि. सं. १९१७ में चाणोद पट्टे में काम आया था.

नं. रे॰ भूपतसिंह वहादुर सरदार हुआ, इसने सिरोही रियासत से विरोध करके जोधपुर के महाराजा मानसिंह की कृपा हासिल की, वि. सं. १८६१ में सिरोही पर जोधपुर की फौज आई, जब यह जोधपुर की फौज में था, वैसे वि. सं. १८६७ में मृता साहेबचंद के साथ फिर जोधपुर की फौज सिरोही पर आई, और भीतरोट परगना में से फोजवाब वसूल ली, तब यह और वांकली के लखावत फतहसिंह जेतमालोत भी फौज में शरीक थे, (परवाना जोधपुर महाराजा मानसिंह वि. सं. १८६७ चैत्र सुद ४) चिलक सिरोही रियासत के भीतरोट परगने में इसने फौज में अभेसर होकर अच्छा काम दिया, इस कारगुजारी में गांव देवातरा (रि. जोधपुर) के निसवत अर्ज गुजारी थी, मगर वह नामंजूर हुई, और उसके एवज में वीसलपुर पट्टे में जोधपुर की बाब लगती थी वह मुआफ कर दी गई. (परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर वि. सं. १८६८ पोस सुद ११ देवडा भोपतसिंघ वेरीसालोत के नामका.) इसने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख

<sup>ं</sup> ओपा पढीयो आप, लाखां भड भांजण लखो; मसण पढीयो घा, गढवाली माया गया. "

<sup>&</sup>quot; हुने दल लालाई, × × तणी लेखने; वंबालो बाखा, ओपो जण तण उपरे."

<sup>&</sup>quot; गणवट एडे गांम, खेले नारद खेतलो; पल्टे कदी न पान, दुजडे ओपो देवडो. "

दी. इसके नामके कई परवाने जोधपुर रियासत के उपलब्ध होते हैं. इसको वि. सं. १८६० भाद्रवा विद १ को जोधपुर रियासत से १ क्रुरव की इज्जत दी गई थी.

नं. ११ कुशलसिंह ने वि. सं. १८७६ में वडुआ को सीख दो. नं. रेरे खुमाणसिंह को लाज व सेडा गांव वि. सं. १८६२ में मिले. इसके विषय में किसी कविने कहा है कि-

" सुमा वल्रसां भे, भागे लागो भरपती; लड असिंद भाखर, जण जण मुंठे जुनवा. "

खुमाणसिंह के पुत्र नं. २ प्रेमिस की ठकराणी राठौरीजी एजनकुंतर राठौर जेतिसिंह जोरावरिसहोत की पुत्री वि. सं. १८७५ में अपने पित के पीछे लाज गांव में सती हुई. इसका दृसरा पुत्र नं. रे चतरिसंह की ओलाद में क्रमशः ३ भभूतिसंह व नं. ४ हीरिसंह हुए, हीरिसंह का वडा पुत्र नं. ५ वरदिसंह लाज गांव में मौजूदौ पाटवी ह, और इसका भाई नं. रेवसनिसंह है. इनके दृसरे भाइओं की ओलाद वाले वीसलपुर में है.

नं. १२ गुमानसिंह ने वि. सं. १८९५ में वहुआ को सीख दी. इसके भाईओं की ओलाद वीसलपुर में है.

नं. १३ देवीसिंह ने वि. सं. १९१७ में बहुआ को सीख दी. इसके दूसरे भाइओं की ओलाद वीसलपुर में है. इसका पुत्र नं. १४ डूंगरसिंह अपने पिता के देहानत होने पर वीसलपुर पाट वैठा, लेकिन अपुत्रवान गुजरने से, नं. १५ करणसिंह के पुत्र किशोरसिंह को गोद लिया. डूंगरसिंह ने वि. सं. १९३३ में बहुआ को सीख दी.

नं. १५ किशोरसिंह वीसलपुर ठिकाना के मीजूदा पाटवी ठाकुर है. इनके पुत्र फतह-सिंह व रत्नसिंह है. वीसलपुर ठिकाने को जोधपुर रियासत से रेख मुआफ है. सिरोही रियासत के साथ ईसका अच्छा नाता है.

२ वंदावृक्ष वांकली परगने गोडवार रियासन जोधपुर के लखावत देवडा चौहान.



नं. १२ ठाकुर नाथुसिंह वांकली पट्टा के मौजूदा पाटवी है, जिसके पुत्र उम्मेदसिंह है. वांकली पट्टे के सरदारों में नं. १० अनाइसिंह को कदीमी दस्तूर मुआफिक जोधपुर रियासत की तरफ से कुरव १ की इज्जत दीथी. नं. हैं सूरसिंह की ओलाद में भोमसिंह चेनसिंहोत लडाई में काम आया था.

नं. है राजिसंह के पुत्रों को खीवाणदी गांव मिला, (१ सुजाणसिंह,२ जीवराज, ३ लादासिंह, ४ लाखिसह व ५ खेमराज, ) उनसे खीवाणदी गांव में पांच पांती हुई, जिनकी ओलाद वाले पांची पांती में मौजूद है. नं. ४ लाखिसह की ओलाद में इसका पुत्र गोदिसह के १ सवलिंह व २ जामतिसंह नामक पुत्रों में जामतिसंह की ओलाद में उसका पुत्र कल्पाणिसंह को सिरोहो रियासत से वि. सं. १८८४ में 'खेजडीआ' गांव (परगने खूणी में है) आवाद करने का परवाना सिरोहो के महाराव शिवसिंह ने इनायत किया था, मगर गांव आवाद नहीं होसका. कल्पाणिसंह के चार पुत्र थे, जिसमें बडा जालमिसह की ओलाद खीवाणदी में है. तीसरा पुत्र तेजिसह और उसका पुत्र वापिसंह को व कल्पाणिसंह के छोटा पुत्र जोधिसंह को सिरोहो के महाराव उम्मेदिसंह ने वि. सं. १९२३ में खूणी परगने का 'धुरवाणा' गांव आवाद करने का परवाना इनायत किया, जिसमें जोधिसह नाओलाद गुजर गया, और वापिसंह की ओलाद सिरोहो के गांव धुरवाणा में विद्यमान है, उसका वंशवृक्ष नींचे मुआफिक है.

३ वंदावृक्ष धुरवाणा परगते खूणी रियासत सिरोही के बीसलपुर वाले लखावतों का.



वांकलो के लखावतों में नं. रे रायसिंह को 'मोडरू 'गांव मिला. जिसकी ओलार में क्रमशः २ सूरताणसिंह ३ उदयसिंह, व ४ वर्ष्वतिंह हुए. वर्ष्वतिंह के चार पुत्रों में छोटा ५ चेनसिंह की ओलाद रही, जिसके क्रमशः ६ राजसिंह, ७ प्रतापसिंह, व ८ कुशलसिंह हुए, कुशलसिंह वर्तमान समय में मोडरू गांव की जागीर का पाटवी है. नं. रे ('वांकली' के वंशवृक्ष वाला ) गोकुलदास को 'तलाणी' पटा की जागीर मिली थी. गोकुलदास के पुत्र १ फतहसिंह, २ श्यामसिंह, ३ प्रेमसिंह, ४ जगतसिंह, ५ दर्जसिंह, ६ हिम्मतसिंह, ७ हरनाथसिंह, ८ तेजसिंह, इन ऑठ पुत्रों में नं. २-५-८ ना ओलाद गुजरे, नं. ७ हरनाथसिंह की चार पुत्रतों वाद नाओलादी हो गई. नं. २ श्यामसिंह को 'सेलोदरीआ' गांव मिला, ओर नं. १ फतहसिंह, नं. ४ जगतसिंह, व नं. ६ हिम्मतसिंह, यह तीनों की 'तलाणी' गांव की जागीर में तीन पांती हुई, जिनकी ओलाद वाले वर्तमान समय में वहांपर विद्यमान है, जिसमें नं. १ फतहसिंह की पांती का पाटवी हिम्मतसिंह धुलसिंहोत, और नं. ४ जगतसिंह की पांती का पाटवी जीवसिंह रूष्वनाथसिंह तेजसिंहोत, व नं. ६ हिम्मतसिंह की पांती में लक्ष्मणसिंह कल्यांणसिंहोत पाटवी है.

गोक्रलदास (वांकली वंशवृक्ष में नं. है वाला) के दूसरा पुत्र स्थामसिंह को 'सेलो-दरीआ ' गांव मिला जिसकी ओलाद में 'सेलोदरीआ ' में उसके पीछे क्रमशः २ मकन-सिंह, ३ चंद्रभाण, १ वसन्तसिंह, ५ स्वरूपसिंह, व ६ नवलिंह हुए. नवलिंह नाओलाद होनेसे उसके भाई मोखिसह का पुत्र रूघनाथिसह, नवलिंह के गोद गया. ७ रूघनाथिसह का पुत्र ८ जीवराज हुआ, और उसका पुत्र ९ पहाडिसह व वहादुरसिंह सेलोदरीआ के लखावतों के पाटवी है.

- नं. रेन्चलवंतसिंह (वांकली वंशवृक्ष वाला) को 'वलुपरा' मिला, इसने यह गांव अपने नामसे वसाया. इसकी ओलाद में 'वलुपुरा' में क्रमशः २ करणितंह, ३ ग्रमानिसंह, ४ उदयराज, ५ अखिंसह, व ६ केशरीसिंह पाटवी हुए. केशरीसिंह के पुत्र नं. ७ रामदान व देवीसिंह मीजूद है, जो इस गांव के लखावतों के पाटवी है. नं. रेच वलवंतसिंह का छोटा पुत्र महासिंह वांकली के नं. ६ दोलतिसिंह के गोद गया.
- नं. ५ अणंदसिंह ( वांकली वंशदृक्ष ) का पुत्र +रामसिंह वहादुर राजपूत होना पाया जाता है, इसको पांच गांवों की जागीर से 'कोरटा' पट्टा मिळा था, वैसा वहुआ की पुस्तक में उल्लेख है. कोरटा ठिकाना के सरदार ताजिमी हे, और उनको जोधपुर रियासत से कुरव १ की इज्जत है, जो नीचे के वंशदृक्ष में नं. ६ शार्दृल-सिंह को मिली थी. कोरटा का वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

<sup>+</sup> नडुआ की पुस्तक में अणंदसिंह का पीता रामसिंह जुनारसिंहीत नाम दर्न है.

### ४ वंदावृक्ष 'कोरटा ' ई जोघपुर के लखावतः

वांकली के वंशकृक्ष में नं. ई वाला अणंदसिंह नाओलाद होनेसे उसके छोटेभाई जुजारसिंह उसके गोद गये ऐसा बडुआ की पुस्तकसे पाया जाता है. जुजारसिंह का पुत्र रामसिंह बडा वीरपुरुष हुआ, उसने स्वपराक्रम से मेवाड के महाराणा की महरबानो सम्पादन करके 'वांकलो 'गांव में अपनी पांती के सिवाय 'कोरटा ' पद्टा की जागीर सात गांवों के साथ प्राप्त की, जो वर्तमान समय में उसके वंशज के तरफ है.



# उपयुक्त वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. ३ रामसिंह के तरफ् ' वांकली ' की जागीर का बंट था. यह महाराणा उदयपुर की सेवामें उपस्थित था. वि. सं. १८१३ में दशहरा के रोज पाडा का बलीदान देते इसने अपनी तलवार चलानेकी कुनह ऐसी वताई कि भैंसा का शिर सींग व बदन समेत एक ही झटके से कटकर तलवार जमीन में जा बैठी, जिस पर महाराणा ने इसको ' लादुद ' गांव बक्षा. वि. सं. १८१६ में इसने सादडी के ठाकुर ( जो करीब ३० साल से वागी था. ) को मारा, जिस से महाराणा ने गांव ' पोमावा व जाकोडा ' की जागीर इनायत की, और वि. सं. १८१९ में ' कोरटा ' पहा की जागीर पांच गांवों से पाई. जब कि गोडवार परगना जोधपुर रिसायत के तरफ आया तब जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि. सं. १८३१ जेष्ठ विद १२ के परवाने से ठाकुर रामसिंह को ( १ कोरटा, २ वामणेरा, ३ पोईणा, ४ नारवी, ५ पोमावा, ६ जाकोडा व ७ वागार यह सात गांवों

की ) उनकी जागीर की सनंद कर दी, जिससे इसके तरफ वांकली की अपने बंटकी जागीर व 'कोरटा' पट्टा की जागीर रही, जो अवतक कायम है. इसके भाई नं. है हाथो-सिंह की ओलाद वाले ' वांकली ' में है और दूसरे कोरटा में विद्यमान है.

नं. १ कीरतिसह वि. सं. १८३७ में पाट बैठा, इसकी तीन ठकुराणी थी जिसमें जोधीजी (गोदावस का जोधा उमिस की पुत्री से ) से बाई सोनकुंवर का जन्म हुआ, जिनको 'दुहोडा ' के राठौर चांपावत दिपसिंह के साथ विहाईथी, जो अपने पतिके पीछे 'दुहोडा ' में सती हुई.

नं. ५ भूपतिसह वि. सं. १८५४ में 'कोरटा' में पाट बैठा. इसके पोछे नं. ६ कुशलिसह वि. सं. १९११ में 'कोरटा' के ठाकुर हुए. इसके समय में वि. सं. १९२३ में जोधपुर रियासत ने 'नावी' गांव की सरहद में 'मोडवाडीआ' खेडा की जगह पर 'जशवंतपुरा' नामक गांव बसाया, जिसको डोडीयाली के वालोतर, आहोर ठाकुर व सांडेराव के ठाकुरों ने शामिल रह कर विखेरना चाहा, उस पर जोधपुर रियासत की तरफ से सेख अलावक्ष की मुसाहिबी में फौज भेजी गई, जिसमें ठाकुर कुशलिसह जोधपुर की फौज की सहायता में रहकर लड़े और बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके आप अपने और दो आदमीओं के साथ काम आये. इस खेरख्वाही में जोधापुर के महाराजा तख्तिसह ने 'कोरटा ' ठिकाने की 'रेख चाकरी ' मुआफ करके ' वेतलव ' कर दी.

नं. ७ शार्दृलिसिंह वि. सं. १९२३ में अपने पिता के पिछे पाट बैठा. इसको जोधपुर रियासत के तरफसे कुरव १ की इज्जत थी. वि. सं. १९२६ में महाराज कुमार जशवंतिसिंह, मीणे-भीलों को सजा देने के वास्ते गोडवार में आये और सियाणे के भीलों को सजा देने के वास्ते ठाकुर भैक्तिंह की सरदारी में सियाणा पर फीज गई तव मीणे-भीलों ने उस फीज को हटाकर राजकी तोपें कब्जे कर ली, जिस पर ठाकुर शार्दृलिसिंह व विशलपुर के ठाकुर डुंगरिसिंह ने अपने भाईओं की जिमयत से मीणों पर हमला किया और उनको शिकस्त देकर राज की तोपें वापस ली. इस युद्ध में ठाकुर शार्दृलिसिंह के दश वारह आदमी जल्मी हुए और खुद को भी एक गोली लगी थी. महाराज कुमार जशवंतिसिंह ने यह वहादुर राजपूत की कदर की और शिरोपाव देकर संतुष्ट किया.

ठाकुर शार्दृलसिंह का सिरोही के मरहूम महाराव सर कैसरीसिंह के साथ बहुत ही मेल-जोल था. वि. सं. १९३६ में जब कि वजावतों ने मणाइर के राजसाहेव तेजसिंह पर हमला करके उसकी माल मता लूट ली, और सिरोही रियासत की तरफसे झाडोली के वजावतों को सजा देने के वास्ते फीज भेजी गई, तब विशलपुर व वांकली के ठाकुरों के मुआफिक यह भी राजकी फीज में माजूद थे, और वजावतों को सजा देने मे अच्छी सहायता देने से महाराव साहव ने इसको शिरोपाव बक्षा था, विहक राजसाहेव तेजसिंह

|  | ٠ |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# गौजृदा ठाकुर साहव कोरटा. ( रियासत जोधपुर ).

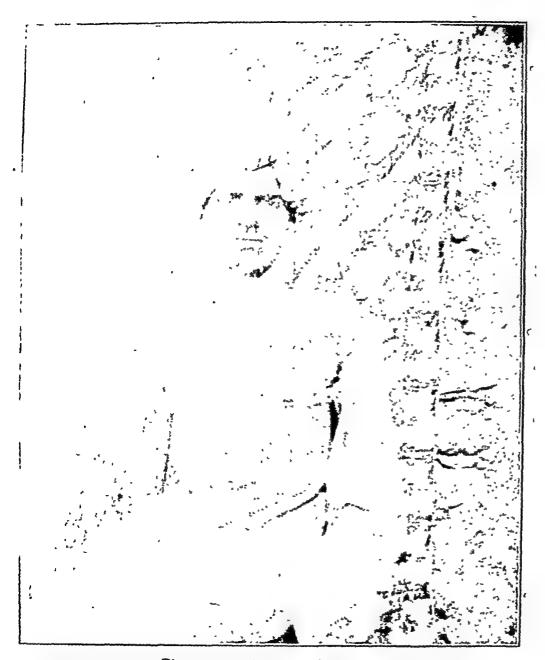

ठाकुर साहव छगनसिंह साहव. ठिकाना कोरटा ( रियासत जोधपुर ). [विमाग दूसरा १९ क्षे नै. ९]

को फिर वजावतों की तरफ से तकलिफ न होने पावे उसके वास्ते सिरोही महाराव की आज्ञानुसार इसने अपना पुत्र नं. र् समर्थिसिंह को अपने छोटभाई करणिसंह व तख्तिसिंह आदि के साथ एक साल तक 'मणादर 'में रख छोडे थे.

नं. ८ विजयसिंह वि. सं. १९४६ में पाट बैटा. यह कुंवर पद से ही अपने पिता के मुआफिक वहादुरी के वास्ते प्रसिद्धि में आ चूका था. इसने कुंवर पद में ही कई +लूटेरे मीणों को गिरफतार किये और मार दिये, जिलसे जोधपुर रियासत की तरफसे दो दफे शिरोपाव पाये और वड़ी नामवरी हासिल की. पाट आने वाद अपने ठिकाने की तरकी के वास्ते बहुत से कुए (अरहट) खुदावाये और अच्छी इज्जत प्राप्त की. यह उदार प्रकृती के सरदार था. इसके विषय में किवने कहा है कि—

" बजा थारी वार, भोपत आवे भालवा; देशों में दातार, कोई देवत आवे देखवा. "

नं. ९ ठाकुर छगनसिह, कोरटा ठिकाने के मौजूदा पाटवी है. इसका ताङ्क भी रियासत सिरोही के साथ अपने बुजुगों के नांई अच्छा है. इसको १ मोहनसिह व २ चतरसिंह नामक दो पुत्र है.



<sup>+</sup> नं. ८ विनयसिंह ने वि. सं. १९३२ में 'रांवादा' के मीणे कछीया, गांगळा व देवका आदि नामी छुटेरे थे, जिसने कोरटे के शटीर छला अमरींग को मार दिये थे उनका वीछा करके गौतमनी के मंदिर पास मुकावळा किया, जिसमें देवका मारा गया और दूसरे दो नलमी हुए थे. वि. सं. १९३८ में इसने जिटिश इळाका के 'टोडगढ 'शहर को छुटने वाळे डाक् मीणे जो ' छलमावा ' गांव के अरहट वावटी पर ये, उनको घर कर उनमें से एक को पक्ष छिया और दूसरे को मार कर उसका माया नोषपुर के मुप्रीन्टेन्डेन्ट के पास मेजने पर जोषपुर के महाराजा जशवंतिसिंह साहब ने इसकी वीरता की प्रशंसा करके एक दोनाछी बिछायती बंदुक व शिरोपाव बक्षा. वि. सं. १९६९ में नामी डाकु मीणा मोटीआ जिसको मार देने का या पकडने वा रियासत जोषपुर से हुकम हुआ या, उसके वीछे कुंबर विजयसिंह पढ़े, गांव फतहपुरा की ' माणी नाही ' पास उसके साथ मुकावळा हुआ, जिसमें ' मोटीआ ' मीणा मारा गया. उसका शिर बाळी की हुकूपत में मेजा गया, जिसपर जोषपुर रियासत से इसको शिरोपाव और इसके हो आदमी को रू. २००) नक्द की बिहार दी गई.

नोट—जोधपुर रियास्त के कुरब की बुंद में "देवडा मोपत मवाई मानसिंघोत पट्टे गढ जोधपुर रो गांव ' नौसरो ' योगा वि. सं. १८६० रा माद्रवा यद १ कुरब १ " की बुंद है, मगर ' नौसरा ' पट्टा के देवडा चौहानों की कोई ख्यात मिली नहीं है, जिससे उसका अहबाल नभी लिखा गणा है. अनुमान होता है कि यह मणादर की ढूंगरावत शाखा पैकी के है, क्यों कि कालंद्री के रुद्रस्हि का पोता अचल्दास संखावत को ' नौसरा ' पट्टा जोधपुर से मिला या, शायद उसकी ओलाद में यह होंगे. जोधपुर से गये हुए देवडों में ' करणिसह ' नामका देवडा मालवा में ' राजगढ ' रियासत में रहता है. वह अपने खुद को कालंद्री से अलग होने का बतलाते है. शायद वह इस खानदान का हो!

## हसावत देवडा (सामीदासोत).

दवाणी के लखावत, वंशवृक्ष देवडा चोहान राजकुल में नं. रू सुजा के पुत्र नं. रू सामीदास की ओलाद में है. नं. रू सुजा के तरफ पहिले की मिली हुई, धांधपुर व पालडी, गांवों की जागीर थी. जिसमें से सामीदास को धांधपुर की जागीर मिली थी, लेकिन जब कि महाराव सुरताणिसह सिरोही राज्य के मालिक हुए, तब उसने सामीदास के पुत्र रामिसह को दवाणी व रायिसह को मालगांम आदि गांवों की जागीर और दी, जिससे रामिसह ने दवाणी में अपने रहने का स्थान किया.

#### १ वंशवृक्ष दवाणी परगने पामेरा के छखावत.

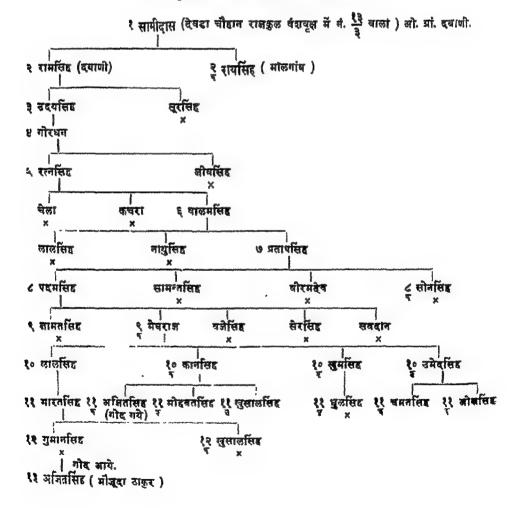

# उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षित इतिहास.

दवाणी ठिकाना के सरदार का दर्जा 'राजश्री 'का था, और पाटवी सरदार को ताजीम के साथ पैर में सोना पहिनने की इज्जत थी, लेकिन बाद में इन सरदारों की तरफ सें राज के साथ वफादारी में फर्क आनेसे 'राजश्री 'को पदवी व सोना पहिनने की इज्जत तोड दी गई. इस समय में दवाणी के पाटवी सरदार को ताजीम को इज्जत है, और 'ठाकरां राज 'की लिखावट होती है.

- नं. १ सामीदास का विवाह सोलंकी वायसिह की पुत्री के साथ हुआ था. उससे रामसिंह व रायसिंह के जन्म हुए.
- नं. २ रामसिंह के विषय में सि. रा. ई. की पुस्तक में लिखा है कि, जब देवडा पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया, तब रामसिंह व उसका भाई रायसिंह दोनों पृथ्वीराज की सहायता में थे, उसमें रामसिंह सिरोही में काम आया, वैसा चडुआ की पुस्तक में लिखा है.
- नं. है रायसिंह को मालगांव की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दर्ज है.
- नं. ३ उदयसिंह दवाणी में काम आया, इसका विवाह बाला चांदा की पुत्री स्यामकुंवर के साथ हुआ था.
- नं. ४ गोरधनसिंह के विषय में वहुआ की पुस्तक में लिखा है कि यह परम्भक्त था, और इसको मधुसुदन भगवान का साक्षात्कार हुआ था, इसकी पुत्री देवछुंवर का विवाह पिन्डवारा के राणावत जयसिंहदेव के साथ किया गया था, जो वहां सती हुई.
- नं. ५ रत्नसिंह के छः निवाह हुए थे, जिसमें राठौर उदयभाण की पुत्री जसकुंत्ररदे दवाणी में सती हुई.
- नं. ६ वालमसिंह ने वि. सं. १८०६ में व नं. ७ प्रतापसिंह ने वि. सं. १८३७ में वहुआ को सीख दी.
- नं. ८ पद्मसिंह ने वडीआल चारणों को धांधपुरा गांव की हद में पांच अरहट, खेत जोडीया सिंहत देनेका वि. सं. १८५४ के चैत्र सुद २ के ताम्रपत्र से पाया जाता है, जो वर्तमान समय में वहांपर मीजूद है, और उस स्थान को 'वसीया' कहते हैं. इसने वि. सं. १८५४ में बहुआ को सीख दी.
  - नं. ९ जामतर्सिंह वि. सं. १८७८ में गुजर गया, इसकी ठकराणी धवेची सेजांकुंवर

राठोर शेरसिंह वाउतरावालेकी पुत्री सती हुई, जिसकी छत्री वि. सं. १८९२ में वंधाई गई, यह अपुत्रवान होनेसे इसका भाई नं. रे मेघराज पाट वैठा. मेघराज ने वि. सं.१८८८ में व उसके वाद नं. १० लालसिंह ने वि. सं. १९१७ में वहुआ को सीख दी.

नं. ११ भारतसिंह के वाद नं. १२ ग्रमानसिंह हुए, और वह अपुत्रवान होनेसे नं. १० कानसिंह के पुत्र अजीतसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया. नं. १२ ग्रमानसिंह ने वि. सं. १९४२ में वहुआ को सीख दी.

तं. १३ अजीतसिंह दवाणी के मौजूदा ठाक्कर है, इसने अपनी जागीर के राजहक आठआनी के एवज में, नीवोडा गांव व रू. ६०१) नकद हरसाल राज में देनेका नं. ६७७ ता. १ मई सन १९२३ ईस्वी. के ठहराव से पार्टीशन के कानून मुआफिक तय कर वि. सं. १९८० से आवगी जागीर कराली है.

#### २ मालगांव परगने पामेरा के लखावत.

#### २ वंशहस मालगांव पांती नं. १ के लखावतों का.

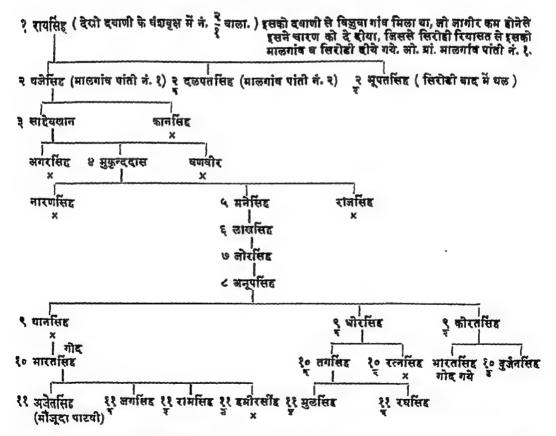

नोट—नं. ११ अजेतिसिंह ने ठहराव नं. ६८२ता. १८ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक राजहक आठ आनी की रकम सालाना रु. ५८४) देनेका तय किया है.

# मौजृदा ठाक्कर साहब दबाणी. ( रियासत सिरोही ).



ठाकुरां राज श्री अजितसिंह साहब. ठिकाना दवाणी ( रियासत सिरोही ).
[ विभाग दूसरा पृष्ट ३४ नं. १३ ]

|  | · |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

#### ३ वंशवृक्ष मालगांव पांती नं. २ के लखावत.

१ दलप्तिंह ( मालगाँव पांती नं. २ देखो मालगांव पांती नं. १ में नं. है वाला ) ओ. यां. पांती नं. २ मालगांव.



नोट—नं. ९ धूलसिंह ने राजहक आठआनी की रकम रु. २९३) सालाना देना, नकद लगान के कानून मुआफिक, ठहराव नं. ६८३ ता. १८ मेई सन १९२३ ई. से तय किया है.



नोट—नं. ५ चतरसिंह की पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक रु. २०६) सालाना देनेका ठहराव नं. ६८४ ता. १८ मेई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

३ थल परगने पामेरा के लखावत.

यह जागीर, मालगांव के पांती नं. १ में नं. है रायसिंह के पुत्र भूपतिंह को सिरोडी गांव जागीर में मिला था, जो वि. सं. १९८० तक सिरोडी के नामसे चलती थी, जिसमें राजहक आठ आनी था, उसके एवज में ठहराव नंवर. ६६८ तारीख १ जुन सन १९२३ ईस्वी के जरीये, वाहमी रजामंदी से, सिरोडी का जागीर हक रियासत में सुपुर्द करके

थल गांव में राजका जो हीस्सा था, वह पार्टीशन के कानून मुआफिक वि.सं.१९८० से आवगा कर लेनेसे, अब सिरोडी के जागीरदार थल गांव के जागीरदार गिने गये हैं, इस गांव में दोपांती सिरोडी वालों की हैं. जिनका पुश्तनामा नीचे मुआफिक हैं. ५ वंशहक थल पांती नं. १ के लखानों का

१ भूपत्रसिंह ( सिरोडी पांती नं. १ देखो मालगांच पांती नं. १ का नं. २ वाला यल पांती नं.१) ओ. यां. पांती नं.१ यल. २ खानसिंह ३ सामतसिंह ३ सुजाणंसिंह (बालसा पांती सिरोडी) ३ मावसिंह (पांती नं. २ नीचे द्रगंसिंह ४ रणछोड ४ जैतसिंह लादसिंह मासु ५ रूपसिंह गुमानसिंह ५ सर्वतिह चदा लालसिंह नेसिंह मेषसिंह ६ जोरसिंह ६ राजसिंह रत्नसिंह जीवसिंह फर्तसिंह मालसिंह ७ उमसिंह × ८ अनाडसिंह वनेसिंह ८ पनेसिंह ८ तेजसिंह गोमसिंह ९ प्रेमिसिह ९ सालमसिंह फता भवान मानसिंह ९ दोलतसिंह ९ मारतसिंह शेरसिंह रावतसिंह ९ मर्गसिंह ९ उमेदसिंह १० महोबतसिंह इ (थल पांती १) (मोजूदा पाटवी)

६ वंशहक्ष घल पांती नै. २ के लखानत. १ भावसिंह (सिरोडी पांती नं.१ देखो घल पांती नं.१ में नं. २ वाला घल पांती नं.२) ओ. प्रां. पांती नं.२ थल.

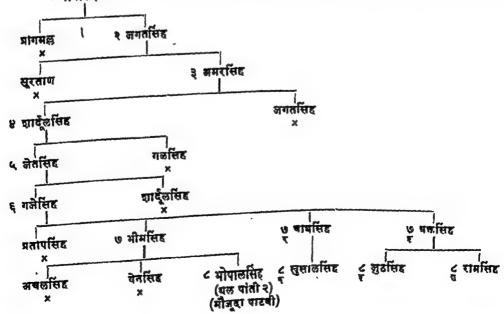

## प्रकरण ५ वाँ।

## रुसायत देवडा (एकीराजीत.)

## १ निवज परगने मंदार के राजसाहेबां.

निवज के छखावत, राजकुछ वंशवृक्ष में नं. ११ वाले सुजा के पुत्र पृथ्वीराज की ओलाद में है, इनके तरफ वि. सं. १६२८ में पामेरा परगने का पाछडी गांव होना, पाछडी के अरहट उपरट (जो मालगांव को सरहद पर है) पर के वि. सं. १६२८ के मीगसर शुद ७ की सरी (शिलालेख) में लिखे हुए लेख से पाया जाता है, उस लेख में पृथीराजजी, मेरजी, मालजी, के नाम अंद्वित है, जो मेरजी, व मालजी पृथ्वीराज के भाई होते थे, यह दोनों सिरोही में इनके पिता सुजाजी के साथ, देवडा वजेसिंह ने चूक किया उसमें मारे गये. सिरोही को गही पर महाराव सूरताणसिंह के आने बाद, पृथ्वीराज को निवज आदि गांवां की वडी जागीर मिली है. इनका वंशवृक्ष निचे मुआफिक है.

रै पृथ्वीराज (देवडा चौदान राजकुल चंशवृक्ष में नं. १२ वाला सुजा का पुत्र नं. १३ वाला ) पालडी वाद निवन. २ वार्घासह ( आंपहारी याद नीयोडा) २ जेसिंहदेव (पोसीतरा) करणसिंह ३ अमर्गिह क्रमसिंह **६ जसवंतसिंह ( माचल** ) ४ शकसिंह ५ अनोपसिंह भगयानदास ६ नगतसिंह वर्जीसद नालमसिंद ू अखेंसिंह (सेलवाडा) सुग्ताणसिंद ७ रायसिंद अभेसिद ८ तेजसिंह (धनली) ८ उदेसिंह (पीयापुरा) ८ कीरतसिंह (गोद गया सेलपाडा) ८ प्रेमसिंह ९ दोलतसिंह ९ भीमसिंह गुमानसिंह | गोद १० हिम्मतसिंह (गोद आये धवली सें) हिम्मतसिंह (गोद गया नं. ९ के) ११ मोहोबतसिंह ,मीजूदा राजसादेवां)

नं. १ पृथ्वीराज यह महाराव सुरताणिसंह के काको सुजा का पुत्र था, इसका बहुतसा हाल विभाग पहिले में नं. १५ महाराव सूरताणिसंह व नं. १६ महाराव रायिसंह (दूसेर) की ख्यात में आचूका है. महाराव सूरताणिसंह के समय में इसने जगह २ महाराव की सहायता में रहकर वडी नामवरी पाई, और उनसे बडी जागीर हासिल की, वि. सं. १६५८ में इसको निवज मिला. कीतनेक समय तक यह महाराव सूरताणिसंह के मुसाहिव पद पर था. इसके समय के शिलालेख वि. सं. १६२८ के मागिशर सुद ७ का पालडी गांव में, व वि. सं. १६६३ आषाढ वदी ७ का शिलालेख गांव रोला (जो गांव सीलदर के पास है) में मिले है.

महाराव रायसिंह व उसके भाई सूर्रासेंह दरिमयान विरोध पैदा हुआ, तब इसने महाराव का पक्ष यहण किया था, परन्तु वाद में राज्य प्राप्त करने की अभीलापा में, गादीपित पर घाव करने से सिरोही राज्य की हद छोडना पडा. इसका देहान्त 'चेखला' के पहाड में छंमावत राजसिंह व जीवा देवराजोत के हाथ से वि. सं. १६८१ में होना मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, परन्तु यह संवत् विश्वासपात्र नहीं है, सि. रा. ई. की पुस्तक से व बहुए की पुस्तक से यह पाया जाता है कि, महाराव रायसिंह को चूक वि. सं. १६७७ में हुआ था, उस वक्त महाराव अखेराज दो साल की उम्र के थे, इस हिसाबसे यह घटना महाराव अखेराज छः वर्ष की उम्र के थे, तब हुई वैसा झूमार होता है, लेकिन कुँभावत राजसिंह व जीवा को इस चाकरों को एवज में जो जागीर दो गई, उसका संवत वि. सं. १६९९ का है. पृथ्वीराज की छत्री 'चेखलां ' में इस वक्त मोजुद है. इसने अपने नामसे पीथापुरा गांव वसाया था. इसकी एक राणी चापावत आसकरण अमरसिहोत आसोप वाले की पुत्री राजांदे (जिसके पुत्र चांदा, जयसिंह, नारखान, वाघसिंह,) दृसरी माणसा के चावडा अगरसिंह वेरीसाल की पुत्री जसांदे. तीसरी लोहीयाणा का दीओल धारसिंह मानसिंह की पुत्री हीरांदे, (जिसका पुत्र करणसिंह.) इसके विषय में प्रख्यात किव आंढा दुरशा ने कहा है कि—

इस कवित का आशय यह है कि, है! पृथ्वीराज, भूमी तेरे जैसे वहादुर और वांकी चाल वाले मर्द को पसंद करती है, जो भूमी को हमेशां रूधीर पिलाकर तृप्त कर सक्ता है.

नं. २ चांदा की जिन्दगी का वहुत काल वगावत में व्यतीत हुआ था, यह अपने

<sup>&</sup>quot; ताडा फतज निह मार्ज ती नहीं, सबदी उलट आवे वसव; प्रसण रूपिर खीजीया पूंजे पियल तहां रीझे पहुन. "

<sup>&#</sup>x27; सनाहीये भडे सुजावत रमचे सर रेडे रकत, नाचे दाय साधक्क नारी भावे तो सरखा भगत. "

<sup>&</sup>quot; रणमलहरा सदा रह हाली पाघर भ्रु बांकी प्रथम; घरा दीये वर त्यां खागां घर जुद्ध जुद्ध चरचे तुंज जम."

<sup>&</sup>quot; रूके सार जतां सर रेडे, खलां चढावे मार खल, मरदां तो सरखां पृथीयल इलची बरचे नही इल. "

पिता के साथ सिरोही इलाके से निकाला गया, परन्तु जागीर छूट जानेसे लूट, खोस, शुरू की, और मुसाफरों से दाण लेना शुरू किया, कीतनेक अरसे तक इसने 'आरामुर' के पहाड में ढोल नामक मगरा के पास गुडा (रहेठांण की जगह) बांधकर निवास कीया, जो जगह 'चांदाजी का गडा ' के नामसे मशहूर है, उस जगह में रहकर वह बगावत करता था, इसके पिता पृथ्वीराज के मारे जानेसे यह ना उम्मेद न होते, सिरोही राज्य के गांवों की वरवादी करना चलू रक्खा, विक इसको मारने या पकडने के वास्ते जोजो वंदोवस्त रियासत से हुए, उसमें कामयाबी न होने दी.

सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि चांदा ने वि. सं. १७११ में निवज पर अपना कब्जा किया था, और मूता नेणमी की ख्यात में लिखा है कि चांदा निवज में था, उस अरसे में यानी वि. सं. १७१३ में नं. १७ महाराव अखेराज ने लखावत राघोदास जोगावत, जो लखावत गोविंददास के भाई किशनसिंह का पोता होता था, उसकी सरदारी के नीचे इसके उपर फौज भेजी मगर सफलता प्राप्त न हुई.

इसके विषय में वहुए की पुस्तक में लिखा है कि,

'' पर घर वाडी चीखली, घर घर नीरनियांण, वारी चंद पृथीराजरी, सरावे स्रताण, ''

इसी पुस्तक में वगावत व वहादुरी के विषय में, लिखा है कि-

" चंदन जूंमे शवपुरी ए आयुपर जाय, सीता वेसण हर तज्यो फूछी सो वनराय. "

" चंद मर्गदा चुरणो दिये गरंदा गांव, पादर इंदी पातसाह अरबूद इंदी राव. "

इस दृसरा दोहा में और रीत से दूसरे कविने कहा है कि-

" संद् मेईदां सुरमो, करे गयंदां घाव; पादर इंदो पासता, आदे आबु राव- 15

चांदा ने रास्ते रोककर दांण छेने के विषय में व शाही खजाना छूटने के विषय में, कवि आढा दुरशा ने जो किवता छिखी है, उससे उसका वीरत्व ओर बगावत का सम्पूर्ण हाल मालूम होता है, जो किवत यह है कि—

" आलम घर तणी जगत खग्राहे, अरबद घरा भरे दंह आण. ''

" राह सदा लग ग्रहे चंद रव, चांद राह ग्रहीयो चहुआण. "

" सतसर वगल करे ग्रह सारी, घाट रोकिया ताप घणे. "

" ससी हर, महण, घणे सूरातन, तसो न ससी हर महण तणे. "

" रह वह पिथल तणे रूधिया, श्राह तणो धन जहेर सदे. "

" अवली भांण गहण जग्राहण, बांकी चंद संसार बदे. "

<sup>4</sup> हीन्द्र तुरक जोडीये हाथे, मने पराक्रम खुद मसंघ. "

" आठे पहोर राह जग्राहे, चाँद प्रयास तिहारी चंद. "

इस कवित का भावार्थ यह है कि, सब जगह का दांण, चांदा छेवे, ओर अर्बुद

भूमी यानी सिरोही धरती उसका दंड भरे, हकीकत में चंद्र को राहु का ग्रहण लगता है, परन्तु है! चांदा चौहान तेने राह को ग्राहा, किव का यह आशय है कि चांदा ने मारग रोका था, जिसको राहु का अलंकार देकर किव उसकी प्रशंसा करता है, किव इसकी टेडाई की तारीफ में यह भी कहता है कि, वादशाह का धन जो विष समान गिना जाता है यानी उस धन को छीन कर लेने वाला, कभी भी चैन से नहीं रह सक्ता, वैसा विष तूल्य द्रव्य भी तूने हजम कर लिया. सवव यह है कि वक्रचंद्र को राहु ग्रास नहीं कर सक्ता है, उस मुआफिक टेडाई में उंचा दर्जावाला तू वांका होनेसे तेरेको संसार मान रहा है.

इसके विषय में फिर किसी किवने सोरठा कहा है कि.

- " चांदा सो रंग बार, अरला बगतर उवडी; अरजण रो अवतार, दुसासण तुं देवडा. "
- ' साकर थारोचंद, तुं टाकर चांदा तणो, मदुसुदन दु:ख भंज, वरजे वस देरावुअत. '

चांदा का देहान्त कीस साल में हुआ, वह संवत् मालूम नहीं हुआ, लेकिन मूता नेणसी की ख्यात में निवज की हकीकत, चांदा के पुत्र अमरासिंह का प्रधान वाघेला रामसिंह को अमरसिंह ने जालोर भेजकर वि. सं. १७१७ के भादरवा में लीखाने का उल्लेख है, जिससे पाया जाता है कि उसका देहान्त वि.सं. १७१७ के पहिले हो चूका था.

चांदाजी का विवाह राठौर कल्यांणिसंह की पुत्री रूपांदे के साथ हुआ या, जिससे पुत्र कमाजी व अरसिंह और पुत्री रत्नकुंवर के जन्म हुए. रत्नकुंवर की शादी जालोर के राठौर रत्नसिंह मेहदासोत के साथ हुई थी, जिनकी ओलाद में इस समय में सीतामऊ ( मालवा ) की रियासत है.

निवज पृथ्वीराज को मिला या चांदा को, इस विषय में मतभेद है, वस्तुतः निंवज, केसुआ आदि गांव, केसवाल राजपूतों के तरफ थे, उनसे नं. ११ महाराव अखेराज (पिहले) ने वि. सं. १५६२ में लिये थे, जो लखावत गोविंददास देवीसिंगोत सिरोही में काम आया तव उसका पुत्र सांगा को, निंवज, वडवज, आदि गांव दिये गये थे, उसमें से निंवज वि. सं. १६५८ में महाराव सूरताणसिंह ने चांदा को दिया, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा हुआ है, और उक्त पुस्तक में चांदा ने वि. सं. १६५८ में निंवज में वहुआ को सीख देनेका भी लिखा गया है, पाया जाता है कि चांदा अपने पिता की ह्याती में ही अलग रहा होगा.

- नं. दे नारखान बगावत में गंगवेथान के ग्रुडा में काम आया.
- नं. र्वे वाघितह को कोरटा की जागीर मिली थी मगर वह छूट जानेसे, महाराव अखेराज ने आंवलारी कीजागीर दी. जिसका वंशवृक्ष इसि प्रकरण में नं ७ पर दिया गया है.

नं. ३ जेसिंहदेव बगावत में मारा गया, बाद उनके पुत्र दूदा को पोसीदरा व अजीतसिंह को लूणोल की जागिरें महाराव अखेराज ने दी, जिनके वंशवृक्ष इसी प्रकरण में नं. ८-९ व १० पर दर्ज है.

नं. ३ अमरसिंह अपने पिता चांदा के साथ बगावत में साथ रहता था. वि. सं.१७१७ के भाद्रवा महिने में इसने अपना प्रधान वाषेळा रामसिंह को मूतानेणसी के पास भेज कर यह नुंद कराई है कि, सिरोही इळाका में से अमरिसह आध (दाण में) छेता है, और विभोगा (जमीन का महसूळ) के गांव सौ सवासौ है, इसके समर्थन में ठिकाने निंवज सें जो गीत कवित मिळे है, उसमें से एक गीत में ळिखा है कि—

```
" भझे जालीओं खाग ते बरद खाटण भला, जोरावर लागुओं सीस जमरो. '
```

दृसरा एक कवित जिसमें महाराव अखेराजने इस पर वडी भारी फौज भेजी थी, जोस फौज को कवि ने वरसाद के मुआफिक होनेका अलंकार वताकर कहा है कि.

पाया जाता है कि महाराव अखेराज ने इसको बहुत तंग करने से, यह मारवाड में चला गया. मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि वि. सं. १७२१ में महाराव ने देवडा अमरसिंह को मनाकर सिरोही रियासत में आवाद किया, और १ पालडी, २ जेतावाडा, ३ देदपुर ४ मांकरोडा, ५ वापला, ६ पीथापुर, ७ टोकरा, ८ मेडा, ९ गीरवर, १० मोरथला, ११ कलंघरी, १२ मुसावल उर्फ मावल, १३ धानेरा, १४ आवल व १५ देलवाडा, यह गांवों का पट्टा दिया, उक्त पुस्तक में लिखा है कि "विभोगो लेतो सु नहीं ले दांण लेतो

<sup>&</sup>quot; अरध आबु तणो भोगवे रा' अलो, अरथ आबु तणौ छेय अमरो ''

<sup>&</sup>quot; अला आरंभ म कर आले अमर, एक ही गाम नही × अधूरी."

<sup>&</sup>quot; पिता थारा तणौ पाट जांणे पृथी, पिता मारा तणौ आध पुरौ."

<sup>&</sup>quot; सीघस्त अम कहे मुणौ चन्दसेन मुत, छुपा कर इसवरे मे'र कीघी. "

<sup>&</sup>quot; जोय नतां खाग ने त्याग घर जे वढां, देवरां दने धर बांट दीधी. "

<sup>&</sup>quot; सोदहर मुन्हर बांट दीधी सनर, दनर पाईयो खलां फुल दारू."

<sup>&</sup>quot; माहा रुद्र कीया सोमटे केम मांनवी, सवपरी माग दोए भवां सारू. "

<sup>&</sup>quot; करण वाद अलीयात जो ए घातसर केवीआं, सारक्षर मंडे स्न रत सवायो॰ "

<sup>&</sup>quot; मु जहर कहर परभात होतां समा. अपर अत पात वरसाद आयो. 59

<sup>&</sup>quot; गाजी आ अनड भट सहु एम गमा गम, ताद सर काएरां नरां तारां. "

<sup>&</sup>quot; देवडे में इमी मेह मंदीयों दरक, धटां उपर पढे फुल धारां- "

<sup>&</sup>quot; सोर घणघोर मल खत्रण दामण सजल, जोरवर बदल गल मेह जुठो."

<sup>&</sup>quot; अलासर पतासी इर् धार धरीयां असर्, बार अणपार झह सार बुढो. "

<sup>&</sup>quot; मेल गढ़ चंद ओत हैंक दल भंजीआ, हैंक गावा हलापुर हाले. "

<sup>&</sup>quot; ईंद्र जल बोल खगधार बुटो अमर, श्रवण रत खाल पर नाल चाले. "

<sup>&</sup>quot; आहोडे आहोडे सगण राओ आयुआ, एह असतार जग चीआर छगी. "

<sup>&</sup>quot; पल सजल पालरां वाहला पुरीआ, पलसरां दादरां आस पुगी. ''

धं छेसी " पाया जाता है कि इसका जो दावा था, उसमें से दांण का हक कायम रखकर उपर्युक्त गावों में जमीन महस्त्ल का हक देने का तय हुआ.

इसके विषय में एक कवित ' ऊड ' के किन आहा महेशदास का रचा हुआ मिला है, उसमें मेवाड की फौज के साथ इसने युद्ध किया था वैसा पाया जाता है, ( जो कि इस को मेवाड के साथ युद्ध करने का प्रसंग उपस्थित हुआ हो, ऐसा दूसरी किसी ख्यात सें उपलब्ध नहीं होता है. ) वह यह है कि—

" अर तरूवर छंघ राह, घसते छण भण हणीया दाणे भमर. "

" नमता गया वकारे नासे, आया मद वहतो अमर. "

" उपादीये चांचरे उरहे, सेवाहां सामां मकत, "

" देख पटे छलतो चांदावत, गा हागा खाये गसत. "

" सबलो गन सुणीयो सिरोही, पियल हरी गेलु पहाट. 1

" जुडे दसण लागां नह जुडीया, मुळीया अण लडीया मैताद."

नं. ४ शक्तसिंह के समय का वि. सं. १७४६ का शिलालेख पालडी गांव के अरठ लाधावाला पर मिला है, जिसमें इसका व इनके कुंवर अनोपसिंह का नाम अंकित है. शक्तिसिंह का महाराव वेरीसाल के साथ अच्छा वरताव रहने से, महाराव ने इसकी सोरडा व अनादरा यह दोनों गांव वि. सं. १७४६ में इनायत किये. इनकी राणी ईडर के राठौर गोपीनाथ की पुत्री लादांदे, व दियोलजी कानांदे, और साणंद के वाघेला हरीसिंह की पुत्री रायांदे, यह तीनों इसके पीछे निवज में सती हुई. शक्तसिंह ने वि. सं. १७९९ में बहुआ को सीख दी थी.

नं, है जसवंतिसंह को मावल, गीरवर आदि गांवों का पट्टा मिलाया, जो कि वर्तमान समय में वह पट्टा नाओलादी के कारण खालसा राज है, परन्तु उसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ४ पर दिया गया है.

नं. ५ अनोपसिंह के विषय में ठिकाने निंवज सें जो कवित मिले हैं, उसमें से एक किवत सें मालूम होता है कि, इसने 'खीमत' (जो पहिले सिरोही इलाके में था, वर्तमान समय में पालणपुर ईलाके में है ) के कोलीयों को सजा देकर खीमत गांव बरवाद किया था, जिसके वास्ते किव केहता है कि.

<sup>&</sup>quot; अकल हीण होए रावतां को इसदी अनी बरद पत ज्यां जगतेस वेली. "

<sup>&</sup>quot; खीमताबाद बजार महणतां घणां, जठे खीमताबाद में हरण खेली. "

<sup>&</sup>quot; देवडा सोई सारे घणां देवडा, भगाया नरपती जांण भ्रुवा. "

<sup>&</sup>quot; ह्यांता बांणीया खांदां छालरी, आस सर आखरी करे छवा. "

<sup>&</sup>quot; मलो जगतेस ड्यांने सकत सारी भणे, रीयां लीवा सर लाग वाए. "

<sup>&</sup>quot; इंडेता दुकांने सारां राजुलरा, तठे मृगरा इतरा झलीमाए. "

- " जोर खीमत तणी खणे कादी जहां, कादीया कुट दो बाट कोली. "
- " दांम कोटी धज रंमनता दीकरा, तठे ते य सारंग री रमे टोली. "

पाया जाता है कि लीमत के कोलीयों ने इनकी रइयत को कुछ तकलिफ दी थी, उसका वदला इसने लीआ होगा. इसने वि. सं. १८०७ में वहुआ को सीख दी थी. इसकी पुत्री रूपकुंवर जोधपुर के राजा वक्तसिंह के साथ विहाई थी, जो वहां सती हुई.

नं. ६ जगतसिंह के विषय में जो कवित ठिकाने निवज से मिले है, उनसे पाया जाता है कि यह वहादुर सरदार था, और राठौरों के साथ कई दफे यह झगडे लड चूका था, निम्न कवित से पाया जाता है कि जोधपुर के अम्रजीत राठौर इससे कुछ पैसे लेना चाहते थे, मगर इसने नहीं दिये, और जवाब दिया कि—

" तुत्र मांगे लख दांम, दांग नहीं कोडी देऊ, तु मांगे मारग, मारग छूटे हुं लैऊ, "

" हुं पूंज अचलेसर पोही तु पूंजे पायु, जी ए थारे जीवांण ए तो गढ मारे आयु. "

'' × × × × जगतेस कहे अप्रजीत ने तु करे सो हुं न करूं. ''

## इंसंके साथ राठीरों ने युद्ध किया. उस विषय में किव दोहे में कहता है कि-

" पाए लगा के देस पत गेल असगा मांन, तो अगे भगा तरक धन जगा चुआण. "

" जुप करवा वांदी जगे सगता ज्यु समसेर, गा जोषा पाछा घरे फोजां लसकर फेर. "

" गंगा माग गोदावरी साची तीरव सांग, जे अरवद भेटयां जगा, धजवह मोटो घाम. "

#### सोरठा.

" जगा भरीने जात्र पोपर ज्यु थारे पगे, आबी कर कर आस आबी सो पाबी अवस. "

इसके समय में असमालवेग और वीरपुरा (कोली) ने निवज पर चढाई की थी, जिनको जगतसिंह ने हरा कर भगादिये, उस विषय में किव केहता है कि—

" ताप स्वपीयो नांही कणी तरफ रो, मलक खाली कीओ देस मारे. "

" जगारो घको हुओ अजरो जोर वर, हीणगो नीवजी तरक हारे. "

" पमंग पा राव असड ग्या पयादा, पादरे नाठ गा नीड पानी. "

" अठारां गरांरी, अर्थानमाओ पाओत थी, बघ पत राखीई भली बाजी. "

" वेग असमाल ने भागीओ बीरवर, चंद हर नंदगर तणी साखी. "

" देसरी खाग बल लहरंतां देवटा, राही नीवज तणे टेक राखी. "

जबिक जोधपुर के राजा भीमसिंह ने जालोर के राठौर मानसिंह के ऊपर फौज भेजी उसवक्त जगतसिंह, मानसिंह की सहायता में जालोर गया था, और जोधपुर की फीज पराजय होकर वापस गई तब मानसिंह ने इसको वड़े सन्मान के साथ घोड़े पोशाक आदि देकर विदाय किया, उस विषय में किव कहता है कि.

<sup>&</sup>quot; वाजा वाजीआ मंदोवर वाला जघ पढांणा जुआ जुआ, आयो भीप मांनसी ऊपर हरवल असी हजार हुआ. "

<sup>&</sup>quot; आये दले पांनसी आखे ताप नेरा घरे रणहर, सांभक बात जीतमल संगवी, जगतो राव तेदाव जरूर. "

- " मांने जीवो साअ मेळीआ जीवो कहे सांभछ जगा, सगा सगारे होई सदाई संकट भोगी नको सगा. "
- " ऊढे सोर सोनगड ऊपर गोले अंदर गाजे, चढ जगा जालोर बगारण लसीयां आबु लाजे "
- " एहरा वचन सुणे अनुराएल लटना कन असर्गान लगो, नांदवणो घरते नीसांणे नालोरे आईयो नागो. "
- " सनमल भ्या क्ष्णमाई ने ससरो, सन्नु तोने जीत नय सको, आप बराजो कला ऊपरी घोफ घराँमे फोज घर्ते. "
- " आबु थणी बीळीओ एरो, दल लाखां उडाए दीआं, जालोरी जोजे थारे घरलार फेर गोडांण लीआं. "
- " राहो कहै सांभल महाराजा झगढा करां दीयां खग झीक, गांजे कुण जालोर तणे घढ मोहो उबां आसे मशरीक."
- '' अमराहरी दलां सु अढीओ हतु जके न मेला होर, काएम मांन घरे थर कीथा जीए गोडांण अने जालोर. '
- " मांने सीख दीनी घर सारू एजन कीघा एता, मोंणक तरंग कडा ने मोती सीए पालकी से हैता. "
- " घर घर दीठ उछली गुढी कीरत वीत कांहांणी, राजा घरे जालंघर राखी आईयो घरे ओपांणी. "

जोधपुर के राजा के साथ इनका सगाई सम्बन्ध होजाने से इसने वि. सं. १८३१ म् जोधपुर की फौज ने सिरोही फतह किया तब उनको सहायता की थी, जो बात महाराजा जोधपुर के +परवाना मिती पोष विद ३ संबत् १८६१ से मालूम होती है. वि. सं. १८३२ में इसने बहुआ को सीख दी थी.

नं. है अखेसिंह को सेळवाडा की जागीर दी गई, जिसका वंशवक्ष इस प्रकरण में

नं. ७ रायसिह के विषय में सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि यह अपने को खुद मुख्तारसमझ कर सिरोही राज्य का हुक्म नहीं मानता था, जिससे इसको दवाने के लिये, अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर राज की फौज ने निवज पर चढाई की, और युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ के कितनेक आदमी मारे गये, और ठाकुर रायसिह ने अपने पुत्र प्रेमसिंह सहित निवज छोडकर पहाड की पनाह ली, बाद रामसीण के ठाकुर कावा जगतिसंह द्वारा वि. सं. १८८१ में समाधान होनेसे वह सिरोही हाजिर हुए, जहांपर महाराव ने इनकी अच्छी खातिर करके सिरोपाव दिया, और अव्वल दर्जे की दाहिनी वैठक की इज्जत दी.

# निवज ठिकाने से मिले हुए किनतों में इसकी दातारी और महमानिगरी की

- \* उपरोक्त कवित्त में जालोर के राठौर मानसिंह व जगतिसह के द्रामियान झुसरा, जमाई का सगरण होना अंकित हुआ है, टेकिन सिरोही के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि जगतिसह का प्रत्र रायसिंह की प्रत्री सूरनकुंतर का विवाह राठौर राजा मानसिंह के साथ हुआ था.
- + उक्त परवाना में देवडा राव जगतिसव अनोपर्सीवीत का नाम हिला है, और नोषपुर के महाराजा साहव ने आडी ओहमें अपनी करूम से दिला है कि " तीण में धारी तरफरी हमगीरी मारूम हुई सो मारी मरजी खातर ख़ुसी राखनी ॥ यह परवाना सिरोही फक्तह होने की शानाशी के बिपय में हिला गया है.
- ÷ सिरोही राज्य में ठिकाने पाढीव व निवन इन दोनों सरदारों की अञ्चल दमें की एक ही नैटक है, जिनसे दरनारी जन्म में यह दोनों ठिकानों के सरदार एकही बक्त में हानिर होकर नैटक नहीं छेते हैं, छेकिन इम वक्त दोनों टिकांनों के सरदार दशहरा कादि तहेवार के आंम दरबार में एक साथ नैटक छेते हैं.

किवयों ने बहुत तारिफ की है. और जबिक अंग्रेजी फौज निबज पर गई, तब जेतावाडा का बिकानेरीया राठौर जुजा बडी वीरता से युद्ध करके काम आया, जिसके विषय में किव कहता है कि—

- " जुजा चटरे गढ होए झगढो नरां सूरां ने अज, आज नीवज तणे खपर आवीओ अंगरेज- "
- " वोल मोटा मोर वकतो नटे थुंतो नोंज, कला करवा उठ कमधज फले आई फोज. ''
- '' गानीओ असमान गोले वगट कल ली बाद, जैतपर रो पटो जुना उनलो कर आज. ''
- " तल्लसीओ गीणाग तोली मांनहर मन मोट, राढ वढ से वगर रटकां केम भलसी कोट. "
- " पालवा ओर थाट पोले घालवा ओर खाव, वंकरो राए सींघ वालो उठीओ उवराव "
- " मगल उभा पोल मली लोप न सकी लीय, आव पोले भीम अहीओ सदा वालो सिंह. "
- " हर थरे सो पढी न हागु हगी मगहां होइ, बसी फोजां हीए बीको बर्छीआं रा बोअ. "
- " पंड लागा घात्र पुरा चीआर वी'ने चीआर, तोई न पढे खढे तेगो उथढी असवार. "
- " मगल जादा कही मखसे कनीमुवा कंथ, हाथीआरे चढे होदे भालने भारथ. '
- " भलो लहीं भी भल भलतां देई सुखा दान, पांचमे दन खबर प्रगी गढ दली गजरात, "
- " भालीआ सीसोद भाटी घणा , झाला गोड, लोक साहेब केण लागो रंगहो राठौड. "
- " छुत्रीओ अथ लाल लग्नकर हुई इलका होल, पांच पांडे धरण पढीयो पढे भलीई पोल. "
- " वरे अपसर सरग पुगो मेळ जगरो मोह, सांग रे गळ सीस दीनो सार वीकां सोह. "

#### रायसिंह के विषयमें किसी कविने कहा है कि-

- " वंके अण खले नीसांण वानी छडे पर घर लीध, भीमरां हाथीआं मेला दोखीआं कर दीध, "
- " कडी खलकी वगतरांकी लीआं फोजां लार, हीडले दोए चीआर हाथी वेहे असढी वार. "
- '' भला मलास कोई भाली दलां टलां दीघ, जध करी सो पडी जला लडी कला लीध. ''
- " त्यां उपर खाग झाले त्यां न मले तुग, आप स्यांमी वीआ अमरा कमर भीडे कुण. "
- " जगा वाला अमल जमीओ मौजसीकर मोज, वीरीयां सरवरी वाजां फरी थारी फोज-"
- " पोकारी नकीव पाछी नीत्रसी नीसांण, तेजीआं का तंग तांणे उड जाए अरी आंण. "
- " भाग अरवद तणे अपत लागरे वल लाए, चले चीठी वीआ चांदा मलक आदा माए. "
- " साख रा उबराव साथी पणां भारथ पास, रंग हो राएसींग राजा नंद गर के नाथ."

इसकी पुत्री सुरजकुंवर का विवाह जोधपुर के राजा मानसिंह के साथ हुआ था. वि. सं. १८७१ में इसने बहुआ को सीख दी थी. सि. रा. इ. की पुस्तक में लिखा है कि वि. सं. १८९७ में गीरवर का ठाक्कर नाओलाद गुजरने पर इसने विना राज्य की मंजूरी के अपने बेटे नं. ई उदयसिंह को वहां गोद रख कर गीरवर का पद्टा अपने आधीन कर लिया, जिसपर महाराव शिवसिंह ने गीरवर पर फौज भेज कर उदयसिंह को केद किया, जिससे रायसिंह लडाई की तथ्यारी करने लगा, दरमियान उदयसिंह केद को हालत में मर गया, और पोलिटीकल एजंट ने इसको हिदायत कर दी कि, वो गीरवर के पट्टे का दावा छोड दे, और राज्य को अधिकार है कि चाहे तो खालसा कर ले, जिससे इसने झगडा नहीं बढाते आपस में समाधान कर लिया. इस विषय में सिरोही राज्य के दफ्तर से पाया जाता है कि, गीरवर के ठाक्कर रत्नसिंह पहिले नाओलाद हो चूका था, और बाद में मावल का ठाक्कर जालमसिंह भी नाओलाद हुआ, जिससे जालमसिंह की ठकरांणी के, इसके पुत्र उदयसिंह को बगैर मंजूरी राज्य गोद दिया था, जो सिरोही

रियासत के रिवाज के खिलाफ होनेसे, गोद खारिज कीया जाकर दोनों ठिकानों की जागीरें खालसा कर दी गई.

नं. ८ प्रेमसिंह के विषय में सिरोही राज्य के इतिहास में लिखा है कि, इसका भाई उदयसिंह जो केंद्र की हालत में गुजर गया था, उसके पुत्र अनाडसिंह व नवलसिंह ने प्रेमसिंह की सहायता से वगावत करना शुरू किया, जिससे महाराज कुमार ग्रमानसिंह ( महाराव शिवसिंह के युवराज ) ने राज्य की व सरकार अंग्रेजी की फीज के साथ निंबज पर चढाई की, कुछ देर तक लडने बाद ठाकुर भाग कर पहाडों में चला गया. परन्तु थोडे ही दिन बाद कसूर के लिये मुआफी मांगने से, इसको अपने ठिकाने (निंवज) में जानेकी आज्ञा मिली. इस विषय में यह वात मशहर है कि राज्य की फौज ने निवज पर हमला किया, तब ठाकुर प्रेमिसिंह ने बडी वीरता के साथ अपना बचाव करने से. राज्य की फौज को पहिले दफा के हमले में अपनी तोपें छोड कर वापस लौटना पडा था, उसका कारण यह भी कहा जाता है कि राज्य की फौज में, जो देवडे सरदार शरीक थे, उन्होंने जानबुझ कर अपने भाई (प्रेमसिंह) पर आक्रमण करने में चश्म पोसी की थी, और जब कि उनको सख्त हिदायत की गई तब उन्हों ने दूसरे हमले में निवज को फतह किया. यह भी कहा जाता है कि दूसरा हमला करते वक्त देवडे सरदारों ने ठाकर प्रेमसिंह को पोशीदा तौर से इशारा कर दिया था कि वो निवज छोड कर पहाडों में चला जाए.

इसकी पुत्री सरसकुंवर का विवाह एहमदनगर (ईडर) के महाराजा करणसिंह के साथ हुआ था, और वह वि. सं. १८८८ में एहमदनगर में सती हुई, उक्त समय में सती होने का रिवाज अंग्रेज सरकारने वंध कर दिया था, और महाराजा करणसिंह की कोई राणी सती होने न पाने, उसके वास्ते अंग्रेज सरकार ने प्रथम से बंदोवस्त कर रखा था, परन्तु सरसकुंवर की सती होने की तीव अभिलापा होनेसे उसने 'मुडेटी ' के चौहान ठाकुर सूरजमल को कहाकि मुझे सती होनाही है, यदि मेरे पिता और भाई जो इस कार्य में सहाय कर सके है वे यहां से दूर है, और आप चौहान होनेसे इस वक्त उनकी जगह पर हो, सो मुझे सती होनेमें कोई हरकत न होवे वैसा वंदोवस्त करो, जिससे चौहान+ सूरजमलने अंग्रेज सरकार के विरूद्ध होकर करणसिंह की राणीयां के सती होने के कार्यमें सहायक होकर सती होने में विघ्न नहीं आने दिया.

ठाकुर प्रेमसिंहने राज्य की फीज के साथ सांमना किया उस विषय में किसी कवि

ने कहा है कि.

<sup>+</sup> मुहेटी का ठाकुर चौहान सूरमणल बढ़ा ही बीर रामपूत या. अंग्रेम सरकार के विरुद्ध कार्य करने से इसको कई मरतना ब्रिटीश फीन के साथ युद्ध करना पढ़ा. इसके बीरत्त्व की वहें नातें 'राप्तमाला' नामक अंप में लिखी गई है. इसकी नागीर भरतना विकास निवास करही, और बरसों तक इन्का पीछा ब्रिशीश कीम ने किया, आखिर मुभाक्ती बख्श ने की शर्त पर समाधान हुआ, और कदादान अंग्रेम सरकार ने बहादुर चौहान की कदा कर उसकी नागीर वापस देकर मुदेटी में बेटा दिया.

" मक्का कमल मोती प्रेमसीय बोलीयां पडी घर अंवर घोती-तपी तुआरा तैजरी ॥ १ ॥ "

इसकी ठकराणी साहेवांदेवी चांपावत वधिसंह दासपा वाला की पुत्री वि. सं. १९०८ जेष्ठ विद ५ के दिन सती हुई.

प्रेमसिंह ने वि. सं. १९०१ में बहुआ को सीख दी थी.

- नं. र्नेकीरतसिंह, सेलवाडा के ठाकुर सवलिंह व स्रताणिसंह दोनों भाई नाओलाद होनेसे स्रताणिसंह के गोद गया.
- नं. ई तेनसिंह को धवली की जागीर मिली. वाद इसका पुत्र नं. ई दोलतिंह धवली में पाट वैठा. दोलतिंसह का वडा पुत्र हिम्मतिसेंह निंबज ठाकुर नं. ९ भीमिसेंह नाओलाद ग्रजरने से उसके गोद गया, जिससे नं. ई स्लिसिंह धवली पाट वैठे, वह भी नाओलाद ग्रजरने से इसका भाई नं. ई अचलिंसह धवली के ठाकुर हुए, लेकिन यह भी नाओलाद ग्रजर गये, जिससे सिरोही रियासत से धवली की जागीर निंवज ठिकाने में मिला दी गई, जो मौजूदा राजसाहेबां माहबतिंसह ने अपने छोटा पुत्र लक्ष्मणिंसह को दी है.
- नं. ई उदयसिंह को इसके पिता रायसिंह ने मावल ठाकुर जालमसिंह के गोद दिया था, लेकिन राज्य ने उसका गोद नामंजूर करके इसको केद किया, जो केद की हालत में ही गुजर गया, जिससे इसके पुत्रों को ठिकाना निवज की जागीर में से पीथापुरा व सोरडा गांव का आध जागीर में दिया गया, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.
- नं. ९ भीमसिंह अपने पिता के वाद वि. सं. १९०८ में निंवज में पाट बैठे, और वि. सं. १९१८ में बडुआ को सीख दी. इसकी चार राणीयां थी, लेकिन पुत्र न होने के कारण इसने अपने चचेरा भाई नं. है दोलतिसिंह धवली वाले का पुत्र हिम्मतिसिंह को गोद लिया, ठाकुर भीमसिंह अमीरी मिजाज का सरदार था.
- नं. १० हिम्मतर्सिह मरहूम अपने काका भीमसिंह के गोद आया, इसके समय में वि. सं. १९५० में रियासत से ठिकाने निवज को तीसरे दर्जे के मेजिस्नेट की फोजदारी हुकूमत व रूपिये पांचसों तक के दिवानी दावे फेसल करने के अखलारात दिये गये, और नमक चूंगी, दांण, व आवकारी की मुकरर रकम ठिकाना के हककी रियासत से ठहराई गई. वि. सं. १९५० में इसने बहुआ को सीख दो. इसकी ठकरांणी मूलकुंवरदे लोहीयाणा के दीयोल सालमसिंह की पुत्री थी, जिससे कुंवर मोहवतसिंह व कुंवरी राजकुंवरदे का जन्म हुआ, वाईराजकुंवरदे का विवाह जोधपुर के महाराज वजेसिंह मोहबतसिंहोत के साथ किया गया.

<sup>&</sup>quot; नागण पुछे नाग आज जमी कयुं इल चल हुई, सत्र वट जगाई खाग-नरपत प्रेमे नींबजी ॥ २ ॥ "

नं. ११ +राजसाहेब मोहबतसिंह अपने पिता के पीछे निवज ठिकाने में पाट वैठे. ठिकाने की जागीर सें राज्य हक की छः आंनी देने में कितनेक झगडे वक्तन फवक्तन पैदा होने के कारण, इसने छः आनी जितना जागीर का हिस्सा राज में देकर, नयेसर कायम का ठहराव ता. १ मई सन १९२३ ईस्वी को तय करा लिया, जिससे अव राज के साथ नई तकरार पैदा होने का सम्भव नहीं रहा. उस ठहराव की रूह से सिरोही इलाके में इनके तरफ रही हुई जांगीर के गांवों में रेविन्यु अखत्यार के साथ, खास शतों से, फौजदारी मुआमिलात में दोयम दर्जे के मेजिस्नेट के अखत्यारात व दिवानी मुआमिलों में रू. ५००) पांचसी तकके दावे फैसल करने के अखत्यारात रियासत से अता हुए है. वि. सं. १९८० के शर्दि की मौिसम में मौजूदा महाराव साहिब ने निवज व वडवज के दरमियान सरहद का तनाजा ( जो कई वर्षों से चल रहा था उसको फैसल करने कें लिये महाराव साहव के उपर दोनों सरदारों ने छोड रखा था.) तय करने को निवज कें वगीचे में मुकाम किया, उसवक्त निवज ठाकुर मोहवतसिंह ने महाराव साहिव को अपने महल में पंधारने की अर्ज करने पर, महाराव साहिव ने इसकी अर्ज मंजूर करके पथरामणी की, और महमानगिरी स्वीकारी, ठिकाने निवज के इतिहास में सिरोही के महाराव साहब की निवज के महल में पधरामणी का यह अव्वल ही प्रसंग था, ठाकुर निवज ने इस मौके पर महाराव साहव के वास्ते गद्दी की विछायत और नजर नसरावल आदि रसुमें वाकायदा अदा की, और साथ में दीवान, मुसाहिव, आदि जो जो छोटे वडे अहलकार व नोकर वगैरह थे, उन सब को अपनी २ योग्यता के मुआफिक सिरोपाव दिये, महाराव साहिव ने ठाकुर मोहवतसिंह को खास सवारी का घोडा इनायत किया.

<sup>+</sup> राजताहियां मोहबतािंह एक बहारूर सरदार है, प्राचीन समय के चीहानों में अपनी नेकटक और बचन के वास्ते जो प्रणाली थी वे सब इनमें प्रत्यक्ष अनुमव होता है. वि. सं. १९६९ में जब कि पालणपुर रियासत का एक गांच घोले दिन डाक्ओं ने छूटा, और पालणपुर रियासत की पुलिस ने अपनी जमीयत के साथ डाक्ओं का पीछा किया था, लेकिन डाक् लोगों ने पुलिस वालों को कार अमद नहीं होने दिये, जिससे उन्होंने राजशहेवां मोहोनतिस्ह की सहायता चाही, जिस पर इन्हों ने फौरन छडी सवारी डाक्ओं का पीछा किया, और उनसे मुक्तवण करके एक डाकू को जांन से मारा, और दूसरों को मय छुट का माल के शिरफ्तार करके सिरोही रियासत को सुपूर्व किये. इन मुक्तवलों में डाक्ओं की तरफ में समझापी में बंदुक की एक गोली राजसाहियां के दांडी के पास होकर चंडी, जिससे दांडी के छुछ बाल कर गये थे. इन्छ अरसे के बाद जबकि मरहून महाराव कैश्वरीसिंह साहव बहादुर का मुक्तम आबू पर हुआ, तब यह वहां मुनरा के लिये आये उन वक्त इस पुस्तक का लेकक भी वहां पर हाजिर था, महाराव साहवने, डाक्ओं के साय मुक्तवला करने की जो बहादुरी इसने बताई थी, उस बात पर संतीय जाहिर करके इस सजीवर के कार्य की बहुत प्रशंसा करके शावशी दी थी, उसी मुआफिक पालणपुर निवास साहव ने भी इस कार्य के हिये अपना संतीय जाहिर किया था वि. सं. १९७९ में जबिक राजपूनाना में भील प्राप्तीयों नव्याव साहव ने भी इस कार्य के छिप अपना संतीय जाहिर किया था वि. सं. १९७९ में जबिक राजपूनाना में भील प्राप्तीयों के एकी का बांवल मचा, और रियासत को अपने सरदारों की जमियत इक्डी करने की जरूरत पती, तब ( जो कि उस वक्त के एकी का बांवल मचा, और रियासत को अपने सरदारों की जमियत इक्डी करने की जरूरत पती मादिर के साथ इनका रियासत के साथ चाहिये जैस मेल्झों और राजपूनों बगैरह की जमीयत करीव तीनमी आदमीयों के साथ साइम ) राज में बुलावा बातिही यह कौरन अपने मार्डयों और राजपूनों बगैरह की जमीयत करीव तीनमी आदमीयों के साथ साइम हिता हुए थे, और महाराव साहव ने इस बहाइर सग्दार की कदर करके छुट फौन के अफलर की मगह पर इसको गुकरर वित्या पा हाजिर हुए थे, और महाराव साहव ने इस बहाइर सग्दार की कदर करके छुट फौन के अफलर की मगह पर इसको गुकरर वित्या पा हाजिर हुए थे, और महाराव साहव ने इस बहाइर सग्दार की कदर करके छुट फौन के अफलर की मारह पर इसको गुकरर वित्या पा हाजिर हुथे थे, और महाराव साहव ने इस बहाइर सग्दार की करन साहव ने साथ

# मौजूदा राजसाहेवां निवज, रियासत सिरोही.



राजसाहेवां महोवतसिंह साहव. ठिकाना निंवज.

[ विभाग दूसरा पृष्ट ४८. र्न. ११ ]



इनके तीन पुत्रों में से छोटा जसवंतिसंह ग्रजर गया है, शेरिसंह पाटवी है, और दृसरा पुत्र लक्ष्मणिसंह को धवली पट्टे की जागीर देने में आई है. वि. सं. १९८२ के दशहरे के दरवार में मोहवतिसह को नीज के लिये राजसाहेव का खिताव अता फरमाया है, जिससे 'ठाकरां राज ' के बजाय 'राजसाहेवां ' के नामसे इसको तेहरीर लिखी जाती है. इस वक्त यह सरदार कमीटी में मेम्बर मुकरर है.

निवज ठिकाने की पालणपुर रियासत में भी ( मुलकी सरहद के फैसले के वक्त गये हुए गांवों की ) जागीर है, और उन गांवों में भी दीवानी, फौजदारी, व रेविन्यु के अखलारात सिरोही रियासत के मुआफिक ही उस रियासत ने पहिले में ही दे रखे हैं, और पालणपुर रियासत से ठिकाने निवज के पाटवी सरदार को 'रावजी ' के इलकाव को तहरीर होतो है, इसी मुआफिक जोधपुर रियासत से 'राव ' के इलकाव के साथ क़रव २ व वैठक में सामने की जीमणी ( दाहिनी ) मिसल में व वांह पसाव व वगल गिरी की इज्जत है, व सवारी में घोडा आगे खडने की इज्जत है, यह इज्जत वि. सं. १८८१ का फागुण सुदि १ को जोधपुर रियासत से दी गई है.

इनकी एक राणी मेवसीजी सरेकुंबरदे, सणदरी के रावल मानसिंह गोदडिसहोत की पुत्री है, (जिससे वाई भूरकुंबर का जन्म हुआ.) दृसरी राणी वारडजी मानकुंबरदे सुदासणा के वारड तब्तिसंह पर्वतिसंहोत की पुत्री, (जिससे कुमार शेरिसंह व लक्ष्मणिसंह के जन्म हुए.) थी.

### २ वंशयृक्ष पीयापुरा परगने पामेरा के लखावतः



नोट-पीथापुरा की जागीर का राज हक/आठेआनी नकद लगान के कानून मुआ-फिक सालाना रु. ३३७) भरने का ठहराव नं. ६७३ ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

### ३ वंशवृक्ष सेखवादा परगने पामेरा के खलावत.



नोट-सेलवाडा की जागीर का राजहक आठआनी की रकम नकद लगान के कातूर मुआफिक रु. १०८०) सालाना भरने का ठहराव नं. ६७२ ता. ११ मेइ सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

### ४ वंशवृक्ष मावल-गिरवर परगने सांतपुर जो नाओलाद होनेसे इसवक्त खालसा है.



नोट-मावल व गिरवर दोनों पहें की जागिरें खालसे राज है, इन दोनों ठिकानों के सरदारों ने सिरोही रियासत से विरुद्ध होकर, पालणपुर रियासत के दिवान महाखान फतहखान की पनाह में रहना कबूल कर वि. सं. १८७५ के आपाड सुद २ का इकरार के जरिये मोजा मसावल, (मावल) पानेरा, गिरवर, मुगथला, वासडा, आवल, व सनार गांवों में पडेपान की आमदनी में आधा हिस्सा पालणपुर रियासत को लिख दिया था, जो गांव सिरोही के होनेसे वापस सिरोही की तहत में आये.

#### ५ वैदावृक्ष आंवलारी परगने कालंद्री के लखावत.

1

निवज के छखावत वंशवृक्ष में नं. रे वाळा वाघिसंह को, कोरटा की जागीर मिळी थी, मगर बाद वह छूट जानेसे महाराव अखेराज ने इसके पोते जगतिसंह को आंबळारी व रूघनाथिसंह को डांगराळी की जागीरें दी, छेकिन पाटवी जागीरदार नाओळाद होनेसे उनकी जागीरें खाळसा हुई, सिर्फ आंबळारी के छोट भाईयों में नं. १० तख्तिसंह के ओळाद वाळों की कुछ जागीर आंबळारी गांव में थी, जो वि. सं. १९८० में खाळसा रख कर उनको परगने पांमेरा में नीबोडा गांव दिया गया.



नोट-आंबलारी जागीर खालसे रही, और नं. १० वाला की ओलाद को नीबोडा गांव मिला

# १ तक्तसिंह (देको आंवलारी लकावत वंशवृक्ष में नं १० वाला. जिसके पुत्र नं. २ मारतसिंह को नीचोडा मिला.) | प्रार्तिसिंह १ वमनसिंह १ अवानसिंह २ पदमसिंह १ गुमानसिंह १ गुमानसिंह १ गुमानसिंह १ गुमानसिंह

नोट-नं. २ भारतसिंह, आंबलारी वाला नं. ९ नवलसिंह के गोद जानेका दावा

कर रहाथा, लेकिन राज से गोद मंजूर न होनेसे इसने वगावत करके विगाड किया, जिससे इसको पकड कर केंद्र की सजा दी गई, और इसका आंवलारी की जागिर में जो हिस्सा था वह जसी में रखा गया, आखिर मौजूदा महाराव साहिव ने कुच्छ जुर्माना करके इसको मुआफी वक्षी, और आंवलारी में इसका जो हिस्सा था, उसके एवज में दवाणी ठिकाने से राजहक आठआनी में आया हुआ, नीबोडा गांव इसको पार्टिशन के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६७१ ता. ३ मई सन १९२३ ई. से देकर आंवलारी की पूरी जागीर राज में खालसे रखी गई, जिससे वि. सं. १९८० से नीबोडा गांव आवगा भारतसिंह के तरफ रहा है.

### ७ वंशवृक्ष डांगराली परगने पामेरा के स्लाबत.

डांगराली गांव आंवलारी के लखावत में नं. है रुघनाथिसह को महाराव असेराज ने दिया था, बाद में यह गांव वेरान हो गया. वि. सं. १८८० में महाराव शिवसिंह ने पह गांव आवाद करने का परवाना, नं. ५ देवडा धीरा रामसिंहात को दिया.



नोट-डांगराली गांव में राजहक आठआनी नकद लगान केकानून मुआफिक सालाना रु.१८१) भरने का ठहराव नं. ६७० ता. ३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

## नं. ८ वंशवृक्ष पोसीदरा परगने पामेरा के छखावत. पाती नं. १

निंबज के छखावत में नं. है जेसिंहदेव बगावत में मारा गया, बाद महाराव अखेराज-ने देवडा दूदा को पोसीदरा व अजीतसिंह को छूणोछ दिया. वाद में नं. ४ फतहसिंह के दो पुत्रों से पोसीदरा में २ पांती कायम हुई है.



14

## चौहान कुछ कल्पृद्रुप.



नोट-पोसीदरा जागीर पांती नं. २ में राज हक आठआनी वटाई से वसूल होता है, ठहराव होना वाकी है.

#### १० वंदावृक्ष लुणोल परगने पामेरा के लखावत.



नोट-लूणोल के सरदारसिंह ने राजहक आठआनी के एवज में असाव व पेरुवा गांव राज को देकर लूणोल गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक ठहराव नं. ६६५ ता. १ मई सन १९२३ ई. के जिये वि. सं. १९८० से आवगा कर लिया है.



# मौजूदा ठाकुर सरदारसिंह लूणोल रियासत सिरोही.



ठाकरां सरदारसिंह साहब. लूणोल परगने पामेरा ( सिरोही ). [ दूसरा विभाग पृष्ट ५४ नं. 🗧]

## प्रकरण ६ वाँ

# लसायतं देवडा (पतापसिंहोतः)

राजकुल देवडा चौहान वंशवृक्ष में नं. र् प्रतापसिंह को प्राने वंट में स्रमलरी का पहा मिलाथा, और पिछेसे वि. सं. १५८० में ढढमणा मिलना बहुआ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन जविक प्रतापसिंह के वहे भाई माणिसह का पुत्र स्रताणिसिंह सिरोही की गदी पर गोद गया, तब प्रतापसिंह के बहे पुत्र तेजसिंह को भटाणा की जागीर व दूसरे पुत्र शार्दृलसिंह को दतांणी की जागीर वि. सं. १६४० में महाराव स्रताणिसिंह ने दी, तीसरा पुत्र गोपालसिंह वालक अवस्था में गुजर गया था. बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि तेजसिंह ने भटाणा गांव भटेसिरया कोली को मारकर लिया, लेकिन यह गांव महाराव मानसिंह के समय में भी सिरीही रियासत में थे, और वि. सं. १६४० में दताणी की बडी लडाई हुई उसके वाद दिये गये है. तेजसिंह की ओलाद वाले पोछेसे 'तेजावत' कहलाये है. भटाणा में नं. ६ वजेसिंह के पुत्रों से दो पांती अलग हुई, जिसमें वडा पुत्र सवलसिंह की वडी पांती व छोटा स्रजमल की छोटी पांती कहलाई गई.

## भटाणा पराने मंदार के लखायत-तेजायत शासा.

१ वंदावृक्ष भटाणा के तेजावत बडी पांती.



# उपर्युक्त वंशकृक्ष का संक्षित्र इतिहास.

भटाणा ठिकाना रियासत सिरोही के ताजीमी सरदारों पैको एक है, इस ठिकाने के प्राचीन इतिहास में नं. १ तेजसिंह, महाराव सूरताणसिंह के पास मुसाहिव होना पाया जाता है. (वि. सं. १६३९-१६४७, के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्रपत्रों में देवडा तेजा पढदूए 'ऐसा नाम अंकित है.)

नं. २ मेघराज, सिरोही में जबिक महाराव अखेराज (दूसरे) ने अपने पिता के पूक करने का वैर का बदला लेने को, लखावतों को चूक कराया जिसमें मारा गया.

नं. रें जसवन्तसिंह को 'ढढमणा 'मिला था, ईसकी ओलाद पोछे से नहीं रही है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ६ पर दिया गया है.

नं. ३ नेतिसिंह के विषय में ज्यादह हाल मालूम नहीं हुआ है. नं. ३ भाखरिसेंह को 'मारोल' मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ५ पर दिया गया है. नं. ३ इंगरिसेंह की ओलाद वाले जसोल ईलाके जोधपुर में चले जानेसे उसकी ओलाइ वाले वहां पर विद्यमान है.

नं. ४ रूघनाथसिंह शाही फौज का रास्ता रोककर उनसे दांण वसूल लेता था, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

" छटे कतारां अपारां चारां हजारां वधूंस लेवे थोले दीये दछी रा बजारां पढे था. "

" रवा हुं परांण भाखे रोको मति राह पातसाही रा दाण छो दाण छो जाण दो. "

" रघा मुं पठांण दाखे ओरंगा रा फरंगा रा जगे भांग सांगा आवी दीउडा देवहा वंकडा आबु इंदा देस."

" रघा उच न पटां दल्ली रे पातसाही जोग समापे भट्टां चारणां × × × \*

ठाकुर रूघनाथिसह ने पालणपुरं के करीमखान के साथ युद्ध किया था, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.

" सिन्धु साल ले कर वात सवारो, ओगट घाट कियो उतारो. "

" खान करीम कहे मद खारो, निपयां तोई पाय ने तारो. "

" प्याला खाग रघो दे पाणी, जीरव शकिया नहि जुवाने. "

" महा जुटे मद माणे, देही जाना कियो दिनाणे. "

" दुना लखा बदाये दाये, धुमे मगल शकिया घाये."

" मोटा ठाकर हैर यत पाये, जस करसां पालनपुर जाये. "

" कियी गीट भर्ली ते काला, देल धरण ख्टे दाहाला. "

" पग पग पढीया चढीया पाला नीठ घरे पुगा नेजाला. "

नं. हैं मानसिंह के ठकराणी मेडतणीजी वि. सं. १७८५ में सती होना, इसकी छत्री के शिलालेख से मालूम होता है.

- नं. है रायसिंह को मकावल मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ४ पर अंकित किया गया है.
- नं. ५ सरदारसिंह ने वि. सं. ६८०६ में बहुआ को सीख दी. इसके समय में तेजावतों में कौन २ विद्यमान थे, उस विषय में किसी कवि ने कहा है कि.
  - " सहेर भटांणे सदो जस खाटण जेतराई, पीपलयल हरनाथ कमी न राखे कांई. "
  - " मारोले महेराण भांण दोई सकचा भाई, मकावले हाथीयो वले पहाडो वरदाई, "
  - " पट पांच छल भांजण दछां रूडे घोडे रावते, अरबुद भूप सहे को खाग त्याग तेजावते. "
- नं. १ हरनाथ के विषय में बहुआ की पुस्तक में कोई जीक नहीं है, लेकिन उपर्युक्त गीत से मालूम होता है कि वह पोपलथल में था, परन्तु ना ओलाद गुजर गया है.
- नं. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८४९ में बहुआ को सीख दी. इसके समय में पालणपुर की फौज ने भटाणा पर आक्रमण किया, परन्तु सफलता नहीं हुई, जिसके लिये किसी कवि ने कहा है कि—
  - " आया दल सबल भटांगा चपरे आया मळ जाडां असरांण. ''
  - " रधपत तणो छठीयो राजा वज वजीयां पथवी वाखाण. "
  - " घायल अरी तहफडे घणा घणाक लोटे पढीया केकांण. "
  - " वहते दलां कियो एकेवाट तुर तुर समसेर तणा. "
  - " आप फते कर मेलां आंणो पायो सुजस पवाडै. "
  - " अधपत बना बधावा आवे गीतां सुनस गवाडे. "
- नं. है जगतसिंह को 'पादर 'मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. ३ पर अंकित किया गया है.
- नं. ७ सवलसिंह ने वि. सं. १८६१ में बहुआ को सीख दी. इसने पादर के शेरसिंह (वंशवृक्ष पादर में नं. २ वाला) को ति. सं. १८६८ में मार डाला, जिससे पादर वालों ने पालणपुर रियासत की सहायता से फौज लाकर वि. सं. १८७० में भटाणा गांव बरबाद करके वैरान कर दिया, लेकिन बाद में मंढार का गुलालसिंह नाहरसिंहोत ( मंढार बडी पांती के छोटभाई) ने वीच में पड के, भटाणा व पादर वालों के दरिमयान समाधान करा दिया.

ठाक्रर सबलिसह को पांच ठकराणीयां होने. पर भी पुत्र नहीं था, जिससे उसने अपने छोटे भाई सूरजमल को जागीर का सब काम सुपुर्द कर रखा था, कहाजाता है कि सूरजमल ने उसका बेजा लाभ लेकर भटाणा में ज्यादह वंट (पांच दुआई) ले लिया, वाद में ठाक्रर सवलिसह ने छठ्ठा विचाह गांव परण के दियोल गजसिंह की पुत्री से किया, जिससे नाथुसिंह आदि पुत्रों के जन्म हुए.

सूरजमल ने सिरोही के महाराव उदयभाण से विरूद्ध होकर, वि. सं. १८७४ के वैसाल महीने में पालणपुर रियासत की मातहती में जाकर, पालणपुर के दिवान को भटाणा ठिकाने की आमदनी में से आधा हिस्सा देनेका इकरार लिखदिया था, जो जागीर अंग्रेज सरकार के हुकम से वि. सं. १८८० में सिरोही रियासत में वापिस आ गई.

ठाक्रर सवलसिंह को पुत्र होने वाद सूरजमल को दिया हुआ वंट, उसने मंजूर न रखने से दोनों भाई दरमियान विरोध बढ गया, सूरजमल के पक्ष में विदमीया नामक गांव के पावेचे राजपूत थे, उनपर सबलसिंह ने हमला करके विदमीया गांव वरवाद किया.

नं. है सूरजमल के समय से भटाणा ठिकाना में छोटो पांती कहलाई गई, जिसको रियासत ने अलग जागीर शुमार कर हुकमनामा का हक अता फुरमाया, जिसका वंशहक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.

नं. ८ ठाकुर नाधुसिंह का नाम सिरोही रियासत के बागी सरदारों में मशहूर है, यह वडा वहादुर सरदार हुआ, लेकिन इसने अपने वीरत्व का ऐसा दुरूपयोग किया कि, जिससे भटाणा ठिकाने की खराबी हुई, और आप भी बगावत की हालत में हो गुजर गये. भटाणा की छोटी पांती के साथ इसका वंटवाड का विरोध चलताही था, दरमियान वि. सं. १९०९ में सिरोही रियासत को सरहद अंग्रेज सरकार ने तय की, जिसमें भटाणा ठिकाने के कब्जे की जमीन पालणपुर रियासत के तरफ जानेसे बगावत शुरू की, जिसमें भटाणा के छोटी पांती वाले भी इसके शामिल हो गये.

ठाकुर नाधुसिंह की बगावत से सिरोही इलाके में बहुत नुकसान हुआ, इसके पीछे सिरोही व पालणपुर की फौज लग रही थी, लेकिन यह काबु में नहीं आते थे, जिससे अंग्रेज सरकार के फौज की सहायता लेनेसे कितनेक आदमीयों के साथ नाधुसिंह पकड़ा गया, और उसको छः वर्ष की जेल की सजा हुई, लेकिन वि. सं. १९१५ में यह किद से भाग निकला, और वहें जोर से बगावत ग्रुक की, इसको पकड़ने के वास्ते चहुत सी कोशीश की गई मगर यह हाथ न आया, अखिर इसके सब कसूरों की मुआफी देकर रियासत ने भटाणा में आवाद किया. इस विषय में किसी किव ने कहा है कि

<sup>&</sup>quot; मूर्णा बात गढ कोट मन पोट दुजा सबल, कड लखां साथ अखियात कीनी, "

<sup>&</sup>quot; त्यां यहे खाग, कर मतो युं त्रेवडे, देवडा दात संसार दीघी. "

<sup>&</sup>quot; पटा जर सरदार रा पोतरा, वेरियां काडिया दसे वाटे. "

<sup>&</sup>quot; हों करें वाय ज्यम आगराजे गेणांग इय, साग वल लियो भटांणी खागे. "

<sup>&</sup>quot; टोड तीजी अडग खरी तेजावतां, पृथ्वी पर कर जस वास पांयु. "

<sup>&</sup>quot; तेजा मेघराज रचनाय नेता तणा, नभाषा आगला वरद नायु. "

<sup>&</sup>quot; राव सनमान कर पटो लखीयो रघु, पृथी में घणो सो भाग पायो."

<sup>ं</sup> लीया खागां वली खीत्र भूरे लखे, आपर्रा फतद कर घर आयो. "

वि. सं. १९२५ में वीजवा नामक खेडा जो खालसा राज था, उसको आवाद करने के वास्ते मंढार के मदनसिंह को रियासत से देने पर, इसने उस खेडे पर अपना हक वताकर तकरार खडी की, और फिर वगावत करने लगा, चार वर्ष बगावत में रहकर उसी हालत में यह अपने ननीहाल परण इलाके जोधपुर में गुजर गया, इसी बगावत में इसका भाई नं. ई वर्ष्तसिंह मारा गया, इसका पुत्र भारतसिंह भी बगावत में शामिल था, और इन्होंने वागी हालत में बहुत नुकसान करने से रियासत ने भटाणा ठिकाना की जागीर जस करली.

नं. ९ भारतसिंह ने अपने पिता गुजर जाने की हालत में भी बगावत शुरू रखी, और वहुत विगाड किया, इसको पकड ने के वास्ते रियासत की व अंग्रेज सरकार की परिनपुरा की छावणी को फौज ने पोछा किया, लेकिन यह हाथ नहीं आया, आखिर जोधपुर रियासत के कितनेक मोअजिज सरदारों ने वीचमें पडकर समजोतरी की, जिससे रियासत ने सिर्फ रू. १५००) नजराना के लेकर भटाणा की जागीर इसको वापिस दी. इसके विषय में किसी किन ने कहा है कि.

भटाणा ठिकाना के सरदारों ने वगावत करने में वहादुरी वताकर 'वलहट बंका देवडा' का विरद वतलाया, और इसी में अपना नाम प्रसिद्धि में लाकर भाट चारणों ने गीत कवित जोडकर इनके वीरत्व की प्रशंसा की, लेकिन इन वगावतों में इन्होंने उठाया हुआ श्रम मिथ्या हो हुआ, क्यों कि पालणपुर में गई हुई जमीन वापिस नहीं मिली, और 'वीजवा खेडा' भी इनको नहीं मिलते खालसे राज रखा गया.

ठाकुर भारतिसंह आदि भटाणा ठिकाना के दोनों पांती के सरदार पुनः भटाणा में आवाद होने पर, दोनों पांती के सरदारों दरिमयान आपस के वंट को तकरार खड़ी हुई, और ठाकुर भारतिसंह ने भटाणा ठिकाना की हद में वणजारली नामका खेडा आवाद किया, जिसपर छोटी पांती वाले कीरतिसंह ने उस गांव की जमोन में अपना पांच दुआई का हिस्सा होने का उजर किया, कुछ अरसे में इस तनाजे ने ऐसा भयंकर

<sup>&#</sup>x27; आदरियो वाद भटाणे आखां, भीम ज्युं करणो भारथ, कुट गाम वभालां केवी, जगे सूर लेण नत आथ. '

<sup>&</sup>quot; जस तेजाइरा सदा जेबाई, छुटै मुलक धन लावे, आद जगाद भटाणे आखां, खाग वले धर खावे. "

<sup>&</sup>quot; भारतसिंह करे जुध भारय, खुमो घनो बनाडे खाग, × × × × »

<sup>&</sup>quot; करतो बदो दरजो करणा रा इंबर अछोटी बार करे, साखा करे जाई चोडे फजर उगतां जाय फरे. "

<sup>&</sup>quot; देये दात भूपाल दनी में, कल उजवाल कहेवाणा, अजंस धरा सिरोही गढ आबु छावो गाम भटाणा. "

<sup>&</sup>quot; काली नाग कंथीर कहेनाणा, ढींग कणां ने ना घारे, सर पा घर सन्न कर सारां योत वना कहीं मारे. "

<sup>&#</sup>x27;' चीवा ने मेरतीया सिंधल लंडतां अंवर लागे, जुधरे समे राठोर जोरावर भडतां कदी न भागे. "

<sup>&</sup>quot; सोलंकी लढीया वह सूरा कीधो भलो धणीरो काम, वस्तो करी भटांणो वाले नवलंड भलो राखीयो नाम. "

<sup>&</sup>quot; राजपूती राखी तैजाबते मगलो इद जस पायो, धींगा मसणा रूद्र धपावे आप फर्त कर घर आयो. "

रूप पकड़ा कि, दोनों पांती के सरदार मरने मारने की तैयारी करने छगे, जिससे मरहूम महाराव साहव कैशरीसिह वहादुर ने खुद मौके पर पहुंच कर, कई दिन तक मुकाम करके समाधान किया, और वणजारछी गांव की सरहद तय कर वह गांव आवगा ठाकुर भारतिमह के तरफ रखा, और छोटी पांती वाछे कीरतिसह को दूसरे देवडे सरदारों की राय से 'वणजारछी 'गांव के रकवे के मुकावछे में, यानी वणजारछी गांव के रकवे से आठवे हिस्से जितनी जमोन आवगी दी गई.

वि. सं. १९५२ में भटाणा गांव की पादर आदि गांवों के साथ सरहद का फैसला, वाउन्डरी कमीश्वर ब्रुस साहेव ने किया, उस समय भी ठाकुर भारतसिंह ने अपनी खानदानी आदत से बाज नहीं रहने से, साहब मोसूफ ने 'ब्रुसेरा' नामक खेडा में वतौर जुर्माना भटाणा ठिकाने का दो आनी हक कम कर दिया.

ठाकुर भारतिसंह का चेहरा भव्य और कदावर था, मरहूम महाराव साहब ने इसको पैर में सोना पहिनने की इजात बक्षी. यदि भटाणा ठिकाना के ठाकुर अपनी वहादुरी का उपयोग, वगावत व आपस की तकरार में न करते रियासत की सेवा में काम देते तो, अपनी जागीर की तरकों के साथ और भी कई फायदे उठा सक्ते, क्यों कि मरहूम महाराव साहब का ठाकुर भारतिसंह के वास्ते अच्छा खयाल था.

नं. १० ठाक्कर उदयराज भटाणा ठिकाने के मौजूदा पाटवी ठाक्कर है, इसका सब रंग ढंग अपने पिता के नांई है फर्क इतनाही है कि आप पढे लिखे और जमाने को देखकर चलने वाले होने से, जो कि बगावत से वाज नहीं रहे है, लेकिन अपने वडाउओं के नांई लूट खोस न करने का खयाल रखते है.

छोटी पांती वालों के साथ इसने भी वंटबाड की तकरार शुरू रखी, आखिर मौजूदा महाराव साहव ने इस तकरार का तसिफया करने के वास्ते वि. सं. १९८१ में खास जागीरदार कमीटी मुकरर करके जिये मकबुला पंच तसिफया करा दिया, परन्तु दोनों पांती के सरदारों ने नाइत्तफाकी वढ जाने के कारण, भटाणा गांव में दोनों सरदारों का रहना उन्होंको ठीक मालूंम न होने से, उन्होंने अलग र जगह रहने की, और दोनों जागीर अलग र करदेने की, दरखास्त महाराव साहव की इजलास में पेश की, जिसका तसिफया होना वाकी है. इस ठिकाने की राजहक की आनी चटवारा से वसूल होती है.

ठाकुर उदयराज समजदार और संजिता सरदार है, भटाणा ठिकाने की जागीर वट

नीट:—िमरोही रियानत के मरदार चगावत करने में बढ़े मशहर है, यहि आपस की तहरार हो तब यी उसके वास्ते रियासत से दाद नहीं मांगने अपना इनसाफ अपने हाय से करने की आदत है. इस इस्तक के टेखक को करिब ६२ साल तक इन लोगों के माथ काव पड़ने से, इनकी आदत का जो अनुमन हुआ है, उससे यह बात आप नौर पर है कि इस रियासन के कियी (बोट बढ़े) सरदारों के सानदान में, बगावत नहीं हुई हो वैसे दाखंड शायद ही मिलेंगे, जिसमें दिकाना भटाणा व रेवादा वालों की बगावत अञ्चल दों में शुमार है.

जानेसे यह ताजिमी ठिकाना की जागीर दृसरे ताजिमी सरदारों की जागीर के मुकाबले में कम हो गई है, और आपस की तकरार में इस ठिकाने के बहुत से खेडे वैरान पडे है, तब मी इसने अपनी ठकुराई की इज्जत व वभा में फर्क आने नहीं देते ठिकाने की इज्जत बढाई है. इसकी ठकराणी काबीजी भूरकुंवर रामसीण के काबा परमार ग्रमानसिंह नवलसिंहोत की पुत्री से जुजारसिंह व किशोरसिंह नामके पुत्रों के जन्म हुए है.

#### २ वंशवृक्ष भटाणा के तेजावत छोटी पांती परगने मंढार

१ सूर्ज्यल ( भटाणा के तेतावर्तों का वंशवृक्ष में नं. 💡 वाला. ) ओ. ग्रां. भटाणा छोटी पांती.



नोट:—भटाणा छोटी पांती का अहवाल बडी पांती में आचूका है. वर्तमान समय में इस पांती में नं. हैं दूर्जनसिंह जागीरदार है, लेकिन बृद्धावस्था के कारण से जागीर का कामकाज नं. हैं भेकसिंह करते हैं. भेकसिंह के वडा पुत्र लक्ष्मणसिंह है व छोटे रामसिंह व शिवनाथसिंह है, इसकी जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

#### ३ वंदावृक्ष पादर परगने मंढार के तेजावतों का.

र जगतसिंह ( भटाणा के तेजावत वही पांती के वैश्चयुक्ष में नं. है वाला ) ओ. प्रां. पादर.

श्रीरसिंह (सिंको भटाणे वालों ने पूर्व मारा)

श्रीरसिंह (सिंको भटाणे वालों ने पूर्व मारा)

श्रीरावरसिंह

श्रीरसिंह (सिंको भटाणे वालों ने पूर्व मारा)

श्रीरसिंह (सिंको भटाणे वालों ने पूर्व मारा।

श्रीरसिंह (सिंह पूर्व मारा)

श्रीरसिंह (सिंह पूर्य मारा)

श्रीरसिंह (सिंह पूर्व मारा)

श्रीरसिंह

नोट-नं. ६ लक्ष्मणसिंह पादर की जागीर का मौजूदा जागीरदार है. इसकी जागीर में राजहक की आठआनी बटवारा से वसूल होती है.



नोट-अजीतिसंह मौजूदा मकावल वडी पांती के पाटवी जागीरदार है, इसका पुत्र धूलिसंह है. मकावल वडी पांती में राजहक आठआनी व दूसरे खेडे जो पीछेसे नं. ७ रत्निसंह को आवादी के वास्ते मिले है, उसमें राजहक की आनी ज्यादह है, इस जागीर में राजहक वटवारा से वसूल होता है.



नोट-मकावल छोटी पांती की जागीर में मौजूदा पाटवी नं. ५ समस्थिसिंह हैं, इसको मकावल की जागीर में से तीसरा हिस्सा की जागीर का हक हांसिल है, और अलग हुकमनामा होता है. राजहक की आनी, वडी पांती मकावल के मुआफिक ही इस पांती की भी वटवारा से वसूल होती है. ्६ वंदावृक्ष मारोल परगने मंदार के तेजावतों का-

र भाखर्सिह ( भटाणा के तेजावत वढी पांती वंशवृक्ष में नं. 🖁 वाला ) ओ. यां. मारील.



:-नं. ९ समरथसिंह इस जागीर में पाटवी जागीरदार है, और राजहक की वटवारा से वसूल होती है. इसका पुत्र तख्तासिंह है, ( दूसरा भी हुआ है ाम माळूम नहीं.)

७ वंदावृक्ष ढढमणा परगने मंदार के तेजावतों का.

र जसवन्तसिंह (भटाणा के तेजावत बढी पांती वंशवृक्ष में नं. हैवाला ) नाओलाद होनेसे दढमणा गांव

२ कैशरीसिंह

उदयसिंह



:—यह गांव वहुआ को पहिले रियासत की तरफ से दिया गया था, जब कि

यहुआ से महाराव अखेराज ने गांव छेिछया तव नं. १ जसवन्ति हैं को दिया था, जसवन्ति हैं का पुत्र केशरीसिह सामन्त था, उसकी ओळाद नाबूद होनेसे यह गांव खाळसे में वैरान रहा, इस गांव पर रहुआ ठाकुर व मगरीवाडा के जागीरदार अपना हक वताते हैं, भटाणा ठाकुर अपना हक होना कहते हैं, और रियासत के तरफ से खाळसा कहा जाता है,

## इताणी परगने पामेरा के लखावत.

देवडा चौहान राजकुल वंशवृक्ष में नं. हैं वाला शार्दृलसिंह जो नं. है प्रतापसिंह का दृसरा पुत्र है, उसको महाराव स्रताणिसिंह ने दताणी की जागीर दी. दताणी गांव सिरोही राज्य के वास्ते प्रसिद्ध स्थान है, जहांपर वि. सं. १६४० में महाराव स्रताणिसिंह ने अकवर वादशाह की वडी फौज पर विजय प्राप्त की थी. वर्तमान समय में यह गांव छोटासा गांवडा जैसा है, परन्तु परमारों के समय में बहुत बडा (शहर जैसा) था, और जयराजदेव नामक परमार के तरफ वि. सं. में होनेका एक जैन मन्दिर में स्तंभ पर के लेख से पाया जाता है, देवडा चौहानों की विरदावली में 'दताणी खेतरा' कहलाया जाता है, यह गांव वही 'दताणी क्षेत्र' (युद्ध क्षेत्र) का स्थान है. दताणी की जागीर के पाटवी जागीरदार 'डाक' नामक गांव में रहता है. 'डाक' गांव आवाद करने का परवाना नवलसिंह ने रियासत से हासिल किया था. वर्तमान समय में नं. है सरदारसिंह दताणी गांव में रहता है, और उसको जागीर की आमदनी में से कुच्छ हिस्सा मिलता है.

#### ८ वंशानुक्ष दताणा परगने पामेरा के खखावतों का.

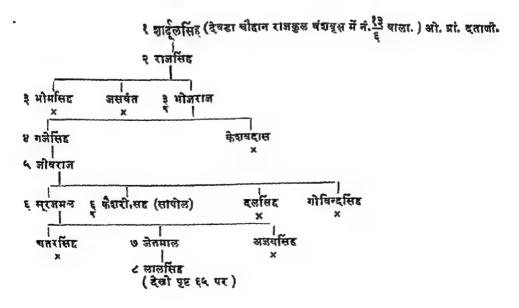



नोट-नं. १३ भवानसिंह डाक व दताणी के मौजूदा जागीरदार है, इन दोनों गांवों में राजहक आठआनी है, इसके तरफ और भी कितनेक गांव आवादी की शतों के है, जिनमें राजहक आठआनी से ज्यादह है. मरहूम महाराव साहिव पर इसके पिता ने वैरान खेडों की सरहद के फेसले के वास्ते हसर रखने से सन १९०९ इस्वी में महाराव साहब ने खुद दताणी पधार कर फैसला किया था.

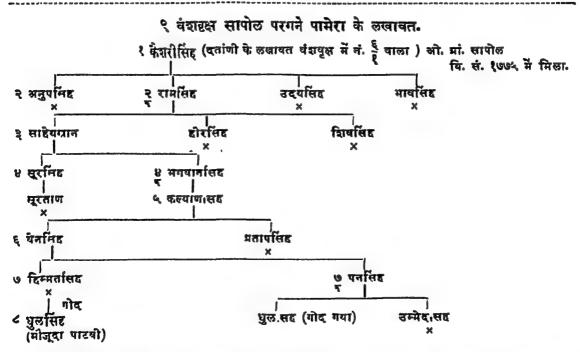

नोट-नं. ८ घुलसिंह सापोल के मौजूदा जागीरदार है. इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल हाता है, इसका पुत्र जुजारसिंह वालक था वह गुजर गया है, लेकिन दूसरा पुत्र हुआ है.

## प्रकरण ७ वां.

# ललायत सामन्तरिंहोत ( डिकाना रहुआ कोरह. )

देवडा चौहान राजकुल के वंश में ( वंशवृक्ष में नं. ११ वाला ) सामन्तसिंह होना अंकित हुआ है, लेकिन इसके तरफ कौन २ गांव थे वह बहुआ की पुस्तक में दर्ज नहीं है, सीख के विषय में, सिरोही से सीख देना लिखा है, परन्तु संवत् दर्ज नहीं है, सामन्तिसंह का पोता गोविन्ददास ने 'डांगराली ' गांव से बहुआ को सीख दी थी. मूता नेणसी को ख्यात में लिखा है कि गोविन्ददास, प्रतापसिंह का पुत्र था, और वह देवडा वजा ने स्जा रणधीरोत को चूक किया उस झगडे में सिरोही काम आया, परन्तु बहुआ की पुस्तक से जाहिर है कि वह देवीसिंह का पुत्र था. ( देवीसिंह का विवाह सिंघल भाखरसिंह की पुत्री 'राजांकुंवरदे' के साथ हुआ था, जिससे गोविन्ददास व कृष्णसिंह के जन्म हुए.) राणी मगा की पुस्तक में जो कि देवीसिंह का नाम नहीं है, परन्तु 'सांगा' के पिता का नाम 'सामथीजी ' वताया है, सामन्तसिंह के खानदान वालों के पास अगर कुछ भी जागीर थी तो सिर्फ 'डांगराली ' की थी, और महाराव स्रताणसिंह सिरोही की गदी पर गोद जाने वाद, सामन्तिसंह के वंशजों को ज्यादह जागीरे रियासत सें मिली है.

सामन्तिसंह के पोता गोविन्ददास का वडा पुत्र 'सांगा' था, उसके नामसे 'सांगावत' कहलाये गये हैं, यदि सणवाडा परगने पामेरा, व रेवदर परगने मंदार में 'वागदा' से आये हुए लखावत हैं, और उनको 'सांगावत' कहे जाते हैं, लेकिन वे 'सांगा' को ओलाद में नहीं हैं, परन्तु सांगा के काके कृष्णसिंह व नगिसेंह की ओलाद वाले हैं, जिससे इस प्रकरण में उनको 'लखावत सामन्तिसंहोत' का नाम दिया गया है, सामन्तिसंह की ओलाद वालों को प्रथक र जागी रें मिलने से जब जब वे जागी रें लेकर विभक्त हो गये, वह दिखला ने के वास्ते उनका वंशवृक्ष नीचे दिया गया है.



## ? लखाक्त सामन्तिसिंहोत के सांगाक्त.

सांगा के तरफ निवज व वडवज होना मूता नेणसी की ख्यात में लिखा है, निवज लखावत पृथ्वीराज को दिया गया, जिससे महाराव रायसिंह ने वि. सं. १६७२ में इसको 'हरणी ' की जागीर दी. सांगा का पोता करमसिंह को पीछेसे रियासत ने रहुआ की जागीर दी, जो रहुआ ठिकाना ताजिमी है. हरणी को जागीर असरसिंह के तरफ रही जिसमें से नं. ६ हटेसिंह के पुत्र नं. ७ जसवन्तसिंह व नं. १ अजबिंह से हरणी जागीर में अलग २ पांती हुई, और दोनों पांती के पाटवी सरदारों के नाम अलग २ हुकम नामे व पगडी वंधाने की रसम ग्रुरू हुई, और वाकी के सव हरणी के छोटभाई गिने गये.

#### २ वंदारक्ष हरणी परगने मंडार के सांगावत पांती नं. १.

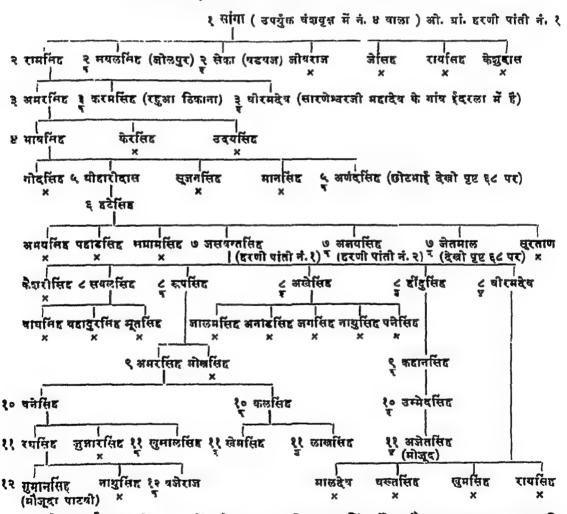

नोट—ईस पांती नं. १ में मौजूदा पाटवी ग्रमानिसह है, और राजहक आठ आनी वटवारा से वसूल होता है.

#### ३ वंशवृक्ष हरणी परगने मंदार के सांगावत पांती नं. २.

१ अजब्सिंह ( यंशवृक्ष सांगायत हरणी पांती नं. १ के नं. पृ वाला ) ओ. प्रां. हरणी पांती नं. २



नोट—इस पांती नं. २ में मौजूदा पाटवी भवानसिंह है, राजहक की आठ आनी वटवारा से वसूछ होती है.

#### २ (अ) वंदावृक्ष हरणी के सांगावत के छोट भाई.

१ जेतमाल ( हरणी के सांगायत पांती नं. १ के बशबृक्ष में नं 🙎 बाला ) छोटभाई हरणी.

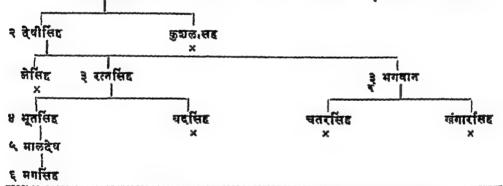

२ (आ) वंशवृक्ष हरणी के सांगावत के छोट भाई.





#### ४ वंशवृक्ष रहुआ परगने मंदार के सांगावन.



रहुआ ठिकाना के इतिहास की शुरूआत बहुआ की पुस्तक में सांगा से शुरू होती है, उसमें लिखा है कि सांगा को सिरोहो में श्री सारणेश्वरजी महादेव तुष्टमान हुए थे, और वि. सं. १६७२ में हरणी का पट्टा मिला. ऊक्त पुस्तक में एक दाहाँ उपलब्ध होता है जो यह है कि—

ं सांगा गोविंद्पिंहरा तुं एकलो न होय. के विनांमण कर चढां के कव तुठा तोय. "

नं. इ भारतसिंह को सेरूआ गांव (जो पहिले दूसरे के तरफ था, लेकिन नाओलार होनेसे वैरांन होगया था.) मिला, यह गांव वैरान था जिसको आवाद करने का परवाना वि. सं. १९०२ में महाराव शिवसिंह ने इसको इनायत किया, इसके पुत्र अवतक रहुआ में ही रहते है.

नं. ८ उम्मेदिसंह अपने दादा खेमिसंह के पीछे वि. सं. १९०१ में पाट वैठा, इसने अपने नाम से उम्मेदपुरा व राजपुरा नाम के गांव वसाये, जिनको आवाद करने का परवाना वि. सं. १९१५ में सिरोही रियासत से मिला, वि. सं. १९१७ में इसने 'पीथापुरा' नामक गांव आवाद करने का परवाना हासिल किया.

इसके समय में वि. सं. १९०५ में जोधपुर रियासत के ' मांडली ' गाव का सरदार बागी हुआ उसको इसने पनाह दी, रियासत से पनाह न देनेकी ताकीर की गई, लेकिन इसने न माना जिससे महाराव शिवसिंह ने मूंशी निआमतअलीखां की सरदारी में राज की फौज रहुए पर भेजी, उम्मेदसिंह ने कुछ समय तक फौज के साथ मुकावला किया, बाद पहाड में भाग गये, रियासत ने रहुआ ठिकाना की जागीर जस करली, लेकिन बाद में इसने हाजिर होकर मुआफी चाही, जिससे दंड लेकर वह जागीर इसको वापस दी गई.

वि. सं. १९१४ में हिन्दुस्तान में गदर हुआ तब पालणपुर व अंग्रेजी फौज ने इस ठाकुर को सजा देने के वास्ते रहुआ गांव पर तोपों का मारा चलाया. ठाकुर ने उनके साथ मुकावला किया, और फौज को नुकसान पहुंचाकर वाद पहाड में भाग गया. इसका देहान्त वि. सं. १९१८ में हुआ, और इसकी ठकराणी भटीयांणीजी रतनकुंवर भाटी नारायणदास नाथुसिंहोत गाम 'भागेल ' वाला की पुत्री पोस सुद ९ को सती हुई.

नं. ई पृथ्वीराज अपने भाई नं. ८ उम्मेदिसह को ओळाद न होनेसे पाट बैठा. वि. सं. १९२५ में इसको वासडा उर्फ वाडा गांव आवाद करनेका परवाना सिरोही रियासत से मिला. वि. सं. १९३३ में यह नाओळाद गुजर गया, जिससे नं. ई वनेसिंह के पुत्र शिवनाथिसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया.

<sup>×</sup> ईस विषय में कहा जाता है कि ठाकुर उम्मेद्रिंह पाल्णपुर रियासत के साथ अच्छा बरताव नहीं रखता या, और पाल्णपुर की रियासत में रहुआ ठिकान के जागिर के गांव हैं, उन गांवों के राजहक का आघ नहीं देना चाहता या, जिसमें दीमा से अंग्रेनी फीज का तोपसाना एरनपुरा की छांवणीकेतरफ जा रहा था, उसके अफसर को पाल्णपुर के मुत्सद्दी ने मिन्न कर रहुआ ठाकुर को घमकाने का इशारा कर देने से, फीज ने रहुए मुकांम किया, और घमका ने की तनवीन की, छेकिन उम्मेद्रिंह उनसे नहीं दश और मुकावछा वरने लगा, जिससे रहुआ पर तोपें चलाई गई, कहा काता है कि इस छहाई में कीन के कई आदमीयां को सुकावछा वरने लगा, जिससे रहुआ पर तोपें चलाई गई, कहा काता है कि इस छहाई में कीन के कई आदमीयां को सुक्तान पहुंचा, और जब तक ठाकुर ने अपना माल अमनाब व जनावा वालों को सहीतलांमत गांव में से निकाल कर पहाड में नहीं भेने वहां तक मुकावछा किया. दंत कथा में इस विषय में इनकी व इनकी ठक्ताणी के बहादुरी की बहुत सी बानें कही नातो है, उस वक्त चलाई हुई तोषों के गोले, इस समय में भी रहुआ गांव में मिलते है.

नं. ९ शिवनाथिसिंह पाट बैठने बाद सात महीने के अरसे में ही गुजर गया, जिससे नं. ५ धनसिंह जोळपुर वाला के पुत्र अजीतिसिंह को रियासत की मंजूरी से गोद लिया गया. कुछ समय बाद धनसिंह भी बंगेर दूसरी ओंळाद के गुजरा, जिससे रियासत ने जोळपुर की जागीर भी नं. १० अजीतिसिंह को इनायत की. अजीतिसिंह को रामपुरा गांव आबाद करने का परवाना वि. सं. १९४९ में इनायत हुआ. वि. सं. १९५७ में मरहूम महाराव साहिब कैशरीसिंह बहादुर ने इसको व इसके जनाना वालों को सोना पहिन ने की इज्जत बख्शी.

नं. ११ लालसिंह वि. सं. १९६० में रहुआ के ठाकुर हुए. सन १९२२ इस्वी में जब कि राजपूताना में भील गिरासियों का बावेला मचा, तब रियासत की तरफ से इसने अपनी जिमयत के साथ फौज में शरीक होकर अच्छी कामगिरी की थी. इसका देहान्त वि. सं. १९८१ में हुआ. इसकी ठकुराणी काबीजी हांजांकुंवर काबा परमार अमरसिंह वजेसिंहोत गांव 'धुर' की पुत्री से वाई भोरकुंवर, व वाडलकुंवरबाई व मानसिंह, वेरीसाल और सूरतिसह के जन्म हुए.

नं. १२ मानसिंह रहुआ ठिकाना के मौजूदा ठाकुर है. इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा सें वसूल होता है, इसकी एक ठकुराणी उदावतजी शेरकुंवर गुंदवज के गोपालसिंह की पुत्री थी व दूसरी मेरतणीजी मोहनकुंवर वरकाणा के मेरतिया चंदनसिंह की पुत्री है.





नोट-वरमांण की जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. इस जागीर का नवलसिंह मौजूदा पाटवी है.

#### ६ वंशवृक्ष बागदा उर्फ मगरीवाडा परगने मंहार के सांगावत.



नोट—इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से लिया जाता है, मीजूरा पाटवी जुजारसिंह है. जुजारसिंह के शिवनाथसिंह नामका पुत्र है.

#### ६ (अ) वंशवृक्ष वागदा परगने मंद्रार के सांगाकत छोटभाई नाओलाद-

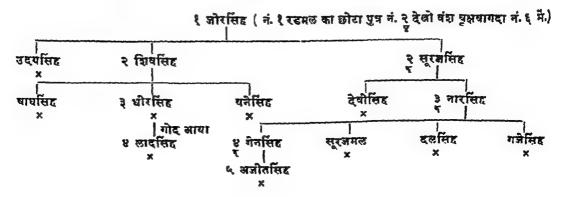

#### ६ (आ) वंशरुक्ष वागदा के सांगावत दूसरे पडवा वाले.



ार म राजहक जाठमाना पटनारा स वसूल हाता ह

७ वंशवृक्ष ईद्ग्ला परगने पामेरा के सांगावत. १ त्रीरमदेव ( हरणी के सांगायत पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. है बाला. ) २ सुजनिद बै.सरसिंह नेसिंह ४ राममिह मर्गिलंड ५ शर्मदान केंद्ररिंग मेमसिंह देयसिंह सुज्ञानसिंह जोवसिंह ६ स्रतांगसिंह ६ राजसिंह दानसिंह ६ अमरसिंह होंदुसिह समामसिंह हु रत्नसिंह हु जालमसिंह बजीनिद वर्षसिद हू लालेसिद ७ पदादेनिह कु नवलसिंह कु भीमसिंह ७ भवानसिंह ७ वस्तसिंह ७ अचलसिंह ८ शिवनायसिंह रणजीतसिंह भारतसिंह वनेसिंह | करणसिंद वेडरसिंह । जयानसिंह पीर्रनिष्ठ उमसिंद

नोट—यह गांव सारणश्चेरजी महादेव के पट्टे का है. इस गांव के सांगावतों को यएवज गांव की हीफाजत के मुकर्ररा अरठों के अलावा कितनीक लागत भी मिलती है.

### ८ वैदावृक्ष जोलपुर परगने पामेरा के सांगावतः

जोलपुर की जागीर सांगा कें पुत्र सवलिसह को मिली थी, जो वाद में नाओलादी हो जानेसे रहुआ जागीर कें शामिल हो गई, जो फिर रहुआ के सांगावत नं. हैं धनसिंह को मिली, और धनसिंह भी नाओलाद गुजर जानेसे फिर रहुआ जागीर के शामिल हो गई.



९ वंशवृक्ष वडवज परगने मंहार के सांगावत.



नोट—इस जागीर में राजहक आठ आनी वटवारा से वस्ल होता है. नं. ७ जवानसिंह को 'केसुआ खेडा' वि. सं. १९३४ में, और नं. ७ जवानसिंह व नं. ई

जालमसिंह यह दोनों को 'कलाणी खेडा ' वि. सं. १९१७ में आवाद करने का परवाना रियासत से इनायत हुआ है. इस जागीर का पाटवी खुसालसिंह को १ लालसिंह २ धोकलसिंह ३ मोडसिंह ४ सोनसिंह नाम के च्यार पुत्र है.

१० वैशवृक्ष केसुआ परगने मंहार के सांगावत.

केसुआ गांव में हुंगरसिंह की ओळाद में नाओळादी होनेसे गांव वैरान होकर खाळसा राज रहाथा, जो वि. सं. १९३४ में वडवज के नं. ७ जवानसिंह रूपसिंहोत को आबादी के वास्ते दिया गया.



११ वंदावृक्ष रायपुर परगने मंढार के सांगावतः



इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. रायपुर का पाटवी चमनसिंह को घोकलसिंह व भोपालसिंह नाम के दो पुत्र है. और हडमितया के पाटवी हेमसिंह को लक्ष्मणसिंह व वसंतसिंह नाम के दो पुत्र है.

#### १२ वंदावृक्ष सेरुआ परगने पामेरा के लखावत.

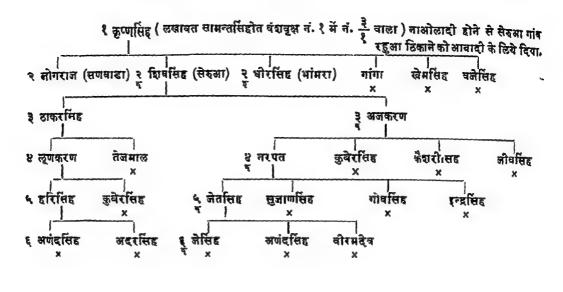

#### १३ वंशवृक्ष सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. १.

सणवाडों की जागीर कृष्णसिंह के पुत्र जोगराज को वि. सं. १६९९ में महाराव अखेराज ने दी, जिससे यह सेरुआ गांव सें सणवाडे आया. जोगराज के पोते शार्दूरुसिंह व भोजराज की अलग २ पांती इस गांव में हुई, और दोनों पांती वालों के हकनामा व पगडी वंधाने की रसम अदा होने लगी. शार्दूलसिंह के पुत्र कलसिंह की तीसरी हकमनामा पांती हुई थी, लेकिन उस पांतों में नाओलादी होनेसे वि. सं. १९२३ में भूतसिंह अखेराजोत की पांती व वि. सं. १९४६ में नाधुसिंह रामसिंहोत की पांती, पांती नं. १ के पाटवी नं. १० अनाडसिंह को रियासत सें इनायत हुई, जिससे सणवाडा में इस समय दो हकमनामा पांती विद्यमान है.





नोट—इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, पांती नं. १ का पाटवी मानसिंह है, जिसको रावतसिंह, मोतीसिंह, और हिम्मतसिंह, नामके तीन पुत्र है.

१४ वंशारक्ष सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पाती नं. ३ नाओलाइ.



१५ वंशवृक्ष सणवाडा परगने पामेरा के लखावत पांती नं. २. १ भोजराज ( सणवाडा के ख्यावत पांती नं. १ के वंशवृक्ष नं. १३ में नं. - वे वाला ) ओ. प्रां. सणवाडा पांती नं. २ एमी रसिंह २ दुरजणसिंह × ५ सवलिंह नोर्सिह देविंह शेरसिंह रामचंद्र ६ कैशरीसिंह जामत**सिं**ह ७ सद्दपसिंह ८ भवानंसिंह ८ नवलंसिंह तेनसिंह ९ मोहबतसिंह ९ सालमसिंह १० वनेसिंह (मीजूदा पाटवी)

> १६ वंशवृक्ष भामरा पट्टे श्री सारणैश्वरजी महादेव के लखावत राजपूत. १ धीर्सिंह (सेरुआ परगते पामेरा के वंशवृक्ष में नंबर है बाला.) राजपूत दावे.

इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

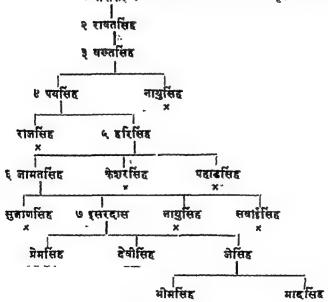

नोट—यह भामरा गांव श्रीसारणश्चेरजी महादेव के पट्टा का है. इस गांव की हिफाजत, उपर्युक्त वंशदृक्ष वाले लखावतों व ठाकुर रहुआ के तरफ है, जिसके एवज में इनको गांव की उपज में से ठहराव मुआफिक मुकररा आमदनी मिलती है.

१७ वंदावृक्ष रेवद्र परगने मंहार के लखावत (वागदावाले) राजपूत.

लखावत सामन्तिसहोत वंशवृक्ष नं. १ के वंक्षवृक्ष में नं. है वाला नगिसह को वागदा मिला था, उसकी ओलाद के छोटभाई में से, लादिसह धींगावत रेवदर में आया. वागदा के लखावतों के पाटवी में नाओलादी होनेसे वह जागीर ठिकाने रहुआ को दी गई, और रहुआ से यह गांव अपने छोटभाई को दिया गया. वर्तमान समय में लादिसह की ओलाद के रेवदर गांव में राजपूत दावे आवाद है, जहांपर उनके तरफ अरहट व खेत आदि ठिकाने रेवदर के तरफ से मुआफी में है.





### प्रकरण ८ वाँ.

## सोटाणका व बासदा के देवडा.

महाराव शिवभाण उर्फ शोभा नं. ७ वाले के पुत्र नं. 🗧 शिहा व. नं. 🗧 सातल को बालदा (बारीघाटा) की जागीर मिली थी, मगर वाद में शिहां के पुत्र लालसिंह ने वि.सं. १४९९ में लोटाणा गांव बसाया और वहां रहने लगा, व सातलकी ओलाद बालदा में रही. लालसिंह लोटाणा गांव में जानेसे, उसकी ओलाद 'लोटाणचा देवडा' कहलाई, और सातल की ओलाद वाले 'बालदा के देवडा' कहलाये. लोटाणचा देवडों के तरफ लोटाणा गांव की जागीर थी, सगर नाओलादी होनेसे लोटाणा गांव वैरान हो गया,और वह गांव खाळले राज हुआ.तं. 🖁 जुजारसिह के पुत्र सांवळदास को नाणा ( हाल ईलाके जोधपुर) में जागीर मिली, जिससे वह नाणा गांव में चला गया. वर्तमान समय में लोटाणचा देवडों के तरफ जागीर के गांव नहीं है, परन्तु नं. १६ चमनसिंह धनारी गांव में राजपूत दावे रहता है, जिसको चाकरी के एवज में अरहट का महस्ल मुआफ है. सांवलदास की ओलाद वालों के तरफ वाणा गांव में भोमिया के तीरपर जागीर है, व उनकी ओलाद में से गलसिंह लादसिंहोत व प्रेमसिंह वदसिंहोत को रियासत सिरोही से सादलवा गांव (परगते पिन्डवारा का ) आवाद करने को परवाना दिया गया था, मगर परवाना की शतों के मुआफिक गांव आवाद नहीं करने से, वि. सं. १९५४ में खालसा राज हुआ. वर्तमान समय में उनकी ओलाद वाले सादलवा गांव में राजधूत दावे आवाद है, और चाकरी के एवज में सुकरर जमीन का महसूल मुआफ रहता है.

१ वंशाहस्त लोटाणचा देवडा घनारी परगने रोहीडा (राजपूत दावे).

१ शिहा (देवडा चीहान राजकुल वंशवृक्ष में तं. हूं चाला.)
२ लालसिंह (इसने लोटाणा गांव आवाद किया और वहां गया.)
३ लागा

थ वाधसिंह
थ जुजारसिंह (इसकी ओलादशले नाणा गांव में गये.)
६ जालमसिंह

गालदेव
प्र स्विनसाल इसके वाद कमशः ८ कानसिंह, ९ मेधिनह च नं. १० मनोहम्यास हुए, (उलने कमशः)
११ कलसिंह (लीटाणा घरान हो गया). नरपत १० देशो पृष्ट ८३ पर.)



रणछोड

१२ जगतसिंह

१० जुझारसिंह (यांती नं. ध)

११ तेजसिंह रू दिन्मतसिंह

रू वार्घसिंह

अजर्वसिंह

भोपनिह १० वीरसिंह १० जिन्नदान १० कुशलसिंह (पांती नं. ३)

× | ९(देखा पृ.८६ पर) १

९ मानसिंह ९ राजसिंह

११ दर्जसह



[ <4 ]



नोट-इस जागीर में राजहक बएवज खास फर्ज के मुआफ है.



## प्रकरण ९ वां.

# डुंगरायत देवडा रामायत व सवरायत.

राजकुल देवडा चौहान वंशवृक्ष में नं. ह वाला गजेसिंह, नं. ६ महारावरडमल के दूसरा कुमार का पुत्र हुंगरसिंह की ओलाद वाले 'हुंगरावत' कहलाये. हुंगरावतों में १ पाडिव, २ कालंद्री, ३ मोटागांव व ४ जावाल, यह च्यार ठिकानों के सरदार 'सरायत ' यानी रियासत के मुख्य सामन्त है, जिसमें पाडिव व जावाल ठिकाने के 'रामावत,' और कालंद्री व मोटागांव के 'सूरावत ' है. 'रामावत ' शाखा 'सवरावत ' शाखा से निकली है. सवरसिंह व सूरसिंह यह दोनों हुंगरावत नरसिंह के पुत्र थे, उनके नाम से यह शाखाएं कहलाई है, सूरसिंह व सवरसिंह इन दो भाईओं में कौन वडा था, इस विषय में मत भेद है, लेकिन हुंगरावतों में पाडिव ठिकाना पहिले दर्जे का गिना जाता है, जिससे रामसिंह को पाडिव मिला वहां तक का हुंगरावतों का इतिहास, इस प्रकरण में अंकित किया गया है, और सूरसिंह की ओलादवालों का इतिहास दूसरे प्रकरणों में दीया गया है.

#### १ वंशायक्ष ठिकाना पाडिच परगने मगरा के रामावतों का.

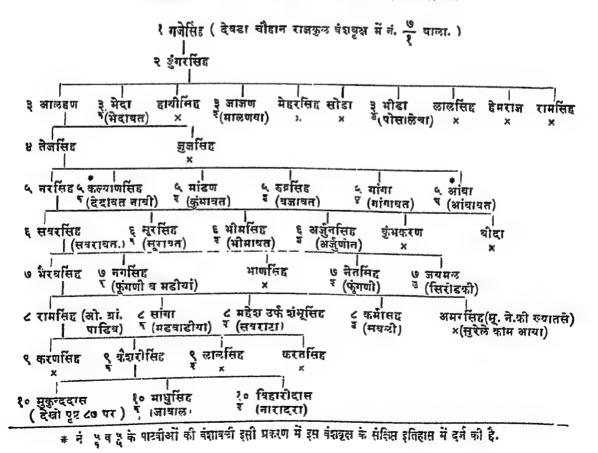

## मौजूदा ठाकुर साहब पाडिव-रियासत सिरोही.



सभा भूषण ठाकुर साहव अभयसिंह-ठिकाना पाडिव.

[ विभाग दूसरा पृष्ट ९८ नं. १९ ]





## डपर्युक्त बंशवृक्ष का संक्षिष इतिहास.

- तं. १ गजेसिंह अपने वडे भाई महाराव शिवभाण उर्फ शोभा के पास चंद्रावती में ही रहने थे, इसकी राणी सोलंकणी देवकुंवर सोलंकी जगमाल की पुत्री, चंद्रावती में सती हुई.
- तं. २ हुंगरसिंह ने अपने माना को सार कर राडवर की जागीर, २४ गांवों के साथ वि. सं. १४४६ में ली, और राडवर गांव की खोह में वि. सं १४५२ में गणेशजी का मन्दिर वनवाया, वैसा बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है. हुंगरसिंह से 'हुंगरावत' शाखा कहलाई गई.
- नं. ३ आलहणसिंह की पुत्री ग्रमानकुंवर का विवाह उदयपुर के महाराणा शक्तिहिंह के साथ हुआ था.
- नं. है भेदा को राडवर गांव की जागीर मिली, वाद वह छूट गई, इसकी ओलाद वाले 'भेदावत' कहलाये. वर्तमान समय में चूली, गोडाणा, चोटीला, तेलपुर, पिन्डवारा आदि सिरोही रियासत के गांवों में व जोधपुर रियासत के पुनंग गांव में और पालणपुर रियासत के 'गढरा 'आदि गांवों में 'भेदावत देवडे' हैं, जिनका अहवाल दृसरे प्रकरण में लिखा गया है.
  - नं. 🖥 जाजण को 'मालणु' की जागीर मिली थी, जिसकी ओलाद वाले

'मालणवा ' कहलाये गये. वर्तमान समय में वीरवाडा, सिवेरा, सवरली, वीरोली, सोणवाडा आदि सिरोही रियासत के गांवो में 'मालणवा देवडे ' है, जिनके वंशवृक्ष दूसरे प्रकरण में अंकित किये गये है.

नं. ३ भीडा को पोसिलया की जागीर मिटी थी, जिसकी ओलाद पोसालचा' कहलाये गये, लेकिन बाद में नाओलादी हो गई. वर्तमान समय में इसकी ओलाद होना मालूम नहीं होता है.

नं. ४ तेजसिंह को वि. सं. १५१५ में 'ओडा' की जागीर मिली, इसने वि. सं. १५१६ में बहुआ को ओडा गांव से सीख दी.

नं. ५ नरसिंह ओडा में रहा, इसकी ठकुराणी सिंधळजी राजकुंवर,सिंधळ जोधिसह जेतसिहोत की पुत्री वि. सं. १५७५ में अपने पति के पीछे ओडा गांव में सती हुई.

नं. दें कल्याणिसह के पुत्र देदा से 'देदावत ' कहलाये. इसको 'नावी ' पट्टा की जागीर मिली थी, लेकिन वाद में वे जागीर के गांव इलाके जोधपुर में गये. वर्तमान समय में जोधपुर रियासत के गांव नावो, भादुंडा आदि में 'देदावतों 'की जागीरें है. देदा पालडी गांव में था, उसको देवडा हामा रतनावत (चूली के नं. ४ भेदावत) ने मारा था, देदा से क्रमशः नावी गांव में २ पता, ३ उप्रसेन व ४ लादासिंह हुआ. लादासिंह के पुत्र गोळुलिसंह व भगवान नाओलाद हुए, और तीसरा पुत्र ५ ओटिसंह से क्रमशः ६ सरदारसिंह, ७ वदसिह, ८ अमरिसंह, ९ कलिसंह, १० रत्नसिंह व ११ भभूतिसंह है. भभूतिसंह नावी के मौजूदा ठाकुर है, जिसका पुत्र किशोरिसंह है.

नं. ई मांडण के पुत्र कुंभकरण से ' कुंभावत ' कहलाये हैं, ' कुंभावतों ' की ओलाद सिरोही रियासत के गांव सीलदर, लाय, तलेटा, सीवागांम, मांडांणी, मेरमांडवारा, तबरी आदि गांवों में है, जिसमें मेरमांडवारा की जागीर ताजीमी ठिकाना है, और रियासत जोधपुर में ' रायपरिया ' गांव में भी कुंभावतों को जागीर है, जिसका अहवाल ' कुंभावत देवडा ' के प्रकरण में लिखा गया है.

नं. दे रुद्रसिह का पोता वजेसिंह से 'वजावत' कहलाये गये. रुद्रसिंह की ओलाद वाले सिरोही रियासत के गांव मणादर, झाडोली, देलदर, वडा लोटीवाडा, छोटा लोटीवाडा, अणदोर, वावली, सतापुरा, वेरापुरा, व मोरली आदि गांवो में है, और जोधपुर रियासत के 'भरुडी' आदि गांवो में भी है. जिनका अहवाल दूसरे प्रकरण में दिया गया है.

नं. है गांगा से गांगावत कहलाये गये. इसकी ओलाद वाले रियासत सिरोही के गांव जेला, सणपुर, फलवदी में, और जोधपुर रियासत के गांव वडी पुनंग में है, जिनके वंशवृक्ष गांगावत देवडों के प्रकरण में अंकित किये गये है.

नं. दें आंबा की ओलादवाले आंबावत कहलाये गये, वर्तमान समय में आंबावतों की कोइ खास जागीर नहीं है, लेकिन सिरोही रियासत के गांव लाय परगने झोरा में आंवा से कमशः २ सालसिंह, ३ सामन्तसिंह, ४ हिन्दुसिंह, ५ हमीरसिंह, ६ बोहारीदास, ७ गजेसिंह, ८ लालसिंह, ९ जसवन्तसिंह, १० पनेसिंह व ११ वनेसिंह हुए. वनेसिंह के पुत्र १२ तेजसिंह और १२ वेरीसाल मौजूद है, जो राजपूत दावे रहते है. ईनको लाय के जागीरदार के तरफ से अरहट व खेत मुआफी में है.

नं. ६ सवरसिंह वहादुर सरदार था, इसके विषय में मूतानेणसी ने लिखा है कि जब देवडा वजेसिंह ने महाराव मानराव के बालक पुत्र को गद्दी पर बैठाया, और वह थोडे दिनों में मरगया, तव वजेसिंह ने इसको कहा कि मुझे गद्दी पर बैठा दो, लेकिन इसने जवाव दिया कि जवतक महाराव लखा की ओलाद का एक या दो वर्ष की उम्र का भी लडका विद्यमान होगा वहांतक, किस की मजाल है कि तुझे गद्दी पर बैठा सके, ऐसा कहकर सवरसिंह सिरोही से चला गया, बाद में जब वजेसिंह को निकाल कर, मेहाजल का पुत्र कल्याणसिंह सिरोही की गद्दी पर बैठा, तब यह भी अपने माईओं के साथ दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन कल्याणसिंह का मुसाहिव चीबा पाता इनसे नाखुश था, जिससे उसने यह लोग जिस जाजम पर बैठे थे, वह जाजम उठा लानेका फररास को कहा, जो बात मालूम होने पर सवरसिंह नाखुश होकर अपने माईओं के साथ महाराव सूरताणसिंह के पास चला गया, और वजेसिंह देवडा जो इडर चला गया था, वहां से उसको बुलाकर, सूरताणसिंह को पुनः सिरोही की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न शुरु किया, पहली लडाई जीरावल गांव के पास हुई, जिसके विषय में कि कहता है कि—

" चढ सरो आया सदर भारत फौजां भंज, कांकल जीरावल करे गढपत मोटा गंज. "

दूसरी छडाई कालंद्री के पास हुई, जिसमें सवरतिंह का भाई स्रासिंह काम आया, छेकिन कल्याणसिंह सिरोही छोडकर भाग गया, इस विषय में कवि कहता है कि-

सवरसिंह की जागीर इस समय में हालीवाडे थी, वि. सं. १५९० में इसने हालीवाडा गांव से बहुआ को सीख दीथी. वि. सं. १६२९ के महाराव सूरताणसिंह के समय के ताम्र पत्र से पाया जाता है कि, यह देवडा वजेसिंह के मुआफिक ही महाराव का मुसाहिब था.

<sup>&</sup>quot; चढ सुरो आया सवर प्वंगज पालरीया, जोधा रे भीड जरद उपर खड आया. "

<sup>&</sup>quot; चढ वजमल सुरो सवर सोइ वीजली चलाव, इाली हीमाला हुती तकां आंणीयां तलाव. "

<sup>&</sup>quot; कलारा भांगे कटक वटहत ईम वरदात्ररी, साम धरम लडे सुरो सवर सोढ समापी शीवपुरी. "

<sup>&</sup>quot; काळंद्री जुध करे सबर खीमो सकोडे, कलो भाज काढीयो बोहस इम खाग वहोडे. "

<sup>&</sup>quot; सूरे सबरे बने कीयो भारत सुपाणे, खत्राहीयो अरबद रेस खग दीयो सुराणे. "

<sup>&</sup>quot; नवड मह त्रह मोटे नरे कछह नाम चंदो कीयो, सोड ने घणा दिन सरणुरे अवचल सुरे थापीयो. " 🕺

वि. सं. १६४० में जबकि सिसोदीया जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दिलाते है वास्ते अकवर बादशाह ने सिरोही पर फौज भेजी, उस वक्त आबू के पश्चिम में दताई गांव में, शाही फौज के साथ देवडा चौहानों का प्रचंड युद्ध हुआ, उस युद्ध में सत्तिहा ने वडी नामवरी पाई, इस विषय में प्रख्यात किन आडा दुरशा ने कहा है कि,

" सवर महा भड मेर वह तों जमां वरीयाम, सिरोही सूरताण सुँ वाहे कुण संग्राम. »

सवरसिंह ने राठौर शार्दृरुसिंह कुंपावत जो शाही फौज में वहादुर सरदार ण, उसके साथ युद्ध किया था, इस विषय में कवि आहा दुरशा ने कहा है कि-

" अम रा वंध भांज अगम रा मेहु, मत्त रा धणी सु धर्मरा मूल '' " वंम रा कुंत हु गंम वणीया समरा वर जमरा सार्ट्छ, "

" समरो स मुख चाल सक सादे, पह जल पावक अवक पहार."

" इक नियक जब कटक हीलोले, सक अंतक तण कियो सुमार. "

" समर भूनालगिर मुश्रम जीवी भाळ वाल पर जेण. "

'' रज रख पाल काल रो पंते ताल उहाल मेदियो तैण. '

#### दूसरे गीत में किव कहता है कि

" सिध साथ वे हानल सेल साहाये, मध कर कहर तुले कल मूल. "

" समरो वणो वचे साखेतां साधक ओलखीयो सार्हूल. "

" मंहोबरे पोहर मेवाढो थाले उछ शीया वारात."

" उम नामी बंच घणा ठांकरां नगर अंतक विये दसमे नाथ. "

" आलहण इरो अलाहर उपम सेल सु वंद वल साल संसार. "

" नोधपरी साचे जीगेसर हैरियो वीयां सीद्धां तण हार. "

" नरसिंहोत मिले गिर नंदन धार प्रहार ध्रवे खत घोड, "

" धर लाईक साचो धुतारी रालस सिद्ध लियो रागैडः "

#### तीसरे गीत में किन कहता है कि

" एकल नह रोई नार अतली बल, घर घर घाडुकार घणो, सबरो बीहु माजीया साटे तुंग मुझे नरसिंघ तणो, म " जैत जुहार राव जोधपुरो, वह चिचोडो मेर वट, चलोयो सबरो साथ चलावे, अतरां सुं चलतो अवट अवट. " " दांणव याट बराड देवडो, घणी रंडावे घणे घरे, रायां भीच गयो रायांगुर, केबीयां दिशां न चींत फरे. "

दंत कथा में कहा जाता है कि सवरसिंह का इरादा युद्ध छोडकर चले जानेका हुआ था, जिससे वह जाता था वहांपर रास्ते में कितनीक खींगें इकही होकर खुशी मना रही थी, और एक सुन्दर वाला वाजु पर खडी रहकर अफसोस कर रही थी, यह देखकर सवरसिंह ने उनसे दिखापत किया तो मालूम हुआ कि वे सब इन्द्र की अपसराएं थी, और इस युद्ध में वीरत्व से लडकर काम आने वाले वीरपुरुषों को वरने के वास्ते जमा हुई हैं, जो एक वाला अफसोस करती थी उसका कारण यह बताया कि, वह देवडा सवरसिंह के साथ वरने को आईथी, ओर सवरसिंह खेत छोडकर जा रहा है,

्रपरन्तु इस विषय में जो दोहे उदलब्ध हुए हैं उनसे मालूंम होता है कि, सवरसिंह लेत छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रातः काल के समय में शौच कर्म के वास्ते जंगल में गया था, वहां इसने उन अपसराओं को देखी, और उनसे पुछने पर उन्होंने वयान किया कि, हम ईन्द्र की अपसराएं हैं और शूरवीरों के साथ वरने के वास्ते आई हैं, अपसरा ने यह भी कहा कि शूरवीर वह कहलाते है कि जो पीछा पैर नहीं दें और युद्ध में अपना जान छुर्वान करें, यह सुनकर सवरसिंह ने वीरता से अपना जान युद्ध में कुर्वान करने का निश्चय कर लिया, और अपसरा को उस वात की तसछी दी, इस विषय में किन कहता है कि—

- " फजर उठ सबरो फरण छेहर हाजत कज, अमर रंभा उतरी कामणि मूरां कज. "
- " कहे एम कामिनी सूर वीरां वरण, पढे नां आपके मसण पाढे धरण. "
- ' होमे तन अगन में नहीं पाछल फरे, वर्षों तन सवरसी पन पवनां फरे. '
- " रंभावचन मुणी जरां दिया वचन देसीत, जो पाछल फेरं जरां जग अंपेरी होये. "
- " होये जग अंपेरो पछम दस उगसी, भगे का गेदनी दिध सत छोड सी. "
- " रमण उठ रंभ अन केम बंत्या करे, बचन मुण रंभ रा एम सबरी अले. "

#### इसके वाद सवरा ने प्रचंड युद्ध किया, जिस के विषय में कवि कहता है कि-

#### छंद पधरी.

- " जद चढ़यो बरण सबरेस वेग, मर्ला घटा भू मंदल बरत मेग. "
- " फोप्यो सबरेस विकराल रूप, महिपत स्रतांण बरदही भूप. "
- " भडे भाम या रण अर्जून भूपाल, मर्ला राम लखन कुंमी लेकाल. "
- " मचलात सेस इल चली व्योम भूपत असव रोहत होती पहत भोम. '
- " भयांस्ट्र काप सवरो नरेश, ग्रंथत बमाल नांखत महेश "
- " घट मले श्रेष्ट भूताल डार, भ्रत आप गिधणी करत आहार. "
- " यक वकत धरायें रूधिर खाल, हणु जेम करत हाकल खपाल. "
- " सहे इक अंबर मही जडत सोर, ब्रह ब्रह बंबक की बनत छोर. "
- " घग घाये घुमंत अन गयंद घोर, छूटंत नाल कूकंत मोर. "
- " शुर धिर पढत कि वरत रंभ, गालण स्रतीण केई वहा ग्रभ. "
- " घर मेळ किया के वडा धींग, सिंघारिया शेप सबरेस सिंग. "
- " पोक्यो सबर मसणा पसार, बरगई रंभ वैमान चाड. "

जविक किन आढा दुरशा शाही फींज की सहायता में जख्मी होकर पडा हुआ, खेत सम्भालते वक्त मालूम हुआ तब उसने खुद को चारण होना जाहिर करने पर, उसको जख्मी हालत में इस युद्ध का वयान करने का कहने पर, किन आढा दुरशा ने एक दोहा कहा कि,

" पर छलां जस हुंगरां घर पात्रां शत्रु हांण, सारे गरण सवारियों वो थोके चहुआंण. " इस युद्ध में सवरसिंह काम आया, जिसके स्मारक की छत्री दताणी गांव में इस वक्त भी विद्यमान है. कवि आहा दुरशा के उपरोक्त दोहा को हुंगरावत देवडे अपनी सामें भक्ति के छिये प्रमाण बताकर मगरूर होते हैं.

- नं. १ स्रसिंह को ओलाद वाले स्रावत कहलाये, जिसका अहवाल दृसरे प्रकरणहें लिखा गया है.
- नं. ६ भीमसिंह की ओळाद वाले भीमावत कहलाये जो भूतगांव में है, और नं. ६ अर्जुनसिंह की ओळाद वाले अर्जुणोत कहलाये जो नुनगांव में है, जिनके वंशवृक्ष दृत्ते प्रकरण में दिये गये है.
- नं. ७ भैरविसंह को वागिसण पट्टा की जागीर मिली, इसने वि. सं. १६५१ में बहुआ इश्वरदास को वागिसीण गांव से सीख दी. जब महाराव रायिसंह और उनके भाई सूरिसंह के दरिमयान विरोध बढ गया, तब यह अपने हुंगरावत भाईयों के साथ सूरिसंह की पक्ष में रहा था, और लखावत पृथ्वीराज वगैरह महाराव रायिसंह की पक्ष में थे. वि. सं. १६६८ में रायिसंह व सूरिसंह के दरिमयान युद्ध हुआ, जिसमे सूरिसंह हार गया और भाग कर जोधपुर चला गया. जबिक लखावत पृथ्वीराज से महाराव रायिसंह नाखुश हुए, तब पृथ्वीराज जो मुसाहिब पद पर था उसको हटाकर भैरविसंह को वि. सं. १६७४ में मुसाहिबी दी, (महाराव रायिसंह के समय का ताम्रपत्र जो वि. सं. १६७४ में मुसाहिबी दी, (महाराव रायिसंह के समय का ताम्रपत्र जो वि. सं. १६७४ के मागसर सुद ५ का उपलब्ध हुआ है, उसमें भैरविसंह मुसाहिब होनेका उल्लेख हुआ है,) इस कारण से लखावत पृथ्वीराज ने अपने पुत्र व भतीजों द्वारा जब भैरविसंह सारणेश्वरजी महादेव के दर्शन को जाता था, तब रास्ते में दुदीया तलाव के किनारे चूक कराया, जिसकी छत्री वंधाई गई, जो वर्तमान समय में वहां पर मीजूद है.
- नं. है नगसिंह की ओलाद के सवरावत महीआं, फूंगणी, जांमोत्रा, वारेवडा, आदि गांवों में सिरोही इलाके में, और मुडेटी इलाके ईंडर में व जोगांणी ईलाके मारवाड आदि गांवों में भी है. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.
- नं. हैं नेतिसिंह इसकी ओलाद वाले फूंगणी गांव में हैं. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. है जयमल की ओलाद वाले सिरोडकी गांव में है, जिसका वंशपृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं ८ रामसिंह अपने पिता विद्यमान होनेकी हालत में महाराव सूरताणसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, यह किसी कारण से नाखुश होकर जालोर चला गया था, जहां जोधपुर के राजा ने वि. सं. १६६१ में इसको सीयाणा पट्टा की जागीर वारह गांवों के

साथ दी, इसने वि. सं. १६६१ में जालोर से बहुआ को सीख दी थी, लेकिन बाद में वि. सं. १६६३ में महाराव सूरताणिसह ने इसको पाडिव की जागीर इनायत की. जबकी वि. सं. १६७७ में महाराव रायिसह को लखावतों ने चूक किया, तब इसने +पर्वतिसिंह सिसोदीया के साथ महल को घेरा डालकर लखावतों को घेर रक्खा, और महाराव का वालक कुनार अखेराज को वचाकर वहार निकाल लिया, वाद हमला करके लखावत पृथ्वीराज वगेरह को भगाकर महल कब्जे कर लिया. महाराव अखेराज के समय में रामिसह ने इयामधरमीपणे से चाकरों की थी, उस विषय में किव जीवा लाधा ने वि. सं. १७५४ में कहा है कि.

- " उग्राहत ग्रेहां सांकडे आयां दोयणां तणो न लागो दात्र. "
- " शाह अलारे राम सरिलो एकोहा राखत उमराव. "
- " रोकीयां देटा तणो न राखत अखगळ जेग लोत खवार. "
- " रामा जसो न कतर को रावत दले मुरी थारे दरवार. "
- " टवेर्दायो मसण उद्गाडे अलुमल ने आबु अनड. "
- " जोगीरोत कीयो पत्त जोडे भैरत रात सारता भड. "

रामिसह की चाकरी उनके दादे, सूरसिंह और सवरिसह के जैसी होने के विषय में उक्त किव कहता है कि.

- " वडा हुंगर सारखो एक जोडी वडे पडे हाथे प्रसण चढे पुरो. "
- " मामरा कामने सदा मुजद इता सगर रा राम! ने भेर मुरो. "
- " कटा भैरव तणो भला अचरन कसो कुठ तणो झालीयो देख कांमा "
- " मूरने सवरती हुत। म्रताण रे राव अखेरान रे भैर रामा. "

रामसिंह ने वि. सं. १६७० में पाडिव से बहुआ को सीख दी थी, और इसके पुत्र केशरीसिह को जीरावल की जागीर मिली थी, वैसा बहुआ की पुस्तक से पाया जाता है, क्यों कि केशरीसिंह ने कुंवरपदे वि. सं. १६९७ में बहुआ चोखराज को जीरावल गांव से सीख़ देनेका उक्त पुस्तक में उहेख हुआ है.

रामसिंह वि. सं. १७०७ तक विद्यमान होना कायद्रां के ताम्रपत्र से पाया गया है. इसका देहान्त कव हुआ उसका हाल मालूम नहीं हुआ. कहा जाता है कि रामसिंह ने तीसरा विवाह राउदरीजी वालांदेकुंबर, राठौर हरिसिंह वाघिसहोत की पुत्री के साथ किया था, जिसको सिर्फ हथलेवा का ही सुख प्राप्त हुआ था, और रामसिंह का देहान्त हो गया, जिससे वह अपने पित के पिछे सती हुई, इस विषय में किव कहता है कि-

<sup>4</sup> सिसोदीया पर्वतिनिह मेवाट के महाराण। प्रताविनिह के भाई रूद्रसिंह का प्रत्न था, नविक महाराणा से भेवाह का साज्य ह्रूट गया तम से पर्वतिनिह सिरोदी के महाराम की सेवा में रहा था, पर्वविनिह को पिन्डवारा की ना गिर देनेमें आई थी, जिसकी ओछाद बाले वर्गमान समय में, सांणगण्डा, उद्धरा, नवाहरा, जणाहर (हाज काछोड़ी) सांगगरा, इन गांतों में विद्यमान है,

#### चौहान कुछ कल्पट्टम.

- " वर वरणुं राम करे वालांदे बोत संभाले बले गल वांट. "
- " श्रीली भली कुसंबल झालां घाकाया रण दीघी दाह. "
- " वे सरमीये रामा वाघावते इसत कमूल लीयु फल हाय."
- " बुगसाडा पहेरी नह वेटी सुरंग झालां झाली वर साथ. "
- " सोढ हरी भई रव रा साथे लाघो जनम तणो फल लाभ. ''
- '' राती झाल बरोल रामचँद चजलो करे लगायो आप. "

#### रामसिंह की ओलाद वाले रामावत कहलाये.

- नं. र्सांगा की ओलाद वाले महवारा (उड) परगने झोरा में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है. सांगा जोधपुर चला गया था, वहां इसको 'करमावस' पहे की जागीर मिली थी.
- नं. ई महेशदास की ओलादवाले सवराटा परगने मगरा में हैं, जिसका वंशक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ई करमसिंह की ओलाद वाले सवली परगने झोरा में है, जिसका वंशवक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ९ करणसिंह, नं. ८ रामसिंह का वडा पुत्र होना मृतानेणसी की ख्यात से पाया जाता है, मगर वह बालकपण में हो ग्रजर गया था.
- नं. रे कैशरीसिंह ने कुंवरपद में भटाणा के ठाक्कर मेघराज को मारा था, जिससे महाराव अखेराज ने इसको जीरावल की जागीर दी, जिसमें जावाल भी शामिल दिया, यह रहुआ में काम आया, इसके दो पुत्री जिसमें प्यारकुंवर का विवाह सादडी इलाके मेवाड के झाला अजीतसिंह के साथ, और दूसरी पुत्री जसांकुवर का विवाह जोधपुर के जोधा मानसिंह के साथ हुआ था.
- नं. है लालसिंह का नाम नीतोडा गांव में वि. सं. १६८३ के शिलालेख से उपलब्ध होता है.
- नं. १० मुकुन्ददास अपने दादा के पीछे पाट बैठा, इसने वि. सं. १७३१ में जावाल मांव में चारण अचला अला को अरठ वडावा देनेका शिलालेख से पाया जाता है, और वि. सं. १७३५ में पाडीव सें बडुआ हरीदान को इसने सीख दो. वि. सं. १७३६ के फाल्युण वदी १ का महाराव वेरीसाल के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि, इसने जावाल गांव में अरठ सदरड चारण अजवा अला भगवान को दिलाया था, जिसमें इनके नाम के साथ इसके दो भाई माधुसिंह व वीहारोदास के नाम भी अंकित है.
- नं. १६ माधुसिंह की ओलाद इस समय जावाल, सींदरत, जीरावल, नुन, इन गांवों में है. जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. १० वीहारीदास की ओलाद नारादरा व ओडा गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. ११ नारायणदास वि. सं. १७५९ से १७८६ तक विद्यमान होना पाया जाता है, इसका जोधपुर के महाराजा अजीतिसंह के साथ अच्छा नाता होना पाया गया है, जबिक जोधपुर के महाराजा जसवन्तिसंह को औरंगजेब बादशाह ने मरवा दिया, और उसकी गर्भवती राणों को भी मारना चाहीं, तब राठौरों ने जसवन्तिसंह; की गर्भवती राणों को 'सिवाणागढ ' भेजदी, जहांपर महाराजा अजीतिसंह. का जन्म हुआ, लेकिन वहां पर भी सुरक्षित रहने जैसा न होने से, जसवन्तिसंह की राणों व अजीतिसंह को सिरोही के महाराब वेरीसाल के आश्रय में राठौरों ने सिरोही भेज दिये, महाराब वेरीसाल ने उनको पोशीदा तौरपर रखने की गरज से, डोडुआ गांव में पाडिव व कालंद्री के ठाकुरों की हिफाजत में, एकछ राजगुर ब्राह्मण के वहां पर रखे. अजीतिसंह डोडुआ गांव में वडा हुआ, और नारायणदास के साथ उसका स्नेह बढा, जबिक अजीतिसंह ने जालोर कब्जे किया तब जालोर से उसने नारायणदास व डोडुआ के देवडा कैशरीसिंह को एक पत्र मिती वि. सं. १७५९ का जेठ सुद १२ को लिखा है, उसमें अपनी कलम से लिखा है कि "तथा महे तयार छां थांनु वोल दीधों छै सो घु अडग छे खातर जमे राखजो जीण घडी थे तेडस्यो तीण घडी आवसां सही " इस कागज पर महाराजा अजीतिसंह की महोर व सही है.

नारायणदास ने जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के साथ शाही फौज की, सरदारी लेकर अहमदावाद के सूवा ' सर्वलंदखां ' के साथ वड़ी वीरता से युद्ध करके उसको हराया था, ऐसा टॉड साहव अपने " ट्रावल्स इन वेस्टर्न इन्डिया " नामक पुस्तक में लिखते हैं, जो लड़ाई वि. सं. १७८७ में जविक महाराजा अजीतिसिंह के पुत्र अभयसिंह को गुजरात को सुवेदारी मिली तब हुई थी. नारायणदास के तीन पुत्र होना बड़आ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन वि. सं. १७८२ का शिलालेख जो नीतोड़ा गांव में है, उससे पाया जाता है कि इसके एक वड़ा पुत्र अजविसेह नामका और था, मगर वह गुजर जाने से नं. १२ शिवदशनिसेंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, परन्तु वह भी कम उम्र में नाओलाद गुजर जानेसे शिवदानिसेंह के काका नं. ११ नरिसंह पाडिव का ठाकुर हुआ.

- नं. रहे नरसिंह अपने भतीजा के पीछे पाडिव में पाट बैठा.
- नं. ११ वांकीदास को 'वागसीण ' गांव की एक पांती की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

अः महाराना अनीतिनह को टोडुआ गांत में निन राजगुर बाह्मण ने पाला था, उसको पीछेसे महाराजा ने अपने पास भुटाकर प्ररोहित पद देकर, भारह गांवों के साथ 'तवरी ' पट्टा की जागीर व पैर में सोना पहिन ने की इंज्जत इनायत की, निसकी है ओछाद अमतक नोधपुर रियासत में 'तवरी ' की मागोर में भीजृद है.

- नं. ११ अणंदसिंह के पुत्र हरिदास को 'मांकरोडा 'गांव (जो नं. १ नेतासिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे पाडिव ठिकाना की जागीर शामिल हो गया था.) की जागीर मिली. इस हरिदास के पास भी जोधपुर का कोई राजकुमार आश्रय लेकर रहा था. वैसा कहा जाता है. हरिदास की ओलाद में भी नाओलादी होजानेसे मांकरोडा गांव पुनः पाडिव ठिकाना के शामिल हो गया.
  - नं. ११ साहेवखान नाओळाद गुजर गया.
- नं. १२ लाडखान अपने पिता के पीछे पाट वैठा, लेकिन 'वामणवाडजी 'में चूक हुआ जिसमे मारा गया.
- नं. १३ हटेसिंह अपने पिता के पीछे पाट बैठा, यह बहादुर व दातार सरदार था, इसके वास्ते किसी कविने कहा है कि—
  - ' नव दीहा नव रात एकणदे भल ओलंगीयो, पनंग दीया परभात हद रीझो हुंगर हटो. ''
  - " सोला मास सवाद फूल तणा प्याला फरे, आठ पहोर उदमाद हद माणे हुंगर हटो. "
  - " कांई ढील कलार भाटेसर आयो भगर, सुकुन्दहरी मत बाल हदमांणे हुंगर हटो. "
  - " रमता झलतां रात गुणी आगल गावता, पीतांमत परभात हद माणे हुंगर हटो. "

हटेसिंह किसी कारण से उदयपुर चला गया था,जहां उसको वारह गांवों की जागीर व खास उदयपुर में अपक हवेली महाराणा ने वक्शी थी, लेकिन वाद में वह फिर पाडिव आगया. हंटेसिंह ने वि. सं. १८०६ में पाडिव सें वडुआ को सीख दी थी.

- नं. 🛂 ×ग्रमानसिंह को 'पालडो ' गांव व 'वागसीण ' गांव की दूसरी पांती की जागीर मिली. जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. १४ शिवदार्निसंह ने वि. सं. १८३२ में वहुआ को सीख दी, और सिर्फ दो वर्ष पाट पर रहा, बाद यह नाओलाद गुजरने से इसका भाई नं. रूष अमरिसंह पाडिव का ठाकुर हुआ. शिवदानिसंह की छत्री पाडिव गांव में वंधाई गई, जो इस समय में मौजूद है.

उदयपुर में वह हवेछी इस समय में भी मौजूद है, और हटेसिंह की हवेछी के नाम से मशहूर है.

<sup>×</sup> ठाक्कर गुमानसिंह के विषय में 'राजवीर ' नामक गुनाती भाषा में छपी हुई प्रस्तक में लिखा है कि, पाडिव टाकुर मानसिंह का विवाह रतलाम के राजा की प्रजी के साथ हुआ था. उक्त प्रस्तक में एक अदमूत कथा विस्तार से वर्णन की है, जिसका आज्ञाय यह है कि ठाकुर गुमानिस्ह ऐसा बहादुर था कि वह अपने धुमराल जा रहा था, दर्शमयान रास्ते में .अंधेरी राजि के समय में एक शेर अपने शिकार को पीठ पर लेकर आ रहा है, ठाकुर ने उस शेर को मार दिया, और शिकार को देखा तो अपनी ठकुराणी (रतलाम के महाराजा की प्रजी) होना मालुप हुआ, उसने उसको अपने घोडे पर ले ली और रतलाम पहुंचा.

नं. रेष्ट अमरसिंह अपने भाई के पीछे पाट बैठा, इसने वि.स. १८४९ में बहुआ को सीख दी, यह वि.सं. १८५५ में श्रीसारणश्वरजी में क्ष्वसरे इक्कीस आदमीओं के साथ काम आनेका, सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर के वहार इसकी छत्री बनी है, उसपर के शिलालेख से पाया जाता है.

अमरसिंह का पुत्र वनेसिंह वालक अवस्था में ग्रजर जानेसे नं. १३ पालडो के ग्रमानसिह का पुत्र मोकमसिंह, नं.१३ हटेसिंह का दत्तक पुत्र वनकर पाडिव का मालिक हुआ.

नं रिं मोकमसिंह पाट बैठा तब हुकमनामा की रसम में वाटेरा गांव रियासत में छेलीया गया. इसने वि. सं. १८५७ में बहुआ को सीख दी.

नं. १५ रत्नसिंह ने वि. सं. १८७६ में बहुआ को सीख दी. यह वि. सं. १८६२ के पहिले पाडिव का ठाकुर होना पाया जाता है, उदयपुर महाराणा के साथ पाडिव ठाकुर हटेसिंह के वक्त सें पाडिव ठिकाने का अच्छा नाता हुआ था, जिससे विवाह शादी के प्रसंग पर पाडिव के ठाकुर को उदयपुर से आमंत्रण होता था, वैसा उदयपुर के महाराणा भीमसिह के समय की, महाराणा की सही और भाळा से अंकित हुई वि. सं. १८६२ के महा सुद ११ की क्षंकु पत्री, जो रत्नसिंह के नामको है उससे मालूम होता है.

जविक महाराव उदयभाण के वक्त में रियासत के प्रबंध में अव्यवस्था हो गई, तब च्यारों डुंगरावत सरायतों ने नादीआ के राजसाहेब शिवसिंह को राज्य प्रबंध अपने हाथ में लेनेकी सिफारिश की, जिस पर वि. सं. १८७४ में उसने सिरोही का राज्य प्रबंध अपने हाथ में लिया, और च्यारों सरायतों ने सारणेश्वरजी महाहेब के समक्ष प्रतिज्ञाकी

\* १ भीमसिंह २ सिंधल फता २ अणेदा ४ मेघा ९ कुकड गंमा ६ देवडा रामा ७ राठौर कला ८ केसवाल जीवा ९ जाल्रेस बीहारी १० सम्रामसिंह ११ सवांणको बल्ल १२ सवांणको लालो है सिंधल बीहारी १४ स्रताणसिंह १९ देसवाल संत घमेडो १६ देवडा करसन १७ देवडा रीदा मांबावली १८ वजीर डांबो १९ × २० सदी आदि रामावन अमरसिंह पाढिव वाले के साथ काम आये थे



स्वित्त श्री उदैपुर पुराने महाराजा घिरान महाराणा श्री भीमसिवनी आदेशतु देवडा रतनसींघ कस्य

१ अप्र नायारा लगन फागण छुद २ श्रुके रा है जणी उप्रे नेगा आवोगा संवत १८६२ वर्षे भहा छुद ११ सोमे कि हम हमेशा राज्य के वफादार रहेंगे, और राज्य की फीज में रिसाला के तीरण नोकरी देंगे, सारणेश्वरजी को बीच में रखकर इस मजमून का इकरार वि.सं. १८७८ में लिखा गया, और इसी सबब से इन च्यारों सरायतों के तरफ की जागीरों में राज्यहक आठआनी ठहरा था, उसके बजाय छः आनी हक लेनेका शरू हुआ. यह सब तजवीज रत्नसिंह के बक्त में हुई, इसने वि. सं. १८७६ में बहुआ को सीख दी, और वि. सं. १८८८ में बाटेरा गांव जो खालसे राज था, वह वापिस रियासत ने इसको इनायत किया.

नं. १६ भभूतसिंह वि. सं. १८९३ में अपने पिता के पीछे पाट बैठा, वि. सं. १९०१ में इसने बहुआ को सीख दी. भभूतसिंह नाओळाद ग्रजरने से पाळडी के नं. ३ प्रतापसिंह का पुत्र दोळतिसिंह वि. सं. १९०६ में सके गोद आया.

नं. १७ दोलतसिंह ने वि. सं. १९३३ में बहुआ को सीख दी, यह नाओलाद गुजरने से, वागसीण पांती नं. २ में से नं. ४ शिवनाथसिंह का पुत्र मूलसिंह गोद आया.

नं. १८ मूळसिंह वि. सं. १९३८ में वागसीण से गोद आया, इसने वि. सं. १९४६ में बहुआ को सीख दी.

नं. १९ अभयसिंह वि. सं. १९५५ में अपने पिता के पीछे पाट बैठे, जो मौजूरा पाडिव के ठाकुर है, इसकी नाबालगी में ठिकाने का इन्तिज्ञाम रियासत ने अमीन मुकरर करके रखा था. ठाकुर अभयसिंह ने अजमेर मेओकॉलेज में विद्याभ्यास करके अच्छी तालीम पाई है, देवडा चौहानों का इतिहास देखते ठिकाने पाडिव और निवज के दरिमयान हमेशा से विरोध चला आता था, लेकिन ठाकुर अभयसिंह ने अपनी विद्या का सदुपयोग करके निबज ठिकाना के साथ मेलझोल कर लिया, और अपने ठिकाने का सदुपयोग करके निबज ठिकाना के साथ मेलझोल कर लिया, और अपने ठिकाने का अच्छा प्रबंध करने के लिये पार्टीशन के कानून मुआफिक रियासत के साथ ठहराव का अच्छा प्रबंध करने के लिये पार्टीशन के कानून मुआफिक रियासत के साथ ठहराव का इहि ता.३ मई सन १९२३ ईस्वो के जरिये से कितनेक गांव व सालाना क. ४४२५) नं. ६६७ ता.३ मई सन १९२३ ईस्वो के जरिये से कितनेक गांव व सालाना क. ४४२५) नं. ६६७ ता.३ मई सन १९२३ ईस्वो का जरिये से कितनेक गांव व सालाना क.

ţ

पाडिव ठिकाना को पहिले दीवानी फौजदारी के इंग्लियारात नहीं थे, लेकिन उक्त ठहराव से इस ठिकाना को फौजदारी मुआमिलात में तीसरे दर्जे के न्यायाधिश के व

नोटः पाहित ठाकुर साहन अमयानिह को पैर में कसर होनेसे गांव पालडी के ने है मानसिह को परहम ठाकूर सूलसिह के गोद देनेकी तमवीन हुई थी, लेकिन पोलीटीकल एनंट कर्नल वायली साहन की सलाह से वह तमनीम मुलति रही. हकीकत में उक्त साहन की सलाह बहुत हुकहत निकली, क्यों कि ठाकुर साहन के पेर में कपर होनेकी हालत में भी, घोडे की मवारी अच्छी तरह कर सक्ते है और शिकार खेलने में भी अच्छे निशांन नान है,

सिरोही रियासत में इस समय राजनियां को बाद करते निद्याप्यास करने वार्जों में देखा जाय तो, सबसे अञ्चल यही सिरोही रियासत में इस समय राजनियां को बाद करते निद्याप्यास करने वार्जों में देखा जाय तो, सबसे अञ्चल यही सिरोहर है, बह इसने सम्पादन की हुई विद्या, सपद्रदारी व काम सिरोहर है, महाराव साहज ने जो 'समा मूप्ण का सिताज अता करभाया है, बह इसने सम्पादन की हुई विद्या, सपद्रदारी व काम सिरोहर है। किसी कुनेह की देखवे यथा योग्य कदर की है।

दीवानी मुआमिलातों में रु. २५०) तक के दावे फैसल करने के इंग्लितयारात रियासत ने इनायत किये है, और ठिकाना के जागीर के गांवों में पुलीस का इन्तिजाम भी इन्हीं का रखा गया है.

ठाकुर साहव अभयसिंह समझदार और मोजिज सरदार है, पाडिव ठिकाने का इन्तिजाम अच्छा करने से यह ठिकाना तरकी पर आ रहा है. खासपाडिव गांव से एक मोल के फासले पर, एक वाग और कोठी वनवा कर वहां जानेके लिये पक्की सडक भी वनवाई है.

वि. सं. १९८२ के दशहरा के दरवार में मौजूदा महाराव साहिव ने इसको 'सभाभूषण' का मानवंता खिताव इनायत फरमाया है, और आप जागीरदार कमीटो में मेम्बर मुकरर है. इनकी पहिली ठकराणी चांपावतजी मानकुंवर गांव भालेराव के राठौर जीवराज जुहारसिंहोत की पुत्री व दूसरी दियोलजी राजकुंवर गांव कलापुरा के दियोल प्रतापसिंह रूघनाथसिंहोत की पुत्री है. मौजूदा ठाकुर साहव के दो पुत्र जिसमें १ अमर-सिंह वचपण में गुजर गया व २ वलवंतसिंह मौजूद है.

### २ वंदावृक्ष पालडी परगने खूणी के रामावतः



नोट—नं. ६ करणसिंह पालडी की जागीर के मौजूदा पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १८२०) दाखिल करने का ठहराव नं. ७३३ ता. १० मई सन १९२३ इस्वी. से तय हुआ है. ग्रदस्त सालमें करणसिंह ने पालडी में वडा तलाव खेती के कामके वास्ते वनवाया. इसके अमरसिंह नामका पुत्र है. ३ वंशवृक्ष वागसीण परगने खुणी पांती नं. २ पालडी पांती के रामावत.



नोट—नं. ६ वर्ष्तिसह वागसीण की पालडी पांती का पाटवी है. वागसीण गांव में दूसरी पांती पाडीव के बांकीदास (नं. रूर्ड पाडीव) की है. वर्ष्तिसह की जागीर में राजहक आठआनी, नकद रकम अदा करने के कानून मुआफिक सालाना रू. ७०८) दाखिल करने का ठहराव नं.७२० ता.१८ मई स.१९२३ इस्वी से तय हुआ है. इसके १ हुंगरिसह

२ रामसिंह व ३ कैशरीसिंह नामके तीन पुत्र है.

४ वंशदृक्ष वागसीण परगने खुणी पाडीव पांती नं १ के रामावत. १ वांकीदास ( पाढीव के रामावत वंशवृक्ष में तं. ११ वाला. ) और गां. वागसीण पाढीव पाती. \* १ स्रजमल बर्ग्तसिंह ३ लालसिंह **उद्यंभाण** गोदसिंह साहेबसान धीरसिंह ५ अनाइसिंह ६ तगसिंह ६ खमसिंह ६ वहसिंह र इ वर्नेसिंह ६ खुसालसिंह ७ समरयसिंह शार्देलसिंह ७ अनेतिसिंह ७ सरदारसिंह अदैसिंह ७ शार्देलसिंह बाहबरसिंह ७ राजसिंह (गोद गया) र धुलसिंह ८ नोरसिंह ८ मोलदेव परमित्र अमर्यसिंह ८ ग्रेरसिंह धुलं,सह (मौजुदा पाटबी) भोमा माद्दिह ८ अभवसिंह ८ अमरसिंह ८ मोतीसिंह

<sup>\*</sup> स्र्नम्ड, बांकीदास का प्रत्र होना बहुआ की प्रान्तक में दिसा है, परन्तु माट्म हुआ है कि बांकीदास अप्रशावान ा, और उसके गोद नारादरा गांव के देवडा वामसिंह विहारीदासोत का दूसरा प्रत्र स्रमण्ड नायक या उपको गोद दिया था. रादरा के वंशवृक्ष में स्रमण्ड नाओलाद होना अंकित हुआ है.

नोट—नं. ८ भभूतिसंह मौजूदा पाटवी है. इस पांती के राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ३३७) नकद लगान के कानून मुआफिक ठहराव नं. ७२१ ता. १८ मई सन १९२३ इस्वी, से दाखिल करने का तय हुआ है. मौजूदा पाटवी के १ रुघनाथिसंह, २ किशोसिंह ३ रणजीतिसंह व ४ प्रेमसिंह नामके चार पुत्रों है.

### ५ वंशवृक्ष ठिकाना जावाल परगने झोरा के रामावत.



# डफ्युंक्त वंशब्स का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ माधुसिंह ने केसवाल राजपूतों को मारकर जीरावल लिया, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा है, लेकिन इसके पिता कैशरीसिंह (पाडिव वंशवृक्ष में नं. हे) को, भटाणा के ठाक्कर को मारने की एवज में जीरावल और जावाल की जागीर महाराव अखेराज ने इनायत की थी. बल्कि इसके बडा भाई मुक्कन्ददास के कब्जे में जावाल व जीरावल था, जो वात वि. सं. १७३१ के शिलालेख व वि. सं. १७७५ के ताम्रपत्र से सावित हुई है.

नं. २ वेणीदास ने वि. सं. १७९९ में वहुआ को सीख दी थी.

नं. ३ कलसिंह व नं. है पृथ्वीराज जीरावल में रहे, जिसमें नं. ३ कलसिंह को ओलाद में नाओलादी हुई, और नं. है पृथ्वीराज के पुत्र नं. है नाधुसिंह को सिद्रत गांव मिला, व नं. है लालसिंह जीरावल गांव में रहा, जिनके वंशवक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. हैं जयसिहदेव बडा बहादुर सरदार था, कहा जाता है कि सिरोही रिगासत पर एक दफे मरहटों की फौज ने आकर बहुत नुकसान किया और दंड लेना चाहा, वह न देनेसे जयसिहदेव को वे लोग 'वांन' बनाकर 'ओल' में ले गये. मरहटों की फौज उदयपुर पहुंची तब यह भी वहां साथ में था, उस समय दशहरा का दिन था, और महाराणा के वहां माता को बलीदान देनेके पाडे मारे जाते थे, लेकिन वह तलवार के एक झटके से कतल नहीं होते देख जयसिंहदेव हंसा, जिसपर उदयपुर महाराणा ने इसको तलवार चलाने की आज्ञा दी, और कहा कि यदी एक झटके से पाडा को कतल करेगा तो हम तूझे इन मरहटों से छुडवा देंगे, जिसपर जयसिंहदेव ने तलवार के एकही झटके से बडा भारी पाडा के टुकडे कर दिये, उसपर महाराणा ने इसको मरहटों से रिहा करा दिया, और नक्कारा निशान आदि इनायत करके बडे सन्मान के साथ सिरोही वापिस भेजा, वह नक्कारे निशान इस समय में भी जावाल गांव में मौजूद है. इस विषय में किसी किव ने कहा है कि—

<sup>64</sup> कुष्ण वृत्त राखीयो इन्द्र जैम कोपीयो, घारी आया गाली गोवरधन धींग. <sup>37</sup>

" मरेडा आवतां कोट होई मंडाणो, शिवपुरी राखीये तैम जेसींग. "

" दाव दळ आगळे जळवा न दीघां गरूडव्वज राखीया जतन करी गोवाळ. "

" बगारी धरा शिवराय आये लखे तेण बुद जळा दखणी दळ टाळ. "

" पांडवां आवरू राखीयो सीतपत, श्री कृष्ण द्रोपदी पुरीआं चीर. "

" कत दळ आवतां टाळतां देण उत नंद घर धरारो राखीयो नीरः "

'' तातुये गरी दुगल बोल दस तांणीयो अदुरे नाम करी राम आयो. "

" परजरी अरज मुण पाळ लाल दळ ओलां रे कांग जेसींग आयो. "

इसकी पुत्री रूपछुंवर गांव खांडप के वाला कैशरोसिंह शिवनाथिसहोत को व्याहीथी, जो वहां सती हुई. इसने वि. सं. १८०६ में वहुआ को सीख दी. यह मेवाड में वहादुरी करके वापिस आनेके कारण, सिरोही रियासत से इसको ताजीम व पैर में सोना पहिनने की इज्जत दी गई, और जावाल ठाक्कर कहलाये व यह ठिकाना डुंगरावतों, में तीसरे वर्जे का सरायत शुमार हुआ.

नं. हैं फतिसह ने अपने पिता जयसिंहदेव की छत्री वि. सं. १८१५ में वनवाई, और वि. सं. १८१६ में बहुआ को सीख दी.

नं. दें वीरमदेव अपने पिता के पीछे जावाल के ठाक्कर हुए, इसने वि. सं. १८४३ में

बहुआ को सीख दो. यह नाओळाद गुजर गया, जिससे इसके छोटाभाई पनेसिह जावाल का ठाकुर हुआ.

- नं. है पनेसिह ने वि. सं. १८५७ में बहुआ को सीख दी. इसको ओलाद न होनेसे इसके गोद सींदरत के नाथुसिंह का पुत्र कीरतसिंह आया.
- नं. है कीरतसिंह वि. सं. १८६४ में पनेसिंह के गोद आया, लेकिन यह भी अपुत्रवान होनेसे सींदरत के जालमसिंह का पुत्र शेरसिंह उर्फ सरदारसिंह को गोद रखा गया.
- नं. ७ शेरसिंह वि. सं. १८७० में जावाल का ठाकुर हुआ, इसने इसी सालमें बहुआ को
  —सीख दी.
  - नं. ८ भभूतिसंह अपने पिता के पीछे जावाल का ठाक्कर हुआ. वि. सं. १९०९ में पोस सुद ९ को यह जोधपुर गया था, जहां पर जोधपुर रियासत से इसको कुरब १ की इज्जत मिली थी. वि. सं. १९९८ में इसने बहुआ को सीख दी. इसका पुत्र हिम्मतिसंह कुंवरपद में हो गुजर गया, जिससे इसका छोटाभाई नं. द उदेराज जावाल का ठाकुर हुआ.
  - नं. ई उदेराज वि. सं. १९२० में अपने भाई के पीछे जावाल का ठाक्रर हुआ. इसने वि. सं. १९३२ में बडुआ को सीख दी. यह नाओलाद ग्रजरने से नुंन गांव की जावाल पांती के रामावत में से माधोसिंह का पुत्र मेघिसह गोद आया.
  - नं. ९ मेघसिंह मोजूदा ठाकुर साहव जावाल है. इसकी ठकराणी भटीयांणीजी कृष्णकुंवर गांव जोझीआली के भाटी मकनसिंह भोजराजोत की पुत्री से १ सरूपसिंह व २ जोरावरसिंह नाम के दो पुत्र है, जो मोजुद है. जावाल ठिकाना के पाटवी ताजिमी सरदार है, और तीसरे दर्जे के सरायत ह, इस ठिकाना में राजहक छः आनी के वास्ते ठहराव नं. ६८१ ता. ९ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू.१५२०) दाखिल करने का तय हुआ है. कुमार सरूपसिंह मौजुदा महाराव साहव के पास A. D. C. के पद पर नियत है. जावाल के ठाकुर साहव को रियासत से 'ठाकर राजश्री' की लिखावट होती है.

१ राजसिंह ( जावाल के वंशवृक्ष में नं. ८ वाला. ) ओ. यां. तुन जावाल पांती.

६ वंशवृक्ष तुन पांती नं. २ परगने मगरा, जावाल पांती के रामावत.

२ सरदारसिंह २ माधोसिंह १ मोतोसिंह मेधसिंह (गोद गये जावाल में नं. ८ उदेरान के )

नोट—नं. ३ मोतीसिंह इस जागीर की पांती में पाटवी है. यह पांती नुन के पाटवी अर्जुनोत नाओछाद होनेसे खालसे राज हुई, वि. सं. १८८६ में यह पांती पाडीव ठाकुर को वक्षी गई थी, लेकिन वि. सं. १८८६ में वापस खालसे रखी गई, जो वि. सं. १८८७ में जावाल ठाकुर को राज से इनायत हुई, उसने जावाल वंशवृक्ष में नं. ई राजिसिंह व नं. ई खुसालिसिंह को यह पांती वंट में दी. नं. ई खुसालिसिंह की ओलाद वालों की जावाल में भी भाइवंट की जागीर होनेसे वे जावाल में रहते हैं, और मोतीसिंह नुन में रहते हैं. इस पांती में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ७७३)लेनेका ठहराव नं.७८६ ता.९ जून सन १९२३ई.से तयहुआ है.

### ७ वंशर्वृक्ष सींद्रत परगने पामेरा के रामावत.



नोट—इस जागीर के मौजुदा पाटवी नं. र् रावतिसह है, नं. ६ जामतिसह का देहानत सिरोही में केद खाने में हुआ था, जिसके गोद नं. र कापुत्र नं. ७ अमरसिंह गया था, जबिक अमरिसंह नाओळाद गुजरा तब नं. र के दूसरे पुत्र को गोद देनेकी तजवीज की थी, लेकिन जागीरदारान कानुन के खिलाफ होनेसे वह तजवीज ना मंजूर को गई, और नं. र को पाटवी मुकरर कर पाग बंधाने में आई है. वराडा गांव परगने झोरा में है, जिसमें एक पांती सींदरत के पाटवी की, और दूसरी पांती वारड परमार किशोरिसह चेनिसंह नाधुसिंहोत सिरोही वाला की है, जो फोजदार नाधुसिंह को अच्छी चाकरी के एवज में इनामी तौर से देने में आई है. वराडा में दो पांती होनेका कारण यह है कि नं. १ नाधुसिंह ने जोगापुरा के अमरावत देवडा जसवंत प्रतापिसहोत को मारा था, जिससे आधा वराडा गांव वि. सं. १८२३ में जोगापुरा वाले को देना पडा, और वह पांती

रांवाडा ठाक्कर के वंट में गई, जब कि रांवाडा की जागीर खालसे हुई तब वराडा की पांती वारड नाथुंसिंह फौजदार को, वि. सं. १९३९ में मरहम महाराव साहिब ने बक्षी.

सींदरत की जागीर में राजहक आठआनी की वस्तू के वास्ते ठहराव नं. ७५७ ता. २५-५-२३ इस्वी से नकद लगान के कानून से सालाना रू. ११८६) रियासत में दाखिल करने का ठहरा है, और वारड किशोरसिंह की वराडा की पांती की राजहक आठआनी की सालाना रकम रू. ५५५) ता. २६-५-२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई है.



६ रघनांथसिंह ६ समनेसिंह ६ सरुपसिंह ६ जुजारसिंह पोरसिंह ६ जवारसिंह भवानसिंह ६ सूरसिंह

मेमसिंद ५ हिम्मतसिंह

७ भोपाल सिंह (मीजुदा पाटबी)

नोट—जीरावल की जागीर में आधा हिस्सा मंहार के राजसाहेवां का है, जिससे एक पांती जीरावल की और दूसरी मंहार वालों की गिनी जाती है, जीरावल की पांती में सौजुदा पाटवी नं. ७ भोपालसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआंनी नकद लगान के कानून से सालाना रुपिया ४९३) वसूल होनेका ठहराव ता. ९ सपटेम्बर सन १९२३ ईस्वी को तय हुआ है, उसी मुआफिक मंहार की पांती का दोलतसिंह और दूसरे मंहार के छोटभाईआं से भी उतनीही रकम लेनेका ठहराव हुआ है.

सालमसिंह

९ वंशायक्ष नारादरा परगने झोरा के रामावत.

नारादरा गांव नं. १ विहारी का पोता महेशदास को वि. सं. १७६५ में 'ओडा ' गांव के साथ रियासत से इनायत हुआ है.

१ विहारीदास (पाडिय ठिकाना वंशवृक्ष में नं १० वाला.)
हाथीसिंह
२ वार्थिहिंह
२ (देको पृष्ट १०६ पर )

# चौहान कुळ कल्पद्वम.



सालाना लेनेका ता. २७ जुलाई सिन १९२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है.

१० वंदावृक्ष ओडा परगने झोरा के रामावत ( छोट भाई ). ओडा गांव की जागीर णटवी जागीरदार नं. ६ हिम्मतिसंह नाओछाद होनेसे खालसा राज हुई है. इस गांव में छोटभाई को अरठ व खेत देनेका ठहराव ता. १४ जुन सन १९२३ ई. को हुआ है उस मुआफिक खाते हैं.

१ दुरजनसिंह ( नारादरा के रामावर्ती के वैशवृक्ष में नं. प्रे वाला. )



के गीद जाना पाया जाता है, और उसकी ओलाद बाले बहांपर जागीर खाते है.

नोट-मडवारा गांव में दूसरे पांतीदार नाओळाद होनेसे उनकी जागीर खालसे राज हुई थो, नं. १० भूरसिंह जो इस जागीर का मौजूदा पाटवी है उसके साथ नं. ७३७ ता. १५ मई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से मडवारा गांव तकसीम होकर एक हिस्सा खालसा राज रहा, और भूरसिंह का हिस्सा पार्टीशन के कानून मुआफिक हमेशा के लिये आवगा कर दिया गया, जिसमें सालाना रू. १५१) रियासत में कायमी तौरपर देनेका तय हुआ है. मौजूदा पाटवी भूरसिंह को जोरावरसिंह नामका एक पुत्र है.

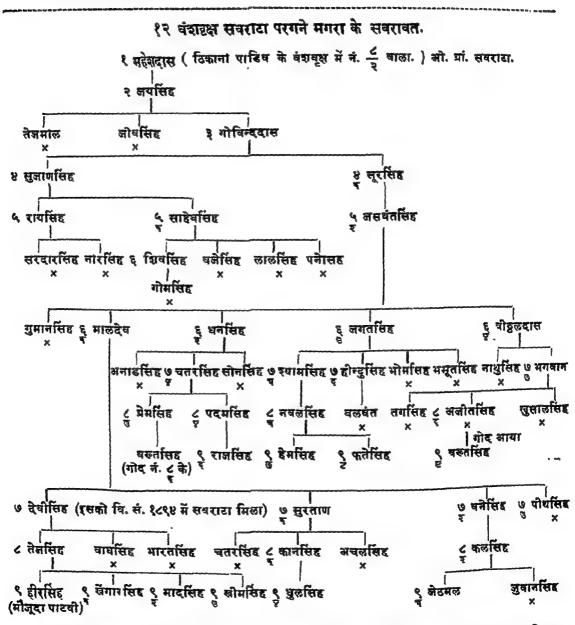

नोट-इस जागीर में रियासत की खालसा पांती जागीरदार को लीझ में देकर जागीर की पांती का राजहक आठआनी समेत नकद लगान के कानून मुआफिक रु. ६०४) सालाना ता. ३१ मई सन १९२३ ई. के ठहराव से राज में लेनेका तय हुआ है.

कानसिष्ठ

#### १३ वंशवृक्ष सवली परगने होरा के सवरावत. (पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव)





नोट-नकद लगान के कानून मुआफिक सारणेश्वरजी महादेव के आठआनी हक के सालाना रु. ६०२) देनेका ठहराव नं. ८०१ ता. ३१ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

### १४ वंदावृक्ष फ्राणी परगने मगरा के सवरावत पांती नं. २

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष के नं. ६ सवरसिंह के पुत्र नं. हैं नगसिंह व नं. हैं नेतिसिंह को, महाराव सुरताणसिंह ने सवरसिंह लडाई में काम आनेसे फूंगणी की जागीर दी, धाद में नं. हैं नगसिंह का पुत्र पांचा को महाराव अखेराज ने 'जामोत्रा' की जागीर दी, और नगिंसह के पोता जयिसंह का पुत्र पीथिसिंह को महाराव वेरीसाल ने वि. सं. १७४० में 'महीआं 'गांव इनायत कियो, जिससे नगिंसह की ओलाद का पाटवी पीथिसिंह महीआं गांव में गया, और फूंगणी में नगिंसह के पोता वाघिसह व लक्ष्मीदास रहे, जिनकी फूंगणी में दो पांती हुई, जिसमें वाघिसह की ओलाद में नाओलादी हाजानेसे उसकी पांती 'मोटागांम उर्फ बुआडा 'के ठाकुर को रियासत ने इनायत की. इस वक्त फूंगणी में लक्ष्मीदास की ओलाद वाले दूसरी पांती के जागीरदार है, और वाघिसह नाओलाद की पांती 'मोटागांव' ठाकुर के तरफ है. सवरसिंह का दूसरा पुत्र नेतिसिंह फूंगणी से मांकरोडा गांव में गया था, जिसके पुत्र शिवसिंह की ओलाद वालों में नाओलादी हुई, और दूसरा पुत्र सुजानिसंह की ओलाद में नाहरखान हुआ वह भी मांकरोडा से फूंगणी चला आया, जिससे उसकी ओलाद भी फूंगणी में छोटभाई के तौरपर विद्यमान है.

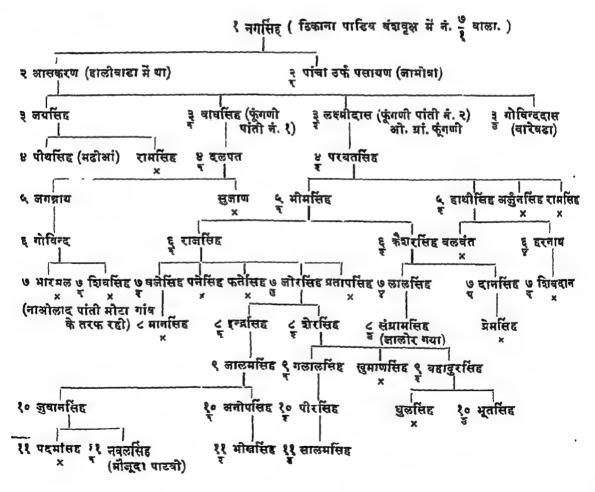

नोट-इस दूसरी पांती का पाटवी नवलिंह है. इस पांती में राजहक आठआती नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २८९) राज में दाखिल करने का ठहराव ता. २८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

## १४ (अ) वंशवृक्ष फूंगणी के सवरावत छोटभाई-

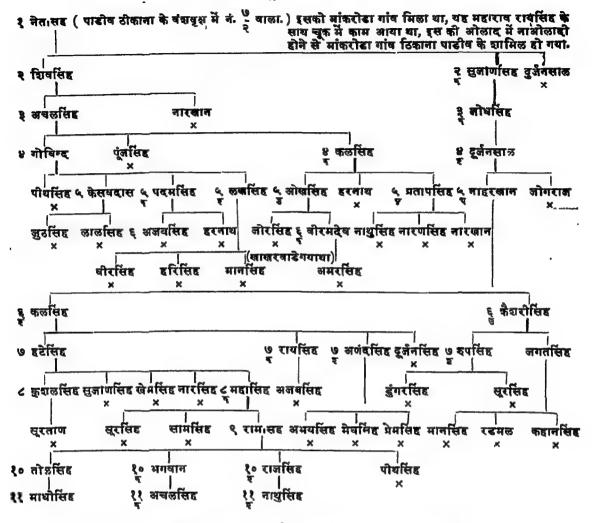

(नोट-नं. ूं नाहरखान व उसका भाई मांकरोडा गांव से फूंगणी में आकर आबाद होगये तब से उनकी ओलाद फूगणी में है.)







## १६ वंशवृक्ष बारेवडा पांती नं. २ परगने खुणी के सवरावत.



नोट-नं. ९ दुर्जनासिंह वारेवडा की पहिली पांती का पाटवी है, लेकिन नं. ६७८ ता. १३-५-२३ ई. के ठहराव में उसको पांती नं.२का दर्ज करके उसकी ओ. यां. नं.३ दयालदास दर्ज हुई है, और दूसरी पांती का ठहराव नं. ६७९ ता. सदर में पाटवी नं. ७ फतहर्सिंह की ओ. यां. राघोदास ( पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. २ वाला ) दर्ज हुई है. दुर्जनसिंह की पांती का राजहक आठआनी का नकद लगान सालाना रु. ११४) और फतहसिंह की पांती के रु.२५०) मुकरर हुए है. हकीकत में यह गांव वहुओं के तरफ जागीर में था, लेकिन वह चले जानेसे वैरान हो गया, जो वि. सं. १८९१ में नं. ७ अणंदसिंह प्रतापसिंहोत ( पांती नं. १) व नं. ४ दोलतिसंह धनिसहोत (पांती नं. २) को आवादी करने के वास्ते रियासत से परवाना दिया गया, और उस समय से ही दो पांती हुई, जिससे दूसरी पांती की ओरिजनल गांटी नं. १ सरदारसिंह गिनना चाहिये.

#### १७ वंदावृक्ष मढीओं परगने मगरा के सबरावत.



१७ (अ) वंशहस मदीयां परगने गगरा के सवरावत छोट भाई चलु-



नोट-महीआं गांव का पाटवी, फूंगणी व फूंगणी से निकले हुए जामोत्रा, मांकरोडा व वारेवडा के सवरावतों का पाटवी है, लेकिन नं. १ पीथसिंह को महाराव वेरीसाल ने महीआं की जागीर इनायत करने से वह ' महीआं ' आया. इस जागीर के छोट भाईओं में नं. है कीरतिसंह नाओलाद का हिस्सा वि. सं. १९५३ में व नं. टूँ नवलिंह का हिस्सा वि. सं. १९६१ में मरहूम महाराव साहिव कैशरीसिंह वहादुर ने नं. ८ ग्रुमानिसंह को

(मौजूदा पाटवी)

इनायत किया, विलक्ष ग्रमानसिंह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिव ने उसको खरसी के दरवार में ख़ुरसी की बैठक का सन्मान वक्ष कर, इस जागीर के पाटवीओं को 'देवडा ' लिखा जाता था, उसके वदले 'ठाकुर ' लिखने का शुरु किया गया. इस समय महीं का ठाकुर जोधिसंह है. महीआं जागीर के राजहक आठआनी के नकद लगान के कानून से नं. ७१२ ता. २७ मेई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सालाना रू. ८५४) रियासत में दाखिल करने का तय हुआ है.

# १ पांचा (पसायण) ( फूगणी पांती नं. १ के सबरावत वैशवृक्ष में नं. 🝷 वाला. ) औ. यां. लामीबा. २ अमरसिंह गोपालदास ३ रुपसिंह

१८ वंशवक्ष जामोत्रा परगने झोरा के सवरावत



नोट-मौजूदा पाटवी नं. ११ प्रतापसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ७२५) नकद लगान के कानून से ठहराव नं. ६७४ ता. ८ मेई सन १९२३ इस्त्री से ठहरी है. मोजूदा पाटवी को 'करणसिंह ' नाम का पुत्र है.

नं. २ अमरसिंह के पोछे उसकी ठकुराणी सिंधलजी 'रामकुंवर ' वि. सं. १७५३ में सती हुई, अमरसिंह की छत्री वि.सं. १७६० में जामोत्रा में वनी है, वैसे नं. है जालमसिंह वि. सं. १८५६ में पाडीव में काम आया, जिसकी छत्री नं. 🖁 जोरसिंह ने वि. सं. १८६६ में कराई है. नं. ९ प्रेमसिंह को घोंडे उछेरने का वडा शौक था, विक अच्छी ओलाद के घोडे के वास्ते जामोत्रा गांव मशहूर ह-

# जामोत्रा के सवरावत जो इलाके गैर में है उनका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.



मुडेटी की जागीर रियासत ईंडर में है, और उस जागीर के ठाकुर चौहान राजपूत है.

### १९ वंशवृक्ष सिरोडकी परगने मगरा के सवरावत.

यह गांव पिडिव ठिकाना के वंशवृक्ष में नं.६ सवरसिंह के छोटा पुत्र नं. के जयमल का पोता दुर्जनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते नं. ४ भाखरसिंह के दो पुत्र नं. ५ रायसिंह व नं. है दुर्जनसिंह से इस गांव में दो पांती हुई, जिनमें से रायसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे वह पांती मांडवारा के छंभावत ठाकुर अभयसिंह को रियासत से दी गई, और दूसरी पांती वि. सं. १८८० में आवाद करनेका परवाना नं. इ प्रतापसिंह हटेसिंहोत व नं. इ छुशलसिंह नारखानोत को रियासत से इनायत हुआ, जिससे इस दूसरी पांती में भी दो हिस्सेदार हुए, वाद में प्रतापसिंह का लडका पनेसिंह वि. सं. १८९८ में, नारखान के पोता उमसिंह नाओलाद के गोद गया, और प्रतापसिंह का दूसरी पुत्र नं. ८ वणवीर नाओलाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिंह की ओलाद वाले हुए. इस समय में नं. १२ भूरसिंह सिरोडको की पांती का पाटवी है, और इसकी जागीर का राजहक आठआनी की रकम रू.१५०) नकद लगांन के कानून मुआफिक सालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता. १ जुन सन १९२३ इस्वी, के ठहराव से तय हुआ है.



इनायत किया, बिल्क ग्रमानिसंह ने अच्छी चाकरी करने से, महाराव साहिव ने उसको खुरसी के दरवार में खुरसी की बैठक का सन्मान बक्ष कर, इस जागीर के पाटवीओं को 'देवडा 'लिखा जाता था, उसके वदले 'ठाकुर 'लिखने का ग्रुरु किया गया. इस समय महीओं को ठाकुर जोधिसंह है. महीआं जागीर के राजहक आठआनी के नकद लगान के कानून से नं. ७१२ ता. २७ मेई सन १९२३ इस्वी के ठहराव से सालाना रु. ८५४) रियासत में दाखिल करने का तय हुआ है.



नोट-मौजूदा पाटनी नं. ११ प्रतापसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ७२५) नकद लगान के कानून से ठहराव नं. ६७४ ता. ८ मेई सन १९२३ इस्वी से ठहरी है. मौजूदा पाटनी को 'करणसिंह ' नाम का पुत्र है.

नं. २ अमरिसंह के पोछे उसकी ठकुराणी सिंधलजी 'रामकुंवर ' वि. सं. १७५३ में सती हुई, अमरिसंह की छत्री वि.सं. १७६० में जामोत्रा में बनी है, वैसे नं. ई जालमिसंह वि. सं. १८५६ में पाडीव में काम आया, जिसकी छत्री नं. ई जोरिसंह ने वि. सं. १८६६ में कराई है. नं. ९ प्रेमिसंह को घोंडे उछेरने का वडा शौक था, विक अच्छी ओलाद के घोडे के वास्ते जामोत्रा गांव मशहूर ह.

# जामोत्रा के सवरावत जो इलाके गैर में है उनका वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.



मुडेटी की जागीर रियासत ईंडर में है, और उस जागीर के ठाकुर चौहान राजपूत है.

१९ वंशवृक्ष सिरोडकी प्रगने मगरा के सवरावत.

यह गांव पाडिव ठिकाना के वंशवृक्ष में नं.६ सवरसिंह के छोटा पुत्र नं. के जयमल का पोता दुर्जनसिंह को रियासत से इनायत किया था, जिसमें उसके पोते नं. ४ भाखरिंह के दो पुत्र नं. ५ रायसिंह व नं. है दुर्जनसिंह से इस गांव में दो पांती हुई, जिनमें से रायसिंह की ओळाद में नाओळादी होनेसे वह पांती मांडवारा के कुंभावत ठाकुर अभयसिंह को रियासत से दी गई, और दृसरी पांती वि. सं. १८८० में आवाद करनेका परवाना नं. इ प्रतापसिंह हटेसिंहोत व नं. है कुशलसिंह नारखानोत को रियासत से इनायन हुआ, जिससे इस दृसरी पांती में भी दो हिस्सेदार हुए, वाद में प्रतापसिंह का लडका पनेसिंह वि. सं. १८९८ में, नारखान के पोता उमसिंह नाओळाद के गोद गया, और प्रतापसिंह का दृसरा पुत्र नं. ८ वणवीर नाओळाद हुआ, जिससे यह दूसरी पांती के दोनों हिस्सों के पाटवी पनेसिंह की ओळाद वाले हुए. इस समय में नं. १२ भूरसिंह सिरांडको की पांती का पाटवी है, और इसकी जागीर का राजहक आठआनी की रकम रू.१५०) नकद लगांन के कानून मुआफिक मालांना दाखिल करने का नं. ७६२ ता.३ जुन सन १९२३ इस्त्री, के ठहराव से तय हुआ है.





(मौजूदा पाटवी

# प्रकरण १० वाँ.

# डुंगरायत देवडा सूरायत के सामन्तिसिंहोत.

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ५ नर्रासेंह का पुत्र संरसिंह की ओलाद वाले स्रावत कहलाये. स्रिसह महाराव स्रावणितिंह की सहायता में कालंद्री की लडाई में काम आया, जिससे उसका पुत्र सामन्तिसिंह को कालंद्री पट्टे की जागीर दो गई, जिसकी ओलाद वाले सामन्तिसिंहोत हुए, परन्तु वे सब स्रावत के नाम से ज्यादह मशहूर है. सामन्तिसिंह की ओलाद में पाटवी कालंद्री ठिकाना है, जो डुंगरावतों, में दूसरे दर्जे का सरायत (सामन्त) है. कालंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक छः आनी बटवारा से वसुल होता है.

? यंबाबृक्ष ठिकाना कालंद्री परगने मगरा के सूरायत.

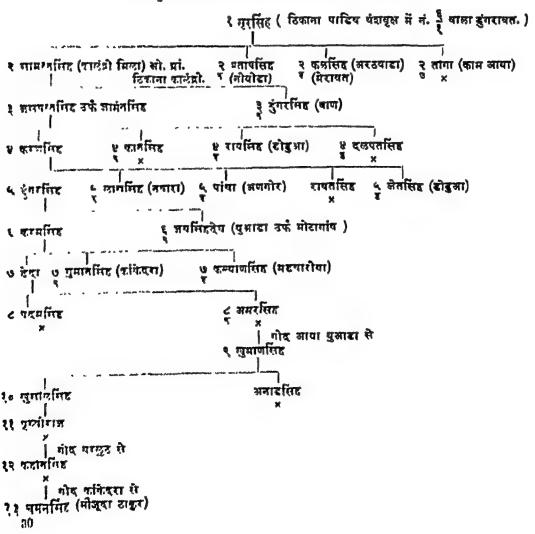

सामने ही राम रत्नसिंहोत को मार डाला, और वाद आप भी उसी जगह × कटार खाकर मर गया.

- नं. रे प्रतापसिंह को 'नीवोडा गांव 'मिला, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. 🖥 कलसिंह के वढ़े पुत्र मेरसिंह से 'मेरावत 'व अमरसिंह से 'अमरावत ' कहलाये गये, जिसका अहवाल अलग अलग प्रकरणों में लिखा गया है.
  - नं, है तोगा अपने भाई सामन्तिसह के साथ नीतोडा गांव में चूक में मारा गया.
  - नं. ३ जसवंतसिंह ने वि. सं. १६८२ में बहुआ को सीख दी.
- नं. है डुंगरसिंह की ओळाद वालों को 'वाण' गांव व सगालिया गांव की जागीर मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.
  - नं. ४ करणिसह ने वि. सं. १७१० में बहुआ को सीख दी.
- नं. हैं कानसिंह को व नं. ईरायसिंह और नं. इं दलपतिसिंह यह तीनों को 'डोडुआ गांव' की जागीर मिली थी. जिसमें से कानसिंह व दलपतिसिंह नाओलाद गुजरे, और रायसिंह की ओलाद वालों का वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ५ हुंगरसिंह ने वि. सं. १७४० में वहुआ को सीख दी, और कालंद्री गांव में तलाव वनवा कर उसकी पाल पर अखाडा वंधवाया.
- नं. द लाखसिंह की ओलाद वाले नवारा गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ई पांचा को 'अणगोर ' गांव मिला वाद में इस गांव में दो पांती हुई, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में अलग अलग दिये गये है.
- नं. ५ जेतसिंह की ओलाद वाले डोडुआ, वेलांगरी, धांणता, चंद्रावती, व वालदा, आदि गांवो में हैं, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.
  - नं. ६ करमसिंहने वि. सं. १७७५ में बहुआ को सीख दी.

<sup>×</sup> नगडी टाक्टर वेरीनाल के स्मारक का चबूनरा मिरोही रियासत के नीतोडा गांव में विद्यमान है, कहा नाता है कि सामन्तिसह को भेरता होने की बात सून्कर उनने अपने आदमीयों से बहा या कि, में उनको मारने वालों को मारकर आप मर नाऊंगा, मो मेरा शिर काटकर महाराव सूरत पानिह के पास भेन देना, उस मुआफिक उसके आदमी ने वह मरने के बाद उसका शिर काटकर महाराव सूरताणिन है के पास भेन दीया था.

- नं. है जयसिंहदेव को ' बुआडा उर्फ मोटागांम ' की जागीर मिली, जो सरायत सरदारों में चौथे दर्जे का ठिकाना है, जिसका अहवाल इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ७ देदा ने वि. सं. १८१० में बहुआ को सीख दी. यह ठाक्कर उदार प्रकृती का था, इसके विषय में किसी कवि ने कहा है कि—

" मोती मुदरला गढ पति पहेरे घणा, कीरत हाथ कडां कालंद्री देदा कने."

कवि के कहने का आशय यह है कि कीमती जेवर तो गढपित वहुत पहिनते है, परन्तु कीर्ती रूपी गहना (हाथों कें कड़े ) कालंदी के ठाकुर देदा के पास है.

- नं है गुमानसिंह की ओळाद 'कांकेद्रा ' गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. इ कल्याणसिंह को ओलाद वाले महवारीया गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ८ पद्मसिंह की ठकराणी राठौरीजी वनेक्वंवर राठौर सुरजमल साहेबसिंहोत गांव 'राडधरा' वाले की पुत्री अपने पित के पीछे वि. सं. १८२७ में कालंद्री गांव में सती हुई. यह नाओलाद होनेसे नं. ई अमरसिंह कालंद्री का ठाक्कर हुआ.
- नं. ई अमरसिंह ने वि. सं. १८३७ में बहुआ को सीख दी, यह भी नाओलाद ग्रजरने से ' बुआडा ' के तेजसिंह का पुत्र खुमाणार्सिंह गोद आया.
- नं. ९ खुमाणसिंह वि. सं. १८६२ में कालंद्री गोद आया, इसने वि. सं. १८७६ में वहुआ को सीख दी. महाराव शिवसिंह के समय में सरायतों का सारणेश्वरजी में इकरार हुआ जिसमें यह भी शरीक था, इसके समय में कालंद्री ठिकाने की जागीर में राजहक वजाय आठआनी के छः आनी छेनेका ठहराव वि. सं. १८८० में हुआ.
- नं. १० खुसालसिंह वि. सं. १९०९ में जोधपुर गया था, जहां इसको जोधपुर रियासत की तरफ से कुरव १ की ईजात मिली थी. वि. सं. १९१८ में इसने बहुआ को सीख दी.
- नं. ११ पृथ्वीराज वि. सं. १९२० में कालंद्री के ठाकुर हुए, इसने वि. सं. १९३३ में वाहुआ को सीख दी, यह बहुत मौजिज सरदार था. वि. सं. १९६३ में खास सिरोही में इसका अंतकाल हुआ, यह नाओलाद ग्रजरने से इसके गोद के विषय में तकरार खडी हुई, इसकी ठकराणी ने वगैर मंजूरी रियासत के वरलूठ के नं. मोकसिंह का पुत्र कहानसिंह को गोद लिया, जिसपर बुआडा के ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने अपना पुत्र सरूपसिंह को दूसरे सरदारों की सहायतासे कालंद्री के पडवे में वैठा दिया, जिससे दोनों

तरफ से हजारों आदमी मुकावला करने को आमादा हुए, लेकिन नरहूम महाराव साहिब ने दोनों को कालंद्री से अलग करके, कालंद्री ठिकाने पर राज्य की जिस भेज दी, बाद रें वसलाह रजीडेन्ट साहव वेस्टर्न राजपूताना स्टेट के, वरलूठ के कहानसिंह का गोद रियासत से मंजूर रखा गया.

नं. १२ कहानसिंह ने वि. सं. १९६६ में बहुआ को सीख दी, यह नाओछाद ग्रजरने से गांव ' कांकेदरा ' के करणसिंह का पुत्र चमनसिंह इसके गोद आया, छेकिन रियासत की मंजूरी वगेर गोद आनेसे, मरहूम महाराव साहिव ने खुद कालंद्रो पहुंच कर इसकी हटा दिया, और सिरोही छे आये, बाद में दूसरे जागीरदारों की सिफारिश से रहम फरमाकर इस कसूर में कालंद्री ठिकाने का उडवारीया गांव राज्य में खालसे रखकर खास शतों के साथ इसका गोद मंजूर किया गया.

नं. १३ चमनसिंह कालंद्री के मौजूदा ठाकुर साहव है. इस ठिकाने पर कर्जदारी वहुत होजाने से, चमनसिंह की अर्ज पर मौजुदा महाराव साहिव वहादुर ने रहम फरमाकर, मरहूम ठाकुर कहानसिंह के तरफ फीज खर्च व हुकमनामा वगैरह की जो वही रकम रियासत की लहेणी थो वह मुआफ करके, पहिले के ठहराव की खास शतों में तरमीम फरमाकर ठिकाने की मरजाद पहिले के मुआफिक रखी है.

कालंद्री ठिकाना के ठाक्कर दूसरे दर्जे के ताजिमी सरायत व सोना नवीस सरदार है. मौजुदा ठाक्कर साहेब के तीन ठकराणी है, जिसमें १ जोधीजी करणांकुंबर जोधा ज्ञार्दूलसिंह शेरसिंहोत गांव झाक की पुत्री, (जिससे पुत्र मोतीसिंह का जन्म हुआ है) २ राणावतजी रत्नकुंबर व ३ भूरकुंबर गांव ऊंदरा के राणावत चमनसिंह सूरताणसिंहोत को पुत्रीयें है, (३ राणावतजी भूरकुंबर से पुत्री वाईकुंबर व पुत्र देवीसिंह के जन्म हुए हैं)

कालंद्री ठिकाना की जागीर में राज्यहक छः आनी वटवारा से वसूल होता है.





नोट-नं. १ ग्रमानसिंह के तरफ नितोडा व कांकेदरा की जागीर थी, उसने वि. सं. १८२२ में अरहट गोपात्रावाला नितोडा में राजग्रर अला केवदा को दिया था. इसके वाद ठाकुर जोरावरसिंह, जालमसिंह, शिवदान व कुंवर रामसिंह, रक्तसिंह और अभयसिंह के नाम वि. सं. १८३८ के शिलालेख में नितोडा में उपलब्ध होते हैं, दूसरा शिलालेख वि. सं. १८६५ का नितोडा में अरठ राठिया वाला के निसवत है, जिसमें ठाकुर रामसिंह (नं. ३ वाला) का नाम है. रामसिंह नाओलाद होनेसे नितोडा गांव खालसे राज हुआ, और कांकेदरा गांव नं. ४ सोनसिंह जो मडवारीआ में मालदेव का छोटा पुत्र था उसको मिला. पाया जाता है कि सोनसिंह को बगैर मंजूरी रियासत नं. ३ रामसिंह नाओलाद के गोद रखा गया था, जिससे नितोडा गांव खालसे रख कर, कांकेदरा गांव के वास्ते पीछेसे रियासत ने गोद मंजूर किया है.

कांकेदरा की जागीर में इस समय नं. ७ लक्ष्मणिसंह पाटवी है, जिसको १ धनिसंह २ अचलिंसह व ३ क्षेमिसंह ये तीन पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल आती है.



नोट-नं. ८ लक्ष्मणसिंह इस जागीर का पाटनी है. ईस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

४ वंदावृक्ष ठिकाना बुआडा डर्फ मोटागांम परगने मगरा के सूरावत.

मोटागांम ठिकाना सिरोही रिवासत के च्यार मुख्य सरायतों (सामन्तों) पैकी एक है. इस ठिकाना के पाटवी सोनानवीस व ताजिमी ठाकुर है.



नं. १ जयसिंहदेव ने वि. सं. १८०६ में बहुआ को सीख दो.

नं. २ साहेवखान ने जोधपुर कें महाराजा वजेसिंह की सहायता की थी जिसकी कदर करके, वि. सं. १७९९ में महाराजा वजेसिंह ने इसको रियासत जोधपुर की तरफ से कुरव के साथ नकारा निशान और हाथी की नवाजिश की थी. साहेवखान ने वि. सं. १८२२ में वहुआ को सीख दी.

नं. ३ उदयसिंह ने वि. सं. १८४३ में बहुआ को सीख दी.

नं. ४ तेनसिंह ने वि. सं. १८५४ में बहुआ को सीख दी.

नं. ५ नाधुसिंह को आधा वरलूठ की जागीर मिली, यानी पाया जाता है कि वरलूठ में दो मरतना नाओलादी होनेसे आधा वरलूठ, वरलूठ के वंशवृक्ष में नं. ४ वरूतिहिंह के तरफ रहा, और आधा वरलूठ की जागीर मोटागांम ठिकाना के शामिल रियासत ने कर दी. इसका भाई नं. र खुमाणिसह, काळंद्री के अमरिसंह के गोद, कांकेदरा वाला था, उसको हटाकर खुमाणिसंह गोद रहा. नाधुसिंह ने वि.सं. १८७६ में बहुआ को सीखदी.

- नं. ६ वजेसिंह ने वि. सं. १८८८ में बहुआ को सीख दी.
- नं. १ रूघनाथिसंह को वि. सं. १९०९ में जोधपुर रियासत में क्रुरव १ व वांह पसाव की इजत दी गई थी.
- नं. ७ शिवनाथिंसह ने वि. सं. १९३३ में बहुआ को सीख दी, यह नाओलाद होनेसे बरलूठ की दूसरी पांती का लक्ष्मणिंसह गोद आया.
- नं. ८ लक्ष्मणिसंह ने अपने पुत्र सरूपिसंह को कालंदी ठाकुर पृथ्वीराज के गोद जबरन बैठाना चाहा था, जिससे रियासत ने नामंजुर करके वरलूठ के कानसिंह का गोद मंजुर किया, जिसपर लक्ष्मणिसंह ने बगावत ग्रुरु की, और राज्य की फौज के साथ मुकाबला किया, जिसमें रियासत की पलटन का एक हवालदार सिंधल पनेसिंह जगत-सिंहोत जोगापुरा वाला मारा गया, और ठाकुर भाग निकला, जिससे मोटागांम की जागीर ईस्वीसन १९०९ में जस हुई. बाद में लक्ष्मणिसंह ने हाजिर होकर मुआफी मिलने के लिये अर्ज गुजारने से, इस कसूर निसबत रू. ५०००) जुर्माना के अलावा मोटागांम ठिकाने का 'गुडा' गांव खालसा राज किया गया, और हवालदार पनेसिंह के पुत्र को मोटागांम की जागीर में से एक अरहट दिया जाकर, इस्वीसन १९१२ में यह जागीर वापिस दी गई.

नं. ९ सरूपिसंह नाओछाद गुजरा जिसपर नं. है किशोरिसंह ने जो बरलूठ की दूसरी पांती में था, वगैर मंजूरी राज मोटागांम ठिकाना अपने कब्जे में लिया, जिससे उसको वहां से हटाकर सिरोही में नजर केंद्र रखा गया, बाद में मुआफी चाहने से इस कसूर निसवत रू. ३००) जुर्माना करके, खास शतों के साथ मोटागांम ठिकाना की जागीर इसको सुपुर्द की गई, लेकिन मौजूदा महाराव साहिब ने रहम फरमाकर, नं.७४९ ता. २० मई सन १९२३ ईस्वी के खास ठहराव के जिरये, अगली खास शतों में फेरफार करके नकद लगान के कानून मुआफिक, इस जागीर में राजहक छःआनी के सालाना रू. २६३०) लेनेका तय किया है.

नं. १० महोबतसिंह दो साल की बालक अवस्था के मौजूदा पाटवी है.

५ वंदावृक्ष वरत्व्ठ परगने झोरा पांती नं. १ के सूरावत.

१ हाथीसिंह ( वैश्ववृक्ष ठिकाना मोटागांम में नं. २ वाला. ) औ. ग्रां. वरलूठ पांती नं. १

<sup>े</sup> गोद आया बुआडा से २ स्जानसिंह (देखी पृष्ट १२६ पर)



नोट-नं. ८ वरदिसह वरलूठ की पांती नं. १ के मौजुदा ठाकुर है, इसके पिता नं. ७ रावतिसंह को मरहूम महाराव साहिव ने पैर में सोना पहिन ने की इज्जत बक्षी थी. इस जागीर में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. लिखावट में इस ठिकाने के पाटवी को नं. ७ रावतिसंह के समय से 'ठाकुर' लिखा जाता है. नं. ५ भभूतिसंह को वि. सं. १९२१ में सियाकरा नामका वैरान खेडा आवादी के वास्ते महाराव उम्मेदिसंह ने इनायत किया था. नं. ७ रावतिसंह मरहूम महाराव साहिव की मिहरवानी का सरदार था, उसी कारण से नं. १ मोकिसंह का पुत्र कहानिसंह को कालंद्री ठिकाने में गोद जाने का मौका हाथ लगा था.



# ६ (अ) वंश्वरक्ष नवारा परमने मगरा के सूरावत छोटभाई.



नोट-नवारा गांव की जागीर में छोटभाईओं की जागीर खालसे राज होनेसे, इस गांव में एक हिस्सा खालसे राज है, और एक हिस्सा पाटवी व दूसरे छोटभाइओं के पास है. इस समय मौजुदा पाटवी नं. ९ अमरसिंह है, जिसको वक्तसिंह नामका पुत्र है. अमरसिंह के हिस्से की जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना नकद रकम ठहरना वाकी है, जो जमीन तकसिम होजाने बाद तय करने के लिये नं. ७३८ ता. ८ जुन सन १९२३ इस्वी से ठहराव हुआ है, लेकिन नं. है प्रेमसिंह की ओलाद वाले नं. है शिवसिंह, है मूलसिंह व पहालसिंह के हिस्से की जमीन का राजहक नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ११०) दाखिल करने का ठहराव नं. ७३९ ता. २० मेई सन १९२३ से तय हो चूका है.

## ७ वंज्ञाद्वक्ष अणगोर परगने पामेरा के सूरावत, पांती नं. १

अणगोर की जागीर में नं. ३ उदयभाण व नं. है रणछोड की दो अलग २ पांती हुई थी, बाद में उदयभाण की ओलाद में नाओलादी हो जाने से, वि. सं. १८८२ में रणछोड की ओलाद वाले नं. है देवीसिंह व नं. २ (पांती नं. २ के ) खुसालसिंह और नं. है मानसिंह यह तीनों को रियासत से वह पांती इनायत हुई, जिससे अणगोर में देवीसिंह व कैशरीसिंह की दो पांती, 'हुकमनामा पांती ' कायम हुई. पांती नं. १ के पाटवी नं. ८ सरुपसिंह है, और राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. १४६) नकद लगान के कानून मुआफिक ता. २१ जून सन १९२३ इस्वीके ठहराव से मुकरर हुई है. सरुपसिंह को १ तख्तसिंह, २ होरसिंह व ३ सोनसिंह नाम के तीन पुत्र है.



### ८ वंशवृक्ष अणगोर परगने पामेरा के सूरावत पांती नं. २.

१ केश्वरीसिंह (अणगोर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ६ वाला.) ओ. मां. पांती नं. २ अणगोर.
२ खुसालसिंह (पांती नं. २ अणगोर)

गलालसिंह

गोद आया नवारा परगने मगरा से
१ विष्मतिसिंह

भाद आया नवारा परगने मगरा से
१ नवलसिंह

भावानसिंह (मौजूदा पाटवी)

६ वमनसिंह

नोट-अणगोर की पांती नं. २ के पाटवी नं. ५ भवानसिंह है. इस पांती की राजहक आठ आनी की सालाना रकम रु. १८०) नकद लगान की कानून से मुकरर हुई है.

### ९ वंशवृक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत पांती नं. १

'डोडुआ' की जागीर ठिकाने कालंद्री के नं. ३ जसवन्तसिंह ठाक्रर के तीन पुत्रों (कानसिंह, रायसिंह व दलपतिंसह) को शामलात में मिली थी, जिससे उस गांव में तीन पांती हुई थी, पीछेसे कानसिंह व दलपतिंसह नाओलाद गुजर गये, जिससे वे दोनों पांती कालंद्री ठिकाने में रही, जो वाद में कालंद्री के ठाक्रर नं. ४ करणिसंह ने अपना छोटा पुत्र नं. ३ वाला जेतसिंह को दी. जेतिसिंह के दो पुत्र जोगराज व कैशरीसिंह डोडुआ में रहे, जिनकी दो पांती हुई, और तिसरा पुत्र हरदास धांणते गया, लेकिन

कैशरीसिंह नाओछाद ग्रजरने से, हरदास का पुत्र दोळतिसिंह उसके गोद आया. बाद में हरदास का दूसरा पुत्र मानसिंह ग्रजर जाने से, धांणता की जागीर में ओछाद न रही, जिससे डोडुआ से दोळतिसिंह ने अपना वडा पुत्र मानिसंह को धांणते भेजा. इस तरह होनेसे डोडुआ में तीन पांती हुई, (१ रायिसिंह काळंद्री वंशवृक्ष में नं. ईवाळा की, दूसरी जोगराज डोडुआ वंशवृक्ष नं. १ में नं. २ वाळा की, व तीसरी दोळतिसिंह डोडुआ वंशवृक्ष में नं. है वाळा की,) परन्तु रायिसिंह की ओळाद में पाटची नाओळाद हो गये, और उनके छोट भाई मारवाड में चले गये, जिससे उनकी जागीर भी दूसरी हो पांती वालों ने दवा ली, इतनाहो नहीं विक जोगराज की पांती में से पाटवी नाओळाद होने से, उसकी जागीर भी दोळतिसिंह की पांती वालों ने दवा ली, और उनके छोटभाई, छोटभाई के तौरपर ही रह गये, नितजा यह हुआ कि पहिली दो पांती के छोटभाईओं को उनके पाटवी की पांती नहीं मिलते, दोळतिसिंह का दूसरा पुत्रखानिसिंह डोडुआ की पुरी जागीर का पाटवी हुआ, और उसने अपने पुत्र नं. ई जोरावरिसंह व नं. ई अभयिसिंह के दरिमयान डोडुआ की जागीर के दो हिस्से कर दिये, जिससे डोडुआ में दो पांती ' हुकमनामा पांती ' हुई, और अगलो पांती वालों की ओळाद वाले छोटभाई हुए है.



नोट—नं. ९ वेरीसाल इस पांती नं. १ के पाटवी है, जिसके दूर्जनिसंह व जीवराज दो पुत्र हैं. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. ७६१) नं. ७७९ ता. १८-६-२३ ई. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक तय हुई है.

# चौहान कुछ कल्पद्रुम.

### १० वंदावृक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत पांती नं. २.



नोट-नं. ५ रावतसिंह इस पांती का पाटवी है, उसके किशोरसिंह, पर्वतसिंह व भोपालसिंह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर के राजहक आठआनो की सालाना रकम रु. ६३५) नं. ७८५ ता. १०-६-२३ ई. के ठहराव से नकद लगान के कानून मुआफिक तय हुइ है.

## ११ वंशवृक्ष देखांगरी परगने पामेरा के स्रावतः



नोट-नं. ६ लक्ष्मणिसंह इस जागीर का मौजुदा पाटवी है. नं. ४ गुलालिसंह को 'गुआली खेडा ' वि. सं. १९३० में आवाद करनेका परवाना राजसे इनायत हुआ, और 'उटा 'व 'वेरूसा पादर ' के खेडे सन १९१३ ईस्वी में, मौजुदा पाटवी को आवादी पर देनेका ठहराव हुआ है. इस जागीर की 'सीलोया ' गांव में पांती थी वह खालसा राज है. नं. ३ उमसिंह वि. सं. १९१५ में घांणता के साथ लडाई में काम आया, और नं. ३ माघोसिंह व नं. ३ लाखिसंह वि. सं. १९२१ में घांणता के साथ लडाई में काम आयो. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम रू. १२२१) सालाना, ता. १९ आगष्ट सन १९२३ ई. के ठहराव से मुकरर हुई है, लेकिन मौजूदा जागीरदार ने पार्टीशन कराने की दरखास्त की है, जिससे नकद रकम का ठहराव अमल में नहीं है.

## १२ वंशाहक्षा घांणता परगने पामेरा के स्रावत.



नोट—नं. ९ मेघिसंह ईस जागीर का मौजुदा पाटवी है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानुन से सालाना क. ६३०) जरीये ठहराव १०५९ ता. १८ आगष्ट सन १९२३ ई. के तय हुआ है. नं. ५ चतरसिंह व वेलांगरी का नं. २ खेमराज को 'सिलांया' गांव वि. सं. १८८० में आवादी के वास्ते दिया था, जिसमें वेलांगरो का हिस्सा खालसा राज है. नं. ७ शार्दृलसिंह को वि. सं. १९११ में 'राजपरा' गांव आवादी पर दिया गया, और नं. ८ रत्नसिंह को 'कुआ' व 'जाजर' खेडे उपर के ठहराव नं. १०५९ से आवादी के वास्ते सन १९२३ ई. में दिये गये हैं. नं. ई पोमसिह व नं. कि कानिसिंह को चंद्रावती गांव वि. सं. १९११ में आवादी के वास्ते दिया था, लेकिन कानिसंह की ओलाद पांणता में रहने से, उसका हिस्सा खालसा राज हुआ, और पोमसिह की ओलाद चंद्रावती में है.

## १३ वंदावृक्ष चंद्रावती परगने सांतपुर के सूरावत.



नोट-इस गांव में राजहक बारहआनी, और गांव आबाद करने की एवज में चारआनी की पैदायश नं. ४ मौजुदा पाटवी को वटवारा से मिलने का, ता. २६ जुन सन १९२३ इस्वी के ठहराव से तय हुआ है. यह गांव वि. सं. १९११ में धांणता वालों को आबाद करने के वास्ते खास शर्तों से दिया है.

### १४ वंदावृक्ष वालदा परगने पामेरा के सूरावत. ( छोट भाई.)

वालदा गांव डोडुआ के सूरावत पांती १ के वंशवृक्ष में नं. है अणदसिंह के तरफ था, लेकिन बाद में पाटवी जागीरदार की नाओलादी होनेसे खालसा राज हुआ. इस जागीर के छोटभाई बालदा में मौजूद है.



१५ वंशादक्ष डोडुआ परगने पामेरा के सूरावत छोटमाई रायसिंहोत.





१६ (अ) वंशहक्ष वाण के छोटभाई नं २ रामितंह के पुत्र नं है सुनाणसिंह व नं है हरराज की ओलाद वाले.



१६ (आ) वंशवृक्ष वाण के छोटभाई नं १ डुंगरसिंह के पुत्र नं. रे चंद्रसिंह व नं. रे सवलिस्ह की ओलाद वाले.
(नाओलाद हो गये वह)

१ बद्रसिंह । वाण वंशवृक्ष में नं. रे वाला)

श्रेमराज २ वाषसिंह
२ नाहरसिंह
२ वेणीदास
२ वालांक
२ नाहरसिंह
२ वेणीदास
२ वालांक

नोट-वाण की जागीर के पाटवी नं. १० ग्रमानसिंह है. उसके १ जामतसिंह, २ मोतीसिंह व ३ भीखिसह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर की राजहक आठआनी की रकम सालाना रु. २६८) नं. ७५८ ता. २१ मई सन ९१२३ इस्त्री के ठहराव से नकद लगान के कानुन मुआफिक मुकरर हुई है.



नोट—सगालिया में नं. ७ सोनसिंह मौजूदा पाटवी है, उसके १ जुवानसिंह २ भोपालसिंह व ३ वजेसिंह नामके तीन पुत्र है. इस जागीर के राजहक की आठआनी का ठहराव नं. ७२२ ता. १८ मई सन १९२३ ईस्वी का होकर, नकद लगान की कानून मुआफिक सालाना रु. ४५०) दाखिल करने का तय हुआ है.

### १८ वंशवृक्ष नीवांडा परगने मगरा के सूरावत.

नीवोडा की जागीर कालंद्रो ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. है वाले प्रतापसिह को निली थी, लेकिन उसकी ओलाद वाले गांव वैरान हो जाने से चले गये, फिर वि. सं. १८८० में देवडा जालमसिंह सुजाणिसहोत को, महाराव शिवसिंह ने यह गांव आबाद करने का परवाना इनायत किया, वाद उसके दृसरे भाईयात भी इधर उधर से आकर इस गांव में आबाद होने लगे, जिससे यह गांव में जालमिसह की ओलाद वाले वतीर जागीरदार है, और दृसरे सूरावत राजपूत दावे रहते है. इस जागीर में राजहक आठआनी की रकम

सालाना रु. ३२८) नकद लगान के कातुन मुआफिक नं. ७५० ता. २९ मई सन १९२३ ईस्त्री के ठहरात्र से तय हुई है. इस समय मौजुदा पाटवी विसनसिंह है.

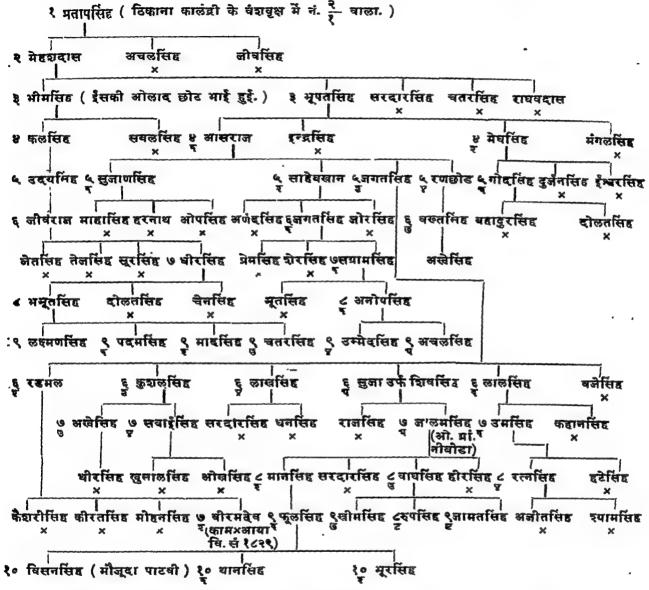

सूरावत कलसिंह उर्फ कल्याणिसह (कालंद्री ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. है वाला ) की ओलाद में उसके पुत्रों मेरिसह से 'मेरावत 'व अमरिसह से 'अमरावत 'नामकी दो प्रख्यात शाखाएं कहलाई गई, यदि वे सुरावत शाखा के है, परन्तु उन दोनों शाखाओं के अलग अलग प्रकरणों में उन शाखाओं के नाम से पुरतनामें दिये गये है.



### प्रकरण ११ वां.

### हुंगरावत देवडा की मेरावत शासा.

स्रावत के प्रकरण में लिखे मुआफिक स्रिसंह कालंदी की लडाई में काम आनेसे उसके पुत्र कल्याणसिंह को, महाराव सुरताणसिंह ने वि. सं. १६४९ में अरठवाडा की जागीर दी, जिसका पुत्र मेरसिंह के नामसे सूरावतों में से 'मेरावत ' शाखा कहलाई गई.

#### ? वंशवृक्ष आठवाडा परगने खूणी के मेरावत.

अरठवाडा की जागीर में नं. ६ जयसिंह पाटवीथा, और नं. है माहसिह उसका छोटा माई था, लेकिन माहसिंह की ओलाद वालों ने ज्यादह जागीर दवा ली, और याद में जयसिंह की ओलाद का पाटवी नं. १० सुजाणसिंह नाओलाद गुजरा जिसकी जागीर भी, वि. सं. १९५७ में माहसिंह की ओलाद के नं.११ सरुपसिह अचलसिहोत को रियासत से इनायत हुई, जिससे सरुपसिंह अरठवाडा की जागीर का पाटवी हुआ, और जयसिह की ओलाद के दूसरे मेरावत छोटभाई शुमार हुए.





नं. १ कल्याणसिंह को वि. सं. १६४९ में महाराव सुरताणसिंह ने अरठवाड़ा की जागीर बारह गांवों से दी, ऐसा बहुआ की पुस्तक में छिखा है, यह भी बात मशहूर है कि अरठवाड़ा का सरदार पहिले ताजिमी था, और सरायत गिना जाता था.

नं. २ मेरसिह की ओलाद वाले मेरावत कहलाये गये, यह बहादुर सरदार था, और महाराव अखेराज की सेवा में रहता था, इसके विषय में कविने कहा है कि,

> '' अरबा झरूर्त आपरे रमो न चीतो रान, करसी मेर कलांगरो चीच वडा कल चाव. '' '' मेरो दीपक इंगरा जुवाबु अनलेस, जुवे रापत कुंजरे नंत भीमेल भडेस. ''

मेरसिंह ने वि. सं. १६७५ में वहुआ चोखराज को शिरोपाव दिया, इसकी ठकराणी राठौरीजी रुपांकुंबर वि. सं. १६९० में अपने पति के पीछे सती हुई.

- नं. है अमर्रित्ह की ओलाद वाले 'अमरावत ' कहलाये, जिसका अहवाल अलग प्रकरण में लिखा गया है.
  - नं. है नारायण को बुढेरी गांव मिला था, मगर वह नाओलाद गुजर गया.
  - नं. है साहेबलान मुडारा गांव में काम आया.
- नं. ३ ठाकरसी का पुत्र रणछोडदास वालकपण में गुजर जानेसे, दुर्जनसिंह दुसरे गांव से गोद आया, मगर कौन गांव से आया उसका पता नहीं चला.
- नं. है मोहनसिंह जोधपुर के राजा रत्नसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ था, जो फतियाबाद की लडाई में काम आया.
- नं. है लादसिंह को वाडका गांव मिला, जिसकी वाद में तीन पांती हुई, जिनके अलग अलग वंशवृक्ष इस प्रकरण में लिखे गये है.

#### + नोट--अरटवादा

+ यह प्रस्त ह छश्नाने बाद अरठवाडे के सरदार अनोपर्सिंह ने अपने खानदान की ज्यादह ख्यात छेखक को दी. जिसका सारांश यह है कि—नं. २ ठाकुरसिंह बडा उदार सरदार हुआ. उसने मेवाड के महाराणा को अपनी तहवार बक्षी, उस विषय में किन ने कहा है कि—

" अरठवाडे ठाकरसी, उदयभाण री जान जातां; जलहल हुंगर जीतो "

" मेराहरो मेहवे मंडीओ, बुठोई राणो वदितो. "

कि कथन का आश्रय यह है कि महाराव उदयमाण की बरात में भरठवाडा का ठाक़रसी गया था, वहां उसने हुंगरावत के छल को देदिन्यमान किया. मेरसिंह का पोता ( ठाकरसी ) मेष की घाग के मुआफिक वहां भी ( दातारी करने में ) जाहिर में आया, वैसा राणा को कलुल रखना पढा. ठाकुरसिंह ने वहां पर ऐसी कया दातारी की, उस विषय में दंतकथा में कहा जाता है कि उसने वहां पर भाट-चारणों को त्याग देने में अपना ढेरा लूटवा कर बढी नामवरी की, जो बात महाराणा के कान पर पहुंचने पर उसने ठाकुरसी को अपने पास बुजवा कर कहा कि हमने स्ना है कि सिरोही की तलवार बहुत अच्छी होती है, जिसके प्रश्चतर में उसने महाराणा को अपनी तलवार नजर कर दी. महाराणा ने वह वापस देना चाहा मगर उसने नहीं छी, जिससे महाराणा को स्वीकार करनाही पढा, और उसकी उदारता की कदर करके अच्छे शिरोपाव के साथ ढंका निशान बक्षा.

नं. ४ दुर्जनिसिंह का बडा पुत्र वनिसिंह मी उदार प्रकृति या, उसके विषय में किव ने कहा है कि " अरउवाडे सु अलगो रहे तुं फ़ुठावीरे काल, देय वनमल देवडो, मोटे रोटे मार." यानि वनिसिंह ने दुष्काळ के समय में मुख पिहित मनुष्यों को खुराक देने से दुष्काल की असर वहां पर नहीं होने पाई थी.

नं. धू देवीसिंह ने नोधपुर के राठौर मानसिंह की दो राणीयां व कुमार चतरसिंह को अपने आश्रय में रखे थे, जिससे नोधपुर के महाराजा भिमसिंह ने अरठवाडे पर फौन भेजी. इस छडाई में देवीसिंह का भाई नं. इ जाछमसिंह व पुत्र उमसिंह काम आये, तब भी उसने मानसिंह के जनाने को राडवर गांव की सोछ में रख छोडे. महाराजा भीमसिंह ने राडवर पर हमछा किया, जब देवीसिंह जनानी सरदारों को छेकर अपने वेवाई (नं. ई कुपार दोछतसिंह के सुसराछ ) सामछ (मेवाड में) के ठाकुर पास चछा गया. सामछ गांव में वे दो रात ठहरे, इरिमयान महाराजा भीमसिंह का देहांत हुआ और मानसिंह जोधपुर की गद्दी पर आया. उसने देवीसिंह को पांव गांव (१ छास का गुडा, २ घोडावट, ६ पातारोवाडो, ४ मांहेछोवाडो, ५ भछडारोवाडो.) जागीर में दिये, निसमें च्यार गांव वि. सं. १९०५ तक में छूट चूके थे और 'छासकागुडा कि काने में रहा था, वह भी धरठवंडि के एक राजपुत व सरगरा ने वहां का मोमिया राणावत सरदार को जान से मारने के कारण छूट गया.

महाराजा मानसिंह के जनाने को सिरोही के महाराव वेरीसाछ ने अपने आश्रय में रखना अस्वीकार करने के कारण मानसिंह ने जोबपुर की गद्दी पर आतेही सिरोही पर आक्रमण करना शुरू किया. उस समय देवीसिंह अपनी फरज अदा करने के बारते महाराव की सेवा में उपस्थित हुआ. उस विषय में कवि ने कहा है कि—

" मोही घोडो माणी. लाबोने फोजां लढां; कोईक जाणी, के झलियो देवो देवहो "

" कोई क़दी गया कोट, कोई छाना रह गया शेरीए; आडो मंडाणो ओट, इलियो देवो देवडो '

" वेई राजा वीच वाजी, दोनुं राखी देवीसिंह; राजा हुआ राजी, विखयो देवो देवडो "

उसने नहीं वीरता से नोषपुर की फौन के सामने युद्ध किया और काम आया, छेकिन जोषपुर वाले को भावु पहाड नहीं प्राप्त हुआ, उस विषय में कविने कहा है कि—

" अरि फोज जोधाणरी, आई सिरोही उपरां; सबल खग देश तो बहार छहीयो "

" घणीरे काम सम, × × साल घारी; मेर रो मेरगढ होई मंडीयो "

" त्रजढ जद × × बार बसमी तले, × × किया इद रखण काबु "

" इजर इत आय, पगो भढ देवसी, आय जीघाण घर नीज आबु "

" गृहो नवा द्णरी, लान गले जोडवर, भार खण x x सड न जुतो '?

" सेज आबु, पलंग सरणुओ; सिरोही सराणे, छेज ख्तो "

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

- नं. 🖥 वीरमदेव की ओलाद वाले भेव, उतमण, पोसालिया, रूखाडा, खणदरा, आदि गांवो में है, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.
- ं नं. रें धनसिंह की ओलाद वाले मोसाल गांव में है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. ४ दुर्जनिसंह, बहुआ को पुस्तक से मालूम होता है कि यह अरठवाडा में गोद आया.
- नं. ५ सुरतसिंह के दो पुत्र नं. ६ जयसिंह और नं. १ माहसिंह से अरठवाड़ में दो पांती हुई. नं. ६ जयसिंह अरठवाड़ा में पाटवी था, मगर महासिंह ने अरठवाड़ा की जागीर दवा लो, और खुद पाटवी वन गया, वाद में जयसिंह का पुत्र नं. ७ वीरमदेव का पोता नं. ९ वर्ष्तसिंह नाओलाद गुजरा, तब उसके गोद नं. १ आयदान का पुत्र सुजाणसिंह गया, लेकिन वह भी नाओलाद गुजरने से नं. ११ सह्मपिंह को उसके हिस्से को भी जागीर वि. सं. १९५७ में रियासत से नजराना लेकर इनायत की गई, जिससे नं. १ माहसिंह की ओलाद वाले अरठवाड़ा को पुरी जागीर के पाटवी हुए.
  - नं. १ आयदान की ओलाद वाले अरठवाडा में छोटभाई हुए.
- नं. है देवीसिंह ने वि. सं. १८५९ में जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अपने आश्रय में अरठवाडा गांव में रखा था. देवीसिंह महाराव वेरीसाल के वक्त में सिरोही में काम आया. देवीसिंह के वाद नं. ई दोलतिसंह, नं. है इयामसिंह, नं. है अचलसिंह, व नं. ११ सक्टपसिंह इस मुआफिक अरठवाडा में पाटवी जागीरदार हुए.
  - नं. 🖁 जालमसिंह अरठवाडा में काम आया.
- नं. है पनेसिंह व नं. है रत्निसंह इन दोनों को 'राडवर' गांव मिला, लेकिन पनेसिंह की ओलाद में नाओलादी होनेसे, रत्निसंह राडवर में रहा, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. १२ अनोपसिंह अरठवाडा गांव के मौजूदा पाटवी है, इस जागीर में राजहक आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३२५) लेनेका ठहराव नं. ७३१ ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.



नोट-इस जागीर में मौजुदापाटवी नं.श्युमानसिंह है, जिसके वरदसिंह व किशोरिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर का राजहक आठआनी पार्टीशन के कानून मुआफिक पाटवी को आवगा देकर, चोटीला गांव में जागीरदार का जो हक था वह और रू. १५०) नकद सालाना हमेशा के वास्ते रियासत में लेनेका, ठहराव नं. ७२६ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है, इस तरह होनेसे राडबर गांव आवगा जागीर में हुआ, और उसमें दो पांती हुई, जिसमें एक राडवर के पाटवी ग्रमानसिंह की, और दूसरी चोटीला के डुंगरसिंह धीरसिंहोत (देखो चूली के भेदावत प्रकरण १७ में नं.२ के वंशवृक्ष में नं. १० वाला)की.

३ वंशवृक्ष वाष्टका पांती नं. १ परंगने खूणी के मेरावत.

वाडका गांव में नं. १ लादसिंह के तीन पुत्रों से तीन अलग अलग हकमनामा पांती हुई है.



नोट-वाडका पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी उम्मेदसिंह है, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ६६) छेनेका नं. ७२७ ता. २१ मई सन १९२३ इस्त्री के ठहराव से तय हुआ है.

४ वंशवृक्ष वाडका पांती नं. २ परगने खूणी के मेरावत. १ दूर्जनसाल (वंशवृक्ष घाडका पांती नं. १ में नं. २ घाला. ) ओ. गां. घाडका पांती नं. २





का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू.४३) लेनेका ठहराव नं. ७२८ ता. २१ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

५ वंदावृक्ष घाडका परगने खूणी के मेरावत पांती नं. ३. १ साहेबुखान ( वाडका के पांती नं. १ के मेगवत धंशवृक्ष में नं. २ वाला. ) औ. बां. वाडका पांती नं. ३



नोट-इस वाडका गांव की पांती नं. ३ का पाटवी नं. ६ हीरसिंह है. इस पांती का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १२९) लेनेका, नं. ७२९ ता. २१ मई सन १९२३ ई. कें ठहराव से तय हुआ है.







६ (अ) वंशवक्ष भेव परगने खुणी के गेरावत छोटभाई.

```
१ आशकरण (भेष के भैरायत पंशपृक्ष में नं २ वाला छोटआई)
२ जोगीदास रामसिंह

अदरसिंद अमरसिंह ३ मावसिंह सुजाणसिंह

भ रणमाण
१४४ पर)

मूरताण

*
```



नोट-भेव की जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ११ वर्ष्तिसंह है उसके १ हुंगरिसंह, २ कैशरीसिंह, व ३ हीरिसंह ये तीन पुत्र है, इस जागीर के राजहक आठआनी की रकप क. ७९०) सालाना नकद लगान के कानून मुआफिक वसूल होनेका ठहराव नं. ७१३ ता. २० मई सन १९२३ ई. को तय हुआ है.

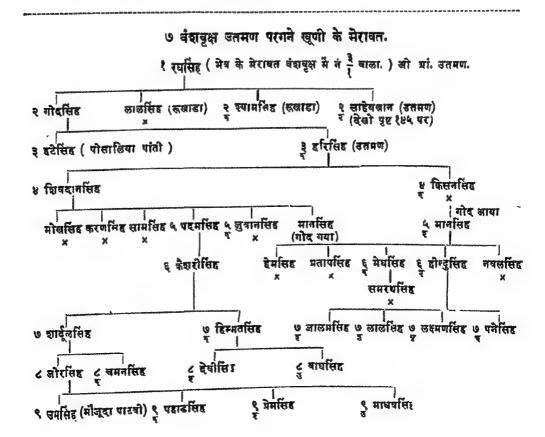



नोट-उतमण के मौजुदा पाटवी नं. ९ उमिसंह है, इसके १ करणिसंह २ जयिसंह ३ वसन्तिसंह ४ शक्तिसंह व ५ सतीदान यह पांच पुत्र है. इस जागीर का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रकम रु. ८११) वसुल होनेका ठहराव नं. ७०७ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

८ वंशवृक्ष पोसालिया परगने खुणी के उतमण पांती के मेरावत. (छोटभाई)

पोसालिया में एक पांती भेव के वंशवृक्ष में नं. है लाखसिंह की थी, और दूसरी पांती उतमण वंशवृक्ष के नं. रे हटेसिंह की थी, उतमण की पांती में पाटवी नं. रे कुशलसिंह नाओलाद होनेसे वह पांती खालसे राज हुई है, और छोट भाई में नं. ५ समेरसिंह मौजूद है. दूसरी भेवकी पांती के पाटवी ने पोसालिया की अपनी पांती रियासत को देकर, वह रामपुरा गांव में गये है.

१ हटेसिंह ( उतमण के मेरावत वंशवृक्ष में नं. ३ वाला. ) उतमण पांती बालसा राज. छोटभाई पोसालिया.



#### चीहान कुछ कल्पद्रुप.



नोट-नं. ५ समेरसिंह के तरफ पोसालिया में जो जागीर है, उसके राजहक आठ आनी का मुकरर लगान सालाना रु. १३१) हमेशा के लिये, वसूल करनेका ठहराव ता. १ जून सन १९२६ इस्बी से तय हुआ है.

#### ९ वंशवृक्ष रूखाडा परगने खूणी के मेरावतः



नोट-रूखाडा गांव का मौजूदा पाटवी नं. ७ खूसालसिंह है, इसके मोदसिंह व चतरसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ४८८) लेनेका ठहराव नं. ७१५ ता. १४ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

१० वंद्यावृक्ष (पोसालिया परगने खूणी की भेव की पांती के मेरावत.) अब रामपूरा परगने खूणी के मेरावत.
! लाख़िसह (भेव के मेरावत वंद्यवृक्ष में नं ३ वाला.) ओ. यां. रामपुरा परगने खूणी





#### चौहानं कुछ फलपद्रम



नोट-खणदरा गांव में मौजूदा पाटवी नं. ५ किशनसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २५४) लेनेका ठहराव नं. ७०६ ता. १६ मई सन १९२३ ईस्वी से तय हुआ है.

#### १२ वंदावृक्ष मोसाल परगने खूणी के मेरावत.

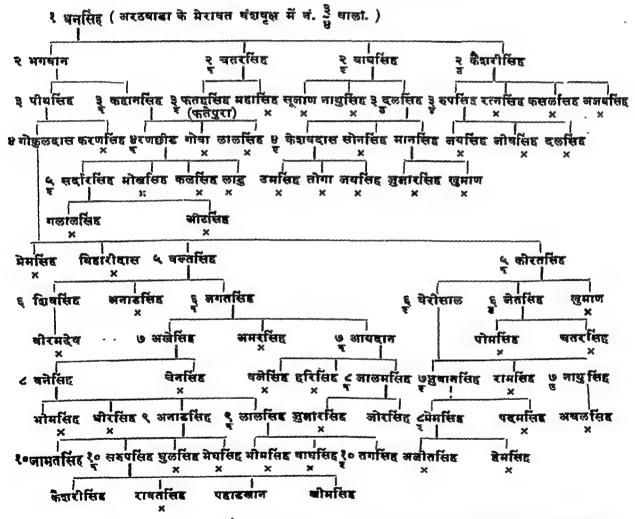

नोट-इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. १० जामतसिंह है, जिसके १ हमीरसिंह व २ दोलतसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में से राजहक आठआनी के एवज में फतापुरा गांव व रु. १८०) सालाना राज में देनेका ठहराव होकर, मोसाल गांव पार्टीशन के कानून मुआफिक आवगा जागीरदार के तरफ रखा गया है, लेकिन जंगल की आमदनी होवे उस में रियासत का आठआनी हक कायम रखा गया है, इस बाबत का ठहराव ता. मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

#### १३ वंदावृक्ष फतापुरा परगने खूणी के मेराबत.



नोट-नाओलादी होनेसे यह गांव खालसा होकर वि. सं. १९०९ में नं. 🗧 मोसाल वाला प्रेमिसह जुवानिसहोत को रियासत ने इनायत किया था, लेकिन उसकी ओलाद भी नहीं रही, जिससे मोसाल वाले के साथ जो ठहराव ता. मई सन १९२३ ई. का तय हुआ है, उस मुआफिक यह गांव खालसा राज हुआ है.



### प्रकरण १२ वां

## हुंगराक्त देवडा की अमराक्त शासा.

अरठवाडा के कल्याणसिंह सूरावत का दूसरा पुत्र अमरसिंह को जोगापुरा की जागीर मिली, जिसकी ओलाद वाले ' अमरावत ' कहलाये गये. जोगापुरा ठिकाना, पाटवी जागीरदार नाओळाद होनेसे खालसे राज हुआ. बाद राजसाहेव तेजसिंह को यह जागीर दी गई थी, लेकिन पीछेसे वह महाराव के हाथलर्च में रखकर, राजसाहेव को मणादर की जागीर दी गई थी. इस समय में यह गांव महाराज मानसिंह के तरफ है, और इस गांव में अमरावत छोटभाई के तरफ अरहट खेत आदि है.

१ वंशवृक्ष जोगापुरा परगने खुणी के अमरावत. ( छोटभाई. )



वंशरक्ष गोला परगने खूणी पांती नं. १ के अमरावतः



नोट-नं. है भभूतिसंह पाटची है जिसके १ जोरिसंह, २ पीरिसंह, ३ माळदेव, ४ केशरीसिंह व ५ जयसिंह नाम के पांच पुत्र है. इस पांती में राजहक आठआनी की सालाना रकम रु. ५७) नकद लगान के कानून से दाखिल करनेका नं. ७५२ ता. २१-५-२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है. नं. ३ पहाडसिंह को वि. सं. १९३९ में रांवाडा के ठाकुर शार्दृलसिंह के साथ, देहान्त की सजा हुई उसमें गोली से राज ने मरवा डाले.



नोट-नं. ३ समरथिंसह मीजूदा पाटवी है, इसके १ हीरिसंह व २ वनेसिंह नामके दो पुत्र है. इस पांती का राजहक आठआनी, सालाना रु. ६१) नकद लगान के कानून मुआफिक ठहराव नं. ७५३ ता. २१ मई सन १९२३ ई. से दाखिल करने का तथ हुआ है.

४ वंशास्त्र रांवाडा परगने खूणी के (नाओलाद) अमरावत.

```
ह वशहदा रायां । परांग सूर्णा के (मानालाद ) असरा

ह होरसिंह ( फ्रांगापुरा अमरावत वंश्ववृक्ष में मं. है वाला ) खालसा राजा.

| श्रावदान

| गोद आया जोगापुरा से.

ह व्यन्तसिंह

| गोद आया जोगापुरा से.

ह व्यन्तसिंह

| गोद आया जोगापुरा से.

ह व्यन्तसिंह

| ग्राव्यनसिंह
```

नोट-रांवाडा की जागीर एक नकारवंध ठिकाना था, लेकिन इस ठिकाना के ठाकृर हमेशा से लृट थाडे करते थे, और जोधपुर रियासत के साथ गोलमाल रखते थे, नं. २ आयदान ने वि. सं. १८०१ में जोधपुर रियासत की सहायता में रहकर रांवाडा में जोधपुर का थाणा विठलाया था, (परवाना महाराजा मानसिंह जोधपुर मिती संवत १८७१ का आशोज विद १३ वार भोम.) इसी कारण से उसको जोधपुर रियासत से ताजीम की इज्जत वक्षी गई थी. नं. ४ शार्दृलसिंह ने भी चोरी लूट और वगावत का धंधा ईिक्तयार किया, जोधपुर रियासत के कई गांवो से यह वोल (चोथ) वस्ल करता था, इसको इन कसूर में वि. सं. १९२९ में वारह सालकी केंद्र की सजा हुई, और अजमेर की जेल में भेजा गया, लेकिन तीन साल वाद सिरोही के सरायतों ने उसके नेकचलन

रहने की जमानत दाखिल करने से, महाराव उम्मेदिसंह ने उसको कैद से छुडाया, और रांवाडा की जागीर वापिस दी. च्यार वर्ष वाद उसने फिर तूफान ग्रुक्ष किया, और किराल गांव के सिंधल जोरिसंह को मारकर, केराल गांव वरवाद करके वागी हो गया. तीन वर्ष उसने बगावत में निकाले, और मीणे भीलों का वडा गिरोह जमा करके सैंकडो वारदातें की, वि. सं. १९३९ में वह पकडा गया, और उस पर खून व डकेटी के ग्रुनाह सावित होने से देहान्त दंड की सजा हुई, लेकिन सरदार होनेके कारण फांसी पर नहीं लटकाते सारणेश्वरजी के रास्ते पर उसको व गोला गांव के नं. ३ पहाडिसंह को गोली लगवाकर मरवा डाले, कहा जाता है कि शार्दृलसिंह को बारह गोली लगने पर वह जमीन पर गिरा था, उसकी छत्री उस स्थान पर विद्यमान है. रांवाडा की जागीर इसी कसूर में खालसा राज हुई, बाद में उसका पुत्र जुवानसिंह भी जोधपुर में गुजर गया.



नोट-इस जागीर का मौजूदा पाटवी नं. ८ पीरसिंह है, इसके १ कृष्णिसह व २ रणजीतिसिंह नामके दो पुत्र है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ४४८) दाखिल करनेका ठहराव नं. ७११ ता. २० मई सन १९२३ इस्त्री से तय हुआ है.

६ वंदावृक्ष मोटा छखमावा परगने खूणी के अमरावतः रै सव्हींग ( जोगापुरा के अमरावत वंशवृक्ष में नं. 🧵 वाळा. ) ओ. ग्रां. मोटा लक्षमावा २ अनम्सिह हरिसिंह २ फतहसिंह रपसिंह ३ अणंदसिंह ( नीचे देखो ) 🥞 गुमानसिंह ३ राज्सिह कुशलंबद्द धु स्रताण उदेसिंह जालमसिंह संग्राम ४ सवाई।सद **४** वजेसिह ५ नारायणदास ५ लालसिंह ५ जुजारसिंह पोमसिंह वरुतसिह सुजाण ५ सालमसिंह दर्शनिह हु जोदंसिह भोमसिंह खुमाण ७ गेनसिंह ८ वहादुरसिंह कुवेरसिंह मोडसिंद मोहबतसिंह **शिवंसिंह** ६ जीवसिंह तेनसिंह ६ वनेसिंह अमरसिद सवलसिंह क तर्गसिंद लक्ष्मण शिवसिंद क मगसिंद ७ रामसिंह गन्नसिंद ७ क्रुचल।सद ८ शाद्रेलसिंह दुर्जनसिंह भूरसिंह × प्रताप अचलसिंह ८ धुलसिंह ८ जहारसिंह ८ मेर्ससिंह × (मी. पा.) हेर्मसिंह ८ चेनसिंह × पर्वसिंह ७ किशोरसिंह ७ वमनसिंह ७ कलंसिंह ८ भीमसिंह इ ट् नाशुंसि**द** ८ वर्णसिंह नं. ३ अर्णदसिंह (चलू पंशयृक्ष नं ६ में नं. २ अजयसिंह का पुत्र ) ४ जयसिंह कीरतसिंह **४** श्यामसिंह ष्ट आयदानसिंह ५ गरुसिंह , शंभूदान (देखा पृष्ट<sup>-</sup> १५४ पर) सदसिंह ५ रत्नसिंह **बुसार्ट्स**ह गुलांलसिह ६ केशरीसिंह तेजसिंह ६ जवलसिंह × (देखो पृष्ट डु कहान्सिंह वेनसिंह तगसिंह पाघसिंह ७देमसिंह पद्मसिंह ७ धनसिंह घरदसिंह १५४ पर) णानसिंह अनाहसिंह ७ वेरीसील शिवसिंह × × १९३





नोट-इस जागीर का मौजुदा पाटवी नं. ८ घुलसिंह है, इसके कृष्णसिंह व अबेराज नामके दो पुत्र है, इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून से सालाना रू. ४८२) लेनेका ठहराव नं. ७०८ ता. २० मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

#### ७ वंदावृक्षः जोयला परगने खूणी के अमरावत ( छोटभाई. )

१ महेश्रदास ( वंशवृक्ष सोगापरा के अमरावत में नं है वाला ) नाओलादी जालसा.



नोट-नं. १० केशरीसिंह नाओळाद हानेसे यह जागीर खाळसा राज हुई है. नं. है लालसिंह छोटभाई मौजूद है, जिसको ठहराव नं. ७०९ ता. १६ मई सन १९२३ ई. के मुआफिक अरठ व खेत रहे है.

८ वैशवृक्ष जोवला परगने खूणी के छोटमाई व पोईणा और घनापुरा इलाके जोघपुर के अमराबत.

१ रायवदास ( वंशवृक्ष जोगापुरा के अमरावत में नं. 🔫 वाला. ) २ तेजसिंह (धनापुरा २ उदयसिंह (धनापुरा भीमसिह २ रजंछोड (पोर्डेणा) (वेक्रो पृष्ट १५५ पर)



नं. २ भूपतिसंह को जोगापुरा में वंट मिला था, लेकिन वह 'वेडल ' चलागया था, जो वाद में उसका पोता नं. ४ प्रेमिसह वि. सं. १८०१ में वापिस जोयला गांव में आनेसे, उसको वहैिसयत छोटभाई आबाद किया गया, जिसकी ओलाद जोयला में मौजूद है.

तं. है रणछोड को 'पोईणा' गांव जागीर में मिला, यह गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के तरफ चला गया, लेकिन रणछोड की ओलाद वाले 'पोईणा' में मौजूद है. 'पोईणा' में रणछोड से क्रमशः २ लालसिंह ३ जोधिसंह ४ तक्तिसंह ५ जालमिंह ६ भारतिसंह ७ हिम्मतिसंह व ८ जुहारिसंह हुए. नं.८ जुहारिसंह मौजूदा जागीरदार है.

नं. है तेजिसेंह व नं. है उदयसिंह को धनापुरा की जागीर मिळी, और ये दो माईयों से धनापुरा की जागीर में दो पांती हुई, मगर धनापुरा गांव पीछेसे जोधपुर रियासत के तरफ चळा गया, नं. है तेजिसेंह की ओळाद में कमशः २ महासिंह, ३ जसवन्तिंसह, ४ वीर-भाण, ५ वजेसिंह, ६ वेनिसिंह, ७ अमर्रासेंह व ८ कैशरीसिंह हुए. नं. ८ कैशरीसिंह धनापुरा जागीर की पांती नं. १ का मौजुदा पाटवी है.

नं. है उदयसिंह की ओलाद में क्रमशः २ नाडसिंह, ३ क्रष्णसिंह, ४ जयसिंह, ५ ज्ञान्हसिंह व ६ लक्ष्मणसिंह हुए. नं. ६ लक्ष्मणसिंह धनापुरा जागीर की पाती नं. २ का मौजूदा पाटवी है.

- Card

# प्रकरण १३ वां.

# हुंगरावत के मीमावत व अर्जुनोत.

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ई भीमसिंह की ओळाद वाले 'भीमावत 'व नं. ई अर्जुनसिंह की ओळाद वाले 'अर्जुनोत ' कहलाये. भीमसिंह का बढा पुत्र राम-दास को भूतगांव मिला, और अर्जुनसिंह की ओळाद वाले नुन गांव में है, जिनके वंशवृक्ष नीचे मुआफिक है.

१ वंदाहक्ष भूतगांव परगने झोरा के भीमावत.





नोट-इस जागीर में मौजूदा पाटवी नं, १३ मानसिंह है, इसके एक पुत्र भूरसिंह है. इस जागीर का राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुर्आफक सालाना रू. ९४४) ठहराव नं. ९६७ ता. १ आगष्ट सन १९२३ ई. से दाखिल करनेका तयहुआ है.



नोट-पांती नं. १ में नं. ४ छाखसिंह की ओछाद न रहने से, यह पांती खालसेराज होकर पांडिव ठाकुर को दी थी, पीछे से वापस रियासत ने छे छी, और जावाल ठाकुर को दी गई, जावाल ठिकाने से यह पांती अपने भाईओं को दी गई, जिससे तुन गांव में एक पांती जावाल की है, जिसका पाटवी रामावत मोतीसिंह है. (जावाल की पांती का वंशवृक्ष रामावतों के प्रकरण में दिया गया है.)

नुन की दूसरी पांती जो 'अर्जुनोत' की है, उसका पाटवी नं. ११ सतीदान है. इस जागीर में राजहक आठआनी का नकद लगान ठहराने की तजवीज दरपेश है. सतीदान के एक पुत्र जीवसिंह नामका है.



### प्रकरण १४ वां.

**⇔**0000000000000

## डुंगराक्त के कुंभाकत व मांडणोत.

ठिकाना पाडिव के वंशवृक्ष में नं. ४ तेजसिंह के पुत्र नं. र्ने मांडण से मांडणोत व मांडण के वडा पुत्र इस वंशवृक्ष का नं. २ कुंभा से कुंभावत कहलाये.

? वंशवृक्ष सीलदर परगने मगरा के कुंभावत ( पांती नं. १ खालसा ) छोटमाई.

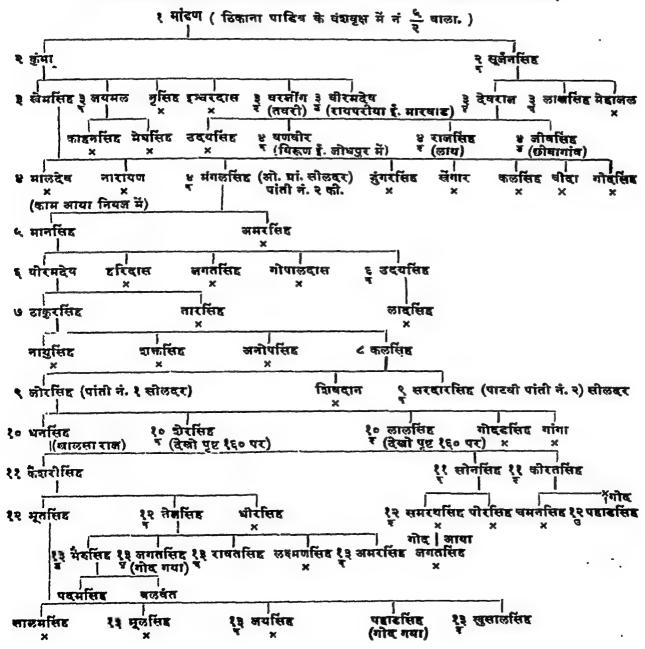



नोट—नं. १० धनसिह कसूर में आनेसे सीळदर की पांती नं. १, जिसमें यह पांती का सीळदर गांव की जागीर में हैं हिस्सा था, वह पांती वि. सं १८८७ में खालसे एक हुई, और उनकी ओळाद वाळे खालसा पांती के छोटमाई के तौर पर है. नं. ११ पहाडसिंह नं. १३ कीरतिसह के गोद गया था, लेकिन वाद में उसने नं. १३ मूलसिंह का सीळदर की जागीर में हैं हिस्सा जो खालसे राज हुआ था, वह मिलने का दावा किया, जो दावा ठहराव नं. ७५९ ता. ३१ मई सन १९२३ ई. से खारीज हुआ, और नं. ११ कीरतिसिंह का गोद कायम रहकर, उसका छोटमाई का वंट पहाडसिंह के तरफ रही. और मूलसिंह को राजसे जो आजीविका दोथी, वह नं. १३ खुसालसिंह के तरफ रही.

# सीलदर के कुंमाबतों का संक्षिप्त इतिहास.

सीलदर के कुंभावत और हरणी के सांगावतों दरिमयान, ग्रुरू में ही अपनी २ जागीर के गांवों के सिमा की तकरार चली आई है, इस तकरार में कई एक दफे आपस में वाद हुआ, और दोनों पक्ष के राजपूत मारे गये, इतनाही नहीं लेकिन इसी तकरार में सीलदर की पांती नं. १ के पाटवी नं. १० धनसिंह ने अपनी जागीर ग्रमा दी.

नं. १ मांडण को सीलदर की जागीर मिली थी, यह हरणी के मगरे के युद्ध में, अपने प्रधान परमार शेरिसंह के साथ काम आया, उस स्थान को मांडण की काकर कहते हैं, (पाया जाता है कि यह लड़ाई सांगावतों के साथ हुई थी.) इसके विषय में किसी ने कहा है कि.

" घररा गांडण घर रहाा, ने रणरा गांडण रण रहाा, "

नं. २ कुंभा से कुंभावत कहलाये. कुंभा, महाराव सूरताणसिंह के समय में वि. सं. १६४० में दताणी की लडाई में काम आया.

नं. है सूर्जनसिंह के पोते नं. है राजसिंह व नं. है जीवसिंह ने निवज के लखावत पृथ्वीराज को मारकर, महाराव रायसिंह का वैर लिया, जिससे महाराव अखेराज ने, राजसिंह को 'लाय 'व 'तलेटा ' दो गांवों की जागीर व जीवसिंह को 'छीबागांव ' की जागीर दी, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में अलग २ दिये गये है.

- नं. ३ खेमसिंह सीलदर में पाट वैठा, यह अपने भाई नं. है जयमल व नं.है वरजींग के साथ 'वाडेली ' गांव के पास, महाराव रायसिंह की सेवा में काम आये, जिसमें नं. है जयमल नाओलाद हुआ.
- नं. है वरजींग के पुत्र केशवदास को 'तवरी' गांव मिला, और केशवदास के पुत्र नारखान को महाराव अखेराज ने 'मांडवारा' की जागीर बक्षी, जिसकी ओलाद में वर्तमान समय में, वंशवृक्ष नं. ३ वाले 'मांडवारा 'ठिकाना के कुंभावत है.
- नं. है वीरमदेव की ओलाद वाले कुभावतों को 'रायपरीया' गांव की जागीर महाराव अलेराज ने वक्षी, जो गांव पीछे से जोधपुर रियासत की हद में चला गया. वीरमदेव से कमशः २सतीदान, ३ तेजपाल, ४ नारखान, ५ सुजाणसिंह, ६ महासिंह, ७ अनोपसिंह, ८ जोरावरसिंह, ९ खुसालसिंह, व १० हेमसिंह रायपरीया में हुए. नं. १० हेमसिंह रायपरीया का मौजूदा पाटवी है.
- नं. १ मालदेव, निवज के लखावत चांदा के साथ युद्ध में काम आया, जिससे नं. हैं मंगलसिंह सीलदर का पाटवी हुआ.
- नं. ८ कलसिंह के नं. ९ जोरसिंह व नं. है सरदारसिंह, इन दो पुत्रों से सीलदर गांव की जागीर में दो पांती हुई, जिसमें जोरसिंह के तरफ इस जागीर में से दो हिस्से व सरदारसिंह के तरफ एक हिस्सा की जागीर रही. यह दोनों पांती 'हुकमनामापांती' हुई.
- नं. ९ जोरसिंह का पुत्र नं. १० धनसिंह ने वि. सं. १८७९ में रियासत से मनाई करने पर भी, हरणी वाले सांगावतों के साथ मुकावला किया, जिसमें इसका भाई नं. १० शेरसिंह व परमार हरनाथ, परमार जगतिसिंह, वजीर गोका, भील भूदरा, भील केरींग आदि काम आये, और कितनेक हरणों के आदमी भी मारे गये. उसके वाद भी यह अपनी आदतों से वाज नहीं रहा, जिससे इस कसूर वावत वि. सं. १८८७ में इसकी जागीर रियासत ने जसकर खालसा करदी. वाद में इसके पुत्रों को रियासत ने उनके गुजारा के वास्ते आजीविका में अरहट खेत दिये, जिससे वह खालसा पाती के छोटभाई के तीर पर है.

नं. रे सरदारसिंह की ओलाद, सीलदर की पांती नं. २ वाले कहलाये.

#### २ वंदावृक्ष सीखदर परगने मगरा के कुंभावत पांती नं. २.



नोट-सीलदर पांती नं. २ का मीजूदा पाटवी लाखिसह है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. १७८) लेनेका ठहराव नं. ७५६ ता. ३१-५-१९२३ ई. से तय हुआ है.

## डिकाना मांडवारा के कुंमावत.

मांडवारा की जागीर नं. ३ नारखान ' तवरी ' वाछे को मिछी, मगर वाद में उसके पोता नं. हैं सूरताणसिंह ने पाटवी की जागीर दबाछी, जिससे सूरताणसिंह की ओठार वाछे पाटवी रहे, और नं. ६ अणंदसिंह की ओछाद वाछे छोटभाई हुए.

३ वंशवृक्ष मांडवारा परगने मगरा के क्रंभावत छाटमाई.

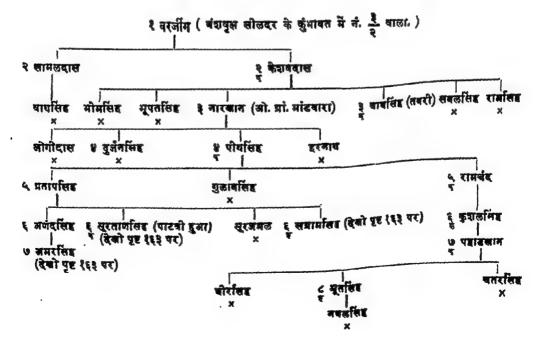

### श्रीब्या काळ्य साहब ( मेर ) मांडवारा-रियासत सिरोही.



ठाकुर साहब इंगरसिंह ठिकाना मांडवारा.

[ विमाग दूसरा एष्ट १६४ नं. ५ ]



#### ४ वंशवृक्ष मांडवारा के पाटवी ठाकुर कुंभावत.

उपर के वंशवृक्ष में नं. हैं सूरताणसिंह ने मांडवारा की जागीर दवाली और पाटवी वन गया, जिसकी ओलाद में मौजूदा पाटवी है.



### मांखवारा डिकाने का संक्षित्र इतिहास.

मांडवारा के कुंभावत वंशवृक्ष नं.३ में नं.३ नारखान को मांडवारा मिला, उस वंशवृक्ष के नं. १ दुर्जनिसिंह मांडवारा में काम आया, और नं. ६ अणंदिसिंह हरणी के साथ वाद में आयल के मगरे काम आया, नं. ७ अमरिसेंह वालक होनेसे नं है सूरताणिसिंह जो उसका काका था, वह मांडवारा का पाटवी हो गया.

वंशवृक्ष नं. ४ (मांडवारा के पाटवी) में नं. २ पद्मसिंह को वि. सं. १८३७ में 'सिरोडकी' मिला. पद्मसिंह निंवन के लखावतों के साथ लडाई में 'डाबेले के मगरे' में अपने प्रधान जो क्रुकड व बोडा राजधूत थे, उनके साथ काम आया. नं. है अखेराज नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसे राज हुई, इसके भाई नं. है गोमसिंह को वि. सं. १८८५ में पोईदरा गांव की हिफाजत रियासत ने सुपुर्द की.

नं. ३ अभयसिंह वि. सं. १८६७ में जोधपुर गया था, जहां उसको कुरव १ की इज्जत मिली थी.

नं. ४ शिवनाथसिंह को कोटरा गांव आबादी के वास्ते दिया गया.

तं. ५ हुंगरसिंह मांडवारा ठिकाना के मौजूदा ठाक्कर है. इस ठिकाने की जागीर में, राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक नं. ७३६ ता. २९ मई सन १९२३ इस्त्री के ठहराव से सालाना रू. २५४०) लेनेका तय हुआ है. मांडवारा के ठाकुर ताजिमी सरदार हैं, और उसको 'ठाकरां राज ' की लिखावट के साथ पैर में सोना पहिनन की इज्जत रियासत से बक्षी हुई है. मांडवारा ठिकाना के ठाकुर जोकि सरायत नहीं है तब भी वाजे वक्त उसको सरायत के तौरपर बुलाकर काम लिया जाता है.

### ४ (अ) वंशरक्ष मेर मांडवारा के कुंभावत छोटभाई.

१ स्प्रापसिंह (वंशवृक्ष नं ३ मांडवारा के कुमावत में नं. है बाला नं. ६ मतापसिंह का छोटा पुत्र) छोटभार

२ जुजारसिंह

जेतसिंह

हिरदास

पुत्रमाणसिंह

श्रुपानसिंह

अत्यानसिंह

श्रुपानसिंह

श्

### ५ वंशानृक्ष पोइदरा परगने मगरा के कुंभावत

र गोमिसिह ( वंशवृक्ष नं । मांडवारा के पाटवी ठाकुर क्रमायत में नं. है वाला ) ओ. मां. पाईदरा



नोट-पोइदरा के कुंभावत मांडवारा ठिकाना के छोटमाई है, लेकिन यह जागीर अलग है, मांडवारा ठिकाना के वंशवृक्ष में नं. दे अखेराज को मांडवारा में कुछ जागीर

नोट—मेर गांव चीबावतों के तरफ था, और अब कि सिरोही. पाडणपुर की सीमा तय हुई, तब यह गांव चीबावतों के तरफ होनेसे पाडणपुर रियासत का गिना जाकर नेखमबंदी भी हुई थी, छेकिन बाद में पाडणपुर के साथ गांवो का तबादछा हुआ, तब सिरोही के नीचे आया, जो इस बक्त मांडवारा ठिकाना के शांपिछ आगीर में है, और मेर मांडवारा के नाम से यह ठिकाना मशहूर है.

के साथ, पोईदरा गांव की जागीर में से तीसरा हिस्सा मिला था, लेकिन अखेराज नाओलाद होनेसे उसकी जागीर खालसा राज हुई, जिससे मांडवारा में इसकी जागीर का हिस्सा के साथ, पोईदरा का तीसरा हिस्सा भी राज में खालसा हुआ. वर्तमान समय में नं. ४ गलसिंह व नं. हैं गजेसिंह के तरफ ५ आगा व रियासत के तरफ १० आगा के हिसाब से आमदनी का बटवारा होता है, और यह गांव छोटा होने के कारण ठहराव नं. ७३४ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है कि, इस गांव की आमदनी में स राज्यहक बटवारा से वसूल किया जावे, और यह जागीर अलग गिनी जाय लेकिन बहैसियत मांडवारा ठाछर के छोटमाई ग्रुमार होंगे.





नोट-तवरी गांव में मौजूदा पाटवो नं. ९ छाछसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद छगान के कानून मुआफिक साछाना रू. ८०३) छेने का ठहराव नं. ७६१ ता. २८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

७ वंदावृक्ष लाय परगने झोरा खारल के मांडणोत पांती नं. १. १ राजसिंह (वंशवृक्ष जीलदर के कुंभावत में नं. है वाला नं. है देवराज का पुत्र.) औ. मां. लाय पांती नं. १. रू मनोहर (पांती नं. २ में देखी) हरिसिंह रु माखरसिंह (तलेटा) रु पीयसिंह (तलेटा) कोदिसिंह मोहनदास गोपालदास हाथोसिंह गोकुलंदास इंगर सिंह ४ फतेवसिंव अणंदसिंह विष्णुदास दरिसिंह अर्जुन कहानसिंह ५ प्रतापसिष्ठ पाथसिंह शकसिंह कहानसिंह नोदंसिंह नगसिष गोवसिंह लावसिंह ७ कैशरीसिंह ७ यदसिंह पहाडेखान स्पतिसिंह टू जैतसिंह टू आयदान ट राजसिंह टू भौरसिंह टू मूर्तसिंह टू शादेलसिंह कृष्णसिंह धनसिंह उपमणसिंह १ गुमानसिंह १ लखसिंह ९ अमरसिंह ९ तक्तसिंह जालमसिंह लादसिंह जामतसिंह र्॰ जुहारसिंह रू॰ लालसिंह रू॰ सोनसिंह **१०** भोमसिंह (मौजूदा पाटवा) शोद आया पाटवी भोगमिह के पुत्र जिल्हा करणसिंह का वेटाः

नोट-इस पांती के पाटवी भोमसिंह के १ करणिसह, २ जयसिंह, ३ जामतिसह, ४ दुर्जनिसिंह नामके चार पुत्र है, जिसमें करणिसह को वस्तिसह व चमनिसह नामके वो पुत्र है,

इस पांती की जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ८३४) नं. ७७८ ता. १३-६-२३ ई. के ठहराव से दाखिल करनेका तय हुआ है.

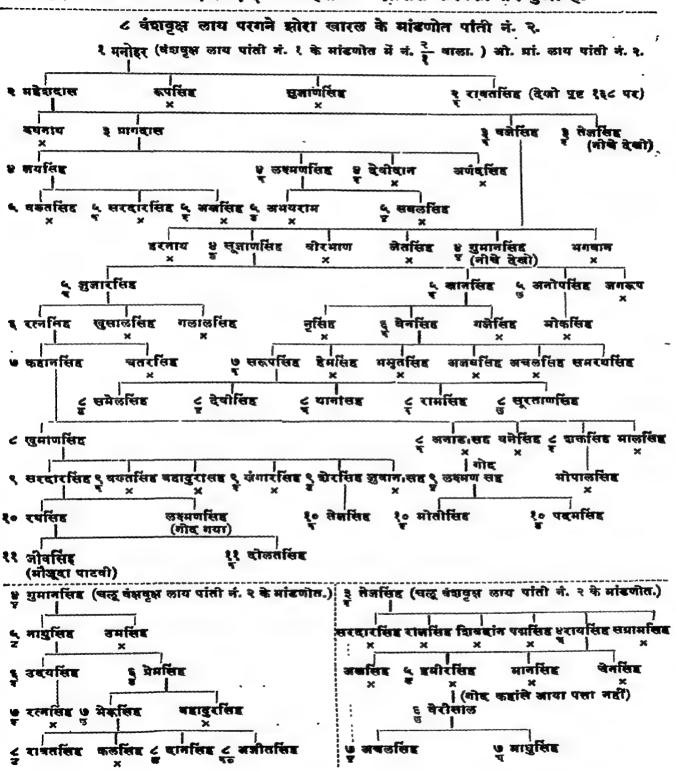

८ (अ) वंशवृक्ष लाय परगने झोराखारल के मांडणोत पांती नं २ के छोटभाई.



नोट-लाय गांव में पांती नं. २ के मौजूदा पाटवी नं. ११ जीवर्सिंह है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु.१३८०) लेनेका ठहराव नं. ८४० ता. १४ जुन सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

```
९ वंशवृक्ष तलेटा परगने झोरा खारल के मांडणोत.
१ भाखर्सिंह ( वंशवृक्ष नं. ७ स्राय पांती मं. १ के मांडणोत में नं. 🗦 वासा ) भी. मां. तसेटा.
२ नरहरदास
३ पवसिंह
             कैशरीसिंह
                                                                                             ओपसिंह
| गोद आया
५ कीरतसिंह
                                                  ५ वस्तसिंह ५ कहानसिंह ५ उमेसिंह
            कीरतसिंह
                       स्रसिद्ध
                                            ५ सूरतांणितह उदयसिंह ६ पनेलिह
                               इ जगतितह इ उदयसिंह इ सर्रपसिंह ७ वनेसिंह
६ जालमसिंह
                                                     ७ सर्वाईसिंह ८ केनसिंह
  भारतसिंह ७ जुवानसिंह धू मानसिंह देवीसिंह
                                                    ट् अचलिंह ट्रायसिंह
८ नाथुसिंह
९ कर्याणसिंह ९ पीरदान ९ रावतंसिंह ९ छध्मणसिंह ९ दोर्रसिंह ९ वेरीसील
(मीज्दा पाटवी)
```



नोट-तलेटा गांव में मौजूदा पाटवी नं. ९ कल्याणसिंह है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. २४०) लेनेका ठहराव नं. ७७७ ता. २७ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

१० वंशवृक्ष छीबागांव परगने खूणी के मांडणोत. १ जीवसिंह ( वंशवृक्ष नं, १ सीलदर के कुंभावत में नं.  $\frac{3}{6}$  देवराज का पुत्र नं.  $\frac{8}{3}$  वाला. ) २ इश्वरदास ३ नाशुंसिंह ( मांडाणी ) ३ रघलिंह ( ओ. मां. छीवागांव ) **बयंसिंह** ४ गोपाल**दा**स देवीसिंह ४ भगवानदास ५ ओपसिंह रूपसिंह ५ लालसिंह ६ सावन्तसिंद दु जेतसिंह दू मालसिंह दू धीरसिंह दोलतर्सिह ६ खुमाणसिंह जसर्वतसिंह ७ जोवसिंह ७ फ्तंसिह द्देमसिंह द्वतरसिंह द्वोलतसिंह द्वननिंह द्वालसिंह ८ कुशलसिंह ९ लक्ष्मणसिंह ९ समरयसिंह ९ जोरसिंह ९ चार्युलसिंह कीरतसिंह (मीजूदा पाटवी) ७ वेन्सिह रामसिंह ८ भोमसिंह सरदारसिंह ९ करणसिंह ९ जुहारसिंह ९ होन्दुसिंह ९ अजीतसिंह ्र कलसिंह × ९ चेनसिह

नोट-छीबागांव में मौजूदा पाटवी नं. ९ लक्ष्मणसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ७३६) लेनेका ठहराव नं. ७३५ ता. १३ मई सन १९४२ ईस्वी से तय हुआ है.



## प्रकरण १५ वां

डुंगराक्त देवडा कजाकत क हरराजीत.

हुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत के प्रकरण में वंशवृक्ष नं. १ ठिकाना पाडिव में नं. १ तेजसिंह का पुत्र नं. के रूद्रसिंह के पुत्र (इस प्रकरण के वंशवृक्ष नं. १ में नं.२) हरराज से 'हरराजोत' व उसके पुत्र नं. ३ वजेसिंह से 'वजावत' कहलाये गये हैं.

१ वैदावृक्ष मणादर परगने झोरा खारल के बजावत ( छोटमाई ). १ स्ट्रसिंह (हुंगरावत देवडा रामावत व सवरावत के प्रकरण में वंशवृक्ष नं. १ ठिकाने पाडिव में नं. के बाला.) प्रणादर स्रालसाः

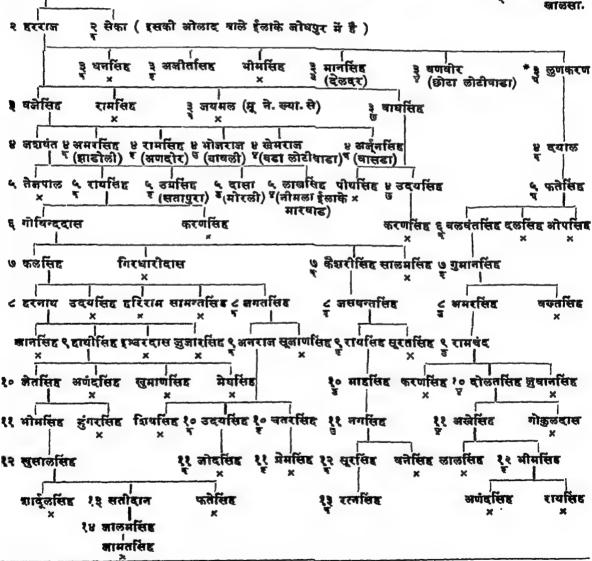

<sup>\*</sup> नीट-पूता नेणसी की ख्यात में नं. है जूणकरण का पुत्र नं ष्टू द्याल का नाम नहीं है, लेकिन उसकी नगह बाार्टूलसिंह का नाम है, और शार्टूल के पुत्र भूपतिसिंह व मनोहर होना लिखा है, नविक महाराव रायसिंह का, लखावत पृथ्वीरान ने चूक किया तब उसमें, बार्टूलसिंह बारा गया था.

# उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

नं. १ रूद्रसिंह के तरफ 'बावली' की जागीर थी. इसका पुत्र नं. २ हरराज बावली में रहा. हरराज, रियासत का स्थामधर्मी सरदार था.

नं. है सेका को 'नवारा 'व 'फलवदी' की जागीर मिली थी, मगर उसकी ओलाद वाले जोधपुर रियासत में भाग गये, उसका कारण यह है कि सेका के पुत्र रावतसिंह ने महाराव स्रताणसिंह के समय में, हरराज के पुत्र वजेसिंह के कहने में आकर, लखावत स्जा व वालीसा जगमाल को चूक किया था. सेका की ओलाद का अहवाल नीचे मुआफिक है.



नोट-नं. है भीमसिंह, महाराव रायसिंह की चाकरी में था, जो निवज के पृथ्वीराज ने महाराव रायसिंह का चूक किया उसमें काम आया.

नं. है सांवल, महाराव मानसिंह ने हामा रतनावत चूलीवाले को मारा तब यह भी काम आया.



नोट-नं. रे रावतसिंह को वि. सं. १६५८ में सिवयाणा का गांव 'देवली' की जागीर मिली, वहां वि. सं. १६६३ में इसका देहान्त हुआ.

नं. है पसायण को 'खडाला 'व 'नीमली 'की जागीर जोधपुर से मिली.

नं. रें अचलदास को जोधपुर रियासत से दसहजार रुपियों के रेख की, नवसरा पटा की जागीर मिली, इसका देहान्त वि. सं. १७०३ में हुआ.

नं. हु जगन्नाथ के तरफ नवसरा पट्टा की जागीर थी, इसका देहानत वि. सं. १७२१ में हुआ. उसके वाद का जोधपुर रियासत के सेकावत हुंगरावतों का इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन उनके तरफ नुरू, वांणनी, वागंदु, यह गांव होने सूना गया है, और वजावत हुंगरावतों के तरफ नीमला व मरूडी पट्टा की जागीरें है.

नं. ३ वजेसिंह का नाम सिरोही के देवडा चौहानों में प्रख्यात है, इसके नामसे डुंगरावतों में 'वजावत ' नाम की अलग शाखा कहलाई गई, इसके तरफ बावलो गांव की जागीर थी. महाराव मानसिंह का यह मुसाहिव था, और उसके पीछे महाराव सूरताणसिंह गद्दी पर आये तब उसका भी मुसाहिब हुआ, लेकिन महाराव की कम उम्र का. लाभ लेकर, सिरोही रियासत के राजा वनने की अभिलाषा होनेसे, इसकी वीरता कार्यदक्षता व नमकहलाली में कलंक लगा, जिसका सविस्तर अहवाल पहिले विभाग में महाराव सूरताणसिंह की रुवात के प्रकरण में आचूका है, और इसने महाराव सूरताण-सिंह को पुनः सिरोही सम्पादन कराने के कार्य में, जिरावल व कालंद्री में राव कला के साथ युद्ध किया, वह अहवाल डुंगरावत सुरसिंह की ख्यात में, कवितों में अंकित हुआ है. राज्य लोभ के कारण इसने कंईएक प्रपंच किये व सिरोही राज्य सम्पादन करने की आशा इसका देहान्त होने पर ही इससे छूटो थी. यदि यह उलटे रास्ते नहीं जाते, महाराव सूरताणसिंह की सेवा में अखीर तक रह जाता तो, सिरोही रियासत को अपने भाईओं की जागीर के जो परगने जालोर के खान को देना पडा, वह नहीं दिये जाते, और शाही फौज के साथ महाराव सुरताणसिंह को बावन दफे युद्ध करने के प्रसंग नहीं आते, विक इसकी वीरता कार्यदक्षता और राज्य प्रपंच की कुनह से, सिरोही रियासत वहुत तरकी पर पहुंच जाती, इसका प्रतिस्पर्धि सोलंकी सांगा था, यह वि. सं. १६४४ में आब पहाड के उत्तर ढाळ पर वास्तानजी नामक स्थळ है. वहां पर सोळंकी सांगा के हाथ से मारा गया, कहा जाता है कि यह दोनों उसी युद्ध में काम आयेथे, जब कि सोलंकी सांगा की शमसेर से इसका सीर धड़से अलग हो चुका. तब भी इसका धड़ घोडे पर से नहीं गीरा. और घोडा वह धड लेकर + बावली पहंचा. सीलंकी सांगा व वजा के दरमियान युद्ध हुआ, इस विषय में कविने कहा है कि-

" परह बीडो लियां हुकम पातकाह रे, आवीयो बजो चढ नंद गीरी छपरे; "

" पर चढे राव सूरताण सु पाधरे, हाक ले ओ रियो वाज हरराज रे॰ "

" गाजीया वाण निशाण सर गरगडे, चाव वे वे कटक आवीया चापडे."

" धूणीयां सेल जी फेंकीयां घड घडे, देवडो खपरे ओरियो देवडे. "

" सार झड मंडीयो चगा सूर रो, खरां लोटां वणो निसरे तत लरो. "

" हाक तो थाट अलियाट रो दाहरो, प्वंग प्रताल गो मांक्षीयां पाधरां. "

" र्सींग भाजां पछे मांझीयां खह खहै, बजह घह उकरह छाहीया देहहै; "

" पसण सांगा जसा पगां आगल पडें, चालीयो वजो वैकुंट अणीयां चढें. "

वजेसिंह का सीर कटने जाने बाद, उसका घड को लेकर घोड़ा बावली पहुंचा, उस विषय में कवि ने कहा है कि-

<sup>&</sup>quot; स्रताण जतो कर लाग सवाहे, सत्र एवंडा दीघ सजा; आठां गांक तणो आंतरो, बंदन अने घड हुओं विजा."

<sup>&</sup>quot; आतो वात सणी उर अंतर, मोटां सपहां वेर मन; घड हैं गया पाछछा घाडायत वेरायत है गीया बदन "

<sup>+</sup> बावली गांव वास्तानजी से करीन २० माईल के फासले पर है.

' सब देवडा वहे सामसु, बजा जकां नांह दिह वले; माथो घड बेह मेहलाणो, बल करता जुजवा वले. " में हरराजुवत संग्राम होवतां, सोट सकर साहे सजह, भाण तणै कीधा बेहु मागां, भोग मांगवा तके भड़. "

इसका भाई नं. है घनसिंह इसकी सहायता में रहा था, वह भी वास्तानजी में हुंगरावत सामन्तसिंह सुरावत के हाथ से मारा गया, इस विषय में किव आसीया दुवा ने कहा है कि—

- " धुह हमे अंवर भ्रवे, मेले हद महेराण; वजमल देखे वेरीयां, तुं भागे तह ताण. "
- " मेलीयो मरे मरे परीयण, पण अूण भंग पाणे; धनीया ढलो घरे, हाले नयुं हरराज योत. "
- नं. ३ अजीतसिंह का पुत्र सूरताण नामक था, वह जोधपुर के राठौरों की सेवा में रहा, जहां पर उसको 'समुचा ' पहे की जागीर मिली थी.
- नं. है मानसिंह व नं. है वणवीर की ओलाद वालों को, देलदर व छोटालोटीवाडा की जागीरें मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये हैं.
- नं. है लूणकरण उर्फ लूणा, महाराव सूरताणसिंह के समय में सिरोही में काम आया. लूणकरण का पुत्र शार्वृलसिंह नामका होना, और वह महाराव रायसिंह का चूक हुआ उसमें लखावत पृथ्वीराज के साथ युद्ध में मारा जाना, मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है. बहुआ की पुस्तक में शार्वृलसिंह का नाम नहीं है, और लूणकरण की ओलाद में कितनीक पुश्त वाद नाओलादी होने का उल्लेख है.
- नं. ४ जशवंत को जोधपुर रियासत में 'कुलथाणा' नामकी जागीर मिली थी, लेकिन वाद में महाराव रायसिंह (दूसरे) ने, मणादर पट्टे की जागीर, बारह गांवों से इनायत की. जशवंत का पुत्र नं. ५ तेजपाल, महाराव रायसिंह का चूक हुआ, उस झगड़े में काम आया. इसके बाद जशवंत के भाईओं व उसकी ओलाद वालों की जागीरों के , वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.
  - नं. १४ जालमसिंह नाओलाद गुजर गया, जिससे मणादर के वजावतों की जागीर में से, मणादर के पाटवी की जागीर खालसे राज होकर, राजसाहेवां तेजसिंह को दी गई थी, जो इस समय खालसे राज है.

### २ वंशाहक्ष सतापुरा परगने शोरा खारल के बजाबत पांती नं. ?

सतापुरा की जागीर नं. है राघोदास को रियासत से इनायत हुई, और राघोदास की ओलाद में नं. ६ जुवानसिंह व नं. है खेमराज से इस गांव में दो हुकमनामा पांती हुई है, ईन दोनों पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वस्छ होता है.



### ३ वंदावृक्ष सतापुरा परगने झोरा खारछ के बजाबत. पांती नं २.

र खेमराज ( सतापुरा पांती नं. र के केशवृक्ष में नं. है वाला ) जी. मां. सतापुरा पांती नं. र मतापित र जगतसिंह
भतापित र जगतसिंह
नारसिंह तेनसिंह र हेमसिंह रत्नसिंह ३ खुसालसिंह ३ हीरसिंह
अ अतापिसेंह ( मीजुदा पाटवी )

### ४ वंदावृक्ष मणोरा परगने झोरा खारळ के वजावत पांती नं. १

१ मुजाणसिंह ( वंशवृक्ष नं. २ सतापुरा के वजावत पांती नं. १ में नं. ३ वाला ) ओ. था. मजोरा पांती नं. १
२ नाथुसिंह ( पांती नं. १ )
२ स्व्यापसिंह ( पांती नं. २ मजोरा )
-- दलपतसिंह ३ स्रतिसिंह हरनाय

४
४ समाणसिंह अकम्बर्तिह
(देखो पृष्ट १७६ पर)

×





नोट-यह गांव वि. सं. १८०५ में महाराव पृथ्वीराज ने, नं. १ चतरसिंह को दिया था. इस गांव में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. वेरापुरा के वजावतों में चारणीवंट का शिरस्ता होनेसे, भाई भाग होन्दु धर्मशास्त्र के मुआफिक खाते हैं, जागीर का धोरण नहीं है. इस गांव में वि. सं. १८५६ में अनोपसिंह नामका वजावत था, मगर वह किसका पुत्र था उसका पत्ता नहीं चला है.

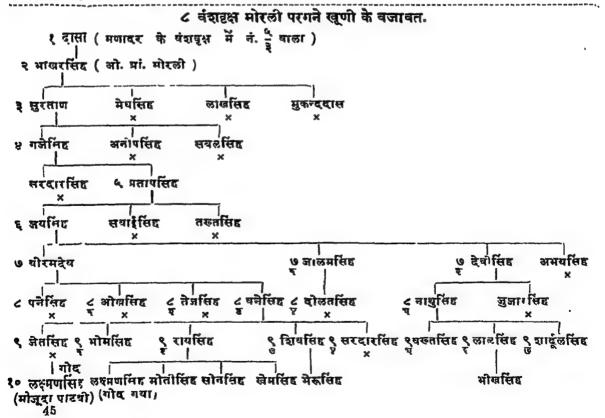

नोट-यह गांव वि. सं. १७१६ में महाराव अखेराज ने, नं. २ भाखरिसह को बक्षा था. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक रू. ३७१) सालाना लेनेका, ठहराव नं ७१६ ता. १३ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.



रायभाण कैशरीसिंह कीरतसिंह



१० (अ) वंशहक्ष झाडोली परगने झोरा खारळ के बजावत पाँती नं. २ के छोटभाई-



१० ( आ ) झाडोली परगने झोरा खारल के बजावत पांती नं. २ के छोटभाई.



नोट-झोडोली पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी रावतसिंह है, इसके भवानसिंह नामका एक पुत्र है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी चटवारा से वसूल होता है.

११ वंद्रावृक्ष अणदोर परगने खूणी पट्टे श्री सारणेश्वरजी महादेव के वजावत पांती नं. १.

१ रामसिंह ( मणादर वंद्रावृक्ष में नं. ३ वाला नं. ३ वनसिंह का पुत्र. ) ओ. मां. अणदोर पांती नं. १

सवरसिंह गोरभनदास
(देखी पृष्ट १८० पर) ×



नोट-पांती नं. २ का पाटवी नं. ९ किशनसिंह है. श्रीसारणैश्वरजी महाराज का इस पांती में आठआनी हक बट गरा से वसूल होता है.

### १३ वंदारक्ष पापली परगने मगरा के वजावत पाटवी पांती नं. १ खालसा राज.



नोट—नाओलादी होनेसे, आधी वावली की जागीर वि.सं. १८८० के पहिलेखालसे राज हुई, जो वि. सं. १९१९ में राजसाहेवां नांदीआ जेतिसिंह को पट्टे में दी, बाद वि. सं. १९६० में खालसे राज रखी गई, वह खालसा पांती और दूसरे वजावत छोटभाई नाओलाद हुए, उनमें से नाओलाद छोटभाई के हिस्से की खालसे हुई जागीर भी शामिल होकर, बावली गांव में रियासत की एक खालसा पांती और दूसरी वजावतों की पांती है.

### १४ वंशवृक्ष वावली परगने मगरा पांती नं. २ के पाटवी वजावत.



१३ (आ) वंशवृक्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई
१ गोवसिंह ( बंधवृक्ष नं, १३ बावली पांती नं. १ के बलावतों में नं. २ मगवानदास का पुत्र नं. ३ बाला )
१ लावसिंह १ कावसिंह १ कावसिं

### १३ ( इ ) वंशरक्ष बावली परगने मगरा के वजावत छोटभाई





नोट-वावली में पाटवी पांती नं. २ में वंशवृक्ष नं. १४ का नं. ६ जुजारसिंह पाटवी है, और (वंशवृक्ष नं. १३ (इ) का ) नं. १ वीरसिंह भी पांती वाला कहलाता है, लेकिन उसका हुकमनामा नहीं हुआ है. इस गांव के वजावतों से राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

### १५ वंदावृक्ष भरूडी इलाके जोधपुर के वजावत.

भक्षडी गांव, वावली के वजावत वंशवृक्ष नं. १३ में नं. है वाला पीथासिंह (नं. २ भगवानदास का छोटा पुत्र) को वि. सं. १७२६ में सिरोही रियासत से दिया गया, वाद में सरहद के फैसले में यह गांव जोधपुर रियासत की हद में गया. भक्षडी के वजावत में १ पीथिसह से कमशः २ सबलिसिंह, ३ मानिसिंह, ४ नारायणिसिंह, ५ ओपिसह, ६ वीरमदेव, ७ कैशरीसिंह, ८ मेघिसह, ९ भारतिसंह व नं. १० जुठिसिंह, इस मुआिफक पाटवी हुए. भक्षडी गांव में मौजुदा ठाकुर नं. १० जुठिसह है.

१६ वंदावृक्ष बडालोटीवाडा परगने झोरा खारल के वजावत. रै खेमराज ( मणादर के बजावत वंशवृक्ष में नं. 🞖 वाला. ) ओ. ग्रां. चढालोटीवाडा. २ फेश्वदास (काम आया सिरोडी, अपने पिता समेत वि. सं. १६७५ में. ) ३ शक्तसिष्ठ देवीसिंह ४ पवसिंह ५ करणसिंह कैशरीसिंह उदयसिंह ६ दुंगरसिंह दोलतसिंह ७ मोइनदास अमरसिंह सरदारसिंह जेतसिंह ८ काम साया <sup>×</sup> हरजी <sup>४</sup> ८ समामसिष्ठ ग्रमानसिंह महोबतसिंह रूधनसिंह रूनगिंह रायसिंह रू कैशरीसिंह हीरसिंह वनेसिंह १० अयसिंह भगवान प्रतापसिष्ठ शिवसिंह ९ वजेतिह जैससिंह प्रेमसिंह १० रायतसिंह सुजाण धनसिंह ६ गुमानसिंह प्रतापसिंह महोयतसिंह गलंसिंह

नोट-नं. १० पाटवी भोमसिंह को मूळसिंह नामका एक पुत्र है. नं. १ खेमराज व नं. २ केशवदास यह दोनों, महाराव रायसिंह का निंवज के पृथ्वीराज ने चूक किया, उस समय महाराव को सेवा में काम आये थे. इस जागीर में राजहक आठआनी चटवारा से वसूल होता है. १७ वंशवृक्ष मणादर के वजेसिंह का छोटा पुत्र नं 🚆 वाला अर्जुनसिंह का.(जागीर नहीं है राजपूत होगया.) १ अर्जूनसिंह ( मणादर के बजावत वंदावृक्ष में नं. है वाला ) इसकी ओलाद मावल व वासडा परगने सांवपुर में थी, अब कहां वले गये है पत्ता नहीं. रत्नसिंह वाधसिंह ४ मेतसिंह मेवसिंह नाडा हाथीसिंह जीवसिंह ५ जुजारसिंह ६ मानसिंह अथसिंह पत्रसिंह अमरसिंह पहाडसिंह गलसिंद ८ अचलसिंह वजेसिंह ८ ओटसिंह ९ चमनसिंह १८ वंशरक्ष देखदर परगने झोरा के डुंगरावत हरराजीत पांती नं. १ १ मान्सिंह ( मणादर वंक्षवृंक्ष नं. १ में नं. २ हरराज का पुत्र नं. है वाला ) ओ. मां. देलदर पांती नं. १ केशरीसिंह मेघसिंह ३ ईम्बरदास ध रूपंसिंह ( पांती नं. २ ) र ४ नारबान ( पांती नं. १ ) ५ अमरसिंह करणसिंह ५ जयसिंह (पांती नं. ३) केश्चवदास देवीसिंह सरदारसिंह कलसिंह ६ किशनसिंह कुशलसिंह ८ अमयसिंह ८ मालसिंह ९ विद्यारीदास ९ कुशलसिंह ९ अनीपसिंह १० प्रेमसिंह १० नवलसिंह धीरसिंह रायंसिंह ११ तर्र्लासिंह ११ ग्रुमानसिंह ११ बहादुरसिंह ११ लक्ष्मणसिंह (मीजूदापाटवी) ११ समर्थसिंह ११ रावतसिंह ११ परवतसिंह शिवसिंह हटेसिंह नयसिंह

47

नोट—देखदर की जागीर में नं. ४ नारखान व नं. है रूपसिंह को दो पांती थी, वादमें नं. ४ नारखान के पुत्र नं. ५ अमरिसंह व नं. है जयसिंह दरिमयान पांती नं. १ की जागीर तकसीम हुई, जिससे नं. है जयसिंह को पांती नं. ३ कहलाई गई, और पांती नं. १ व पांती नं. ३ के अलग अलग हुकमनामे, वि. सं. १८८६ के पहिले से होने लगे,

पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी नं. ११ तक्तिसिंह है जिसके इन्द्रसिंह, मोहवतिसिंह, पहाडिसिंह, नामके तीन पुत्र है. इस पांती में राज्यहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

१९ वराष्ट्रक्ष देलदर परगने झोरा के ढुंगरावत हरराजीत पांती नं. ३
१ जयसिंह (वंशपृक्ष नं. १८ देलदर के हरराजीत में नं. १ वाला) ओ. मां. देलदर पांती नं. ३



नोट-देलदर पांती नं. ३ का मौजूदा पाटवी हिम्मतसिंह है जिसके मोतीसिंह, व कृष्णसिह नामके दो पुत्र है. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी बटवारा से वस्ल होता है.



रू डाधीमिट (पन्ट् र्वडायुक्त देलदर परगमें झोरा के दुंगरावन दरराजीत पांती नं. २ में नं. १ दपसिंह का पुत्र.)

कीरतंसिह

जुदारसिंह

९ जापनसिंह ( मौजूदा पाटची ) ९ पीर्धसिंह

८ पाचमिह

दूर्भगमान ३ मतापनिह ४ मधावनिह गयायगिष्ट जोधसिंह गिष्ट्र भाषा दू भूजितिह नवस्सिह ओगसिंद कर्यनिंद ४ धूलतिह (गोद गया)

-देलहर पांती नं. २ में राजहक आठआनी चटवारा से वसूल होता है.

२१ वंजावृक्ष छोटालोटीयाटा परगने झोरा के हुंगरायत हरराजीत. १ ब्यावीर ( यदायुक्त में १ मणादर में न. २ दरराप्त का पुत्र है, है वाला. )



नांट-इस जागीर में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

**⇔0000000000000** 

# प्रकरण १६ वां

# डुंगरावत के गांगावत.

१ वंदावृक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं. १.



नोट—जेलां पांती नं. १ में मौजूदा पाटवी जोरसिंह है. इस पांती में राजहक आठ आनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३७९) दाखिल करनेका ता. १७ जून सन १९२३ ई. के ठहराव से तय हुआ है.

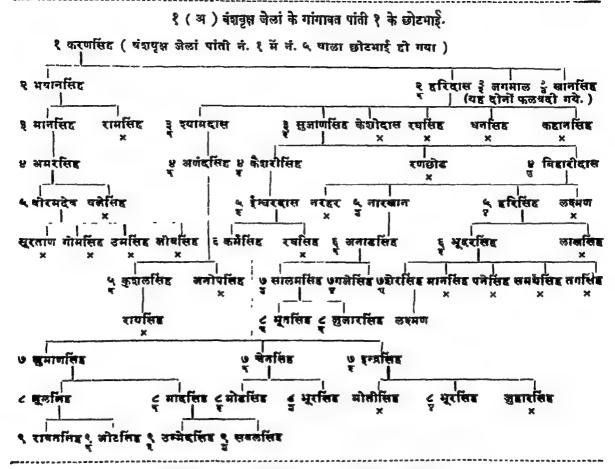

२ वंशवृक्ष जेलां परगने मगरा के गांगावत पांती नं २.





२ ( अ ) वंशवृक्ष जेलां परमने मगरा के गांगावत पांती नं. २ के छोटभाई.



नोट—जेलां में दूसरी पांती का पाटवी नं. १० वजेसिह है. इस पांती में राजहक आठआनी, नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३३४) वसूल लेनेका, ठहराव ता. १७ जून सन १९२३ इस्वी से तय हुआ है.

इस गांव के गांगावत राजपूतों को फलवदी गांव की हद में काइत करने का हक उपर्युक्त ठहराव से मिला है. रियासत के दफतर से मालूम होता है कि जेलां के गांगावत छोटभाई पांती नं. १ के वंशवृक्ष में गजेसिंह को नमक आदि जागीर हक में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसके नामका हकमनामा न होनेसे, उसकी अलग पांती दुर्ज नहीं की है.

१९२ पर)

३ वंशवृक्ष फलवदी परगने मगरा ( पहे श्री वेजनाथजी महादेवः ) के गांगावतः

फलवदी गांव श्री वेजनाथजी महादेव का है, लेकिन उस गांव की हिफाजत का जिम्मा जेलां के गांगावनों के तरफ होने से, यह गांव की हिफाजत के वास्ते जेलां पांती नं. १ के छोटभाई के वंशवृक्ष नं. के में नं. ३ जगमाल व नं. ३ खानसिंह गये थे. खानसिंह की ओलाद वाले वाद में इलाके गेरे में चले गये थे, जिससे पाटवी गांगावत जगमाल को ओलादवाले हैं. इस गांव में महादेवजी का आठआनी हक ता. १९ जून सन १९२३ इस्बी के ठहराव मुआफिक वटवारा सें वसूल होता है.

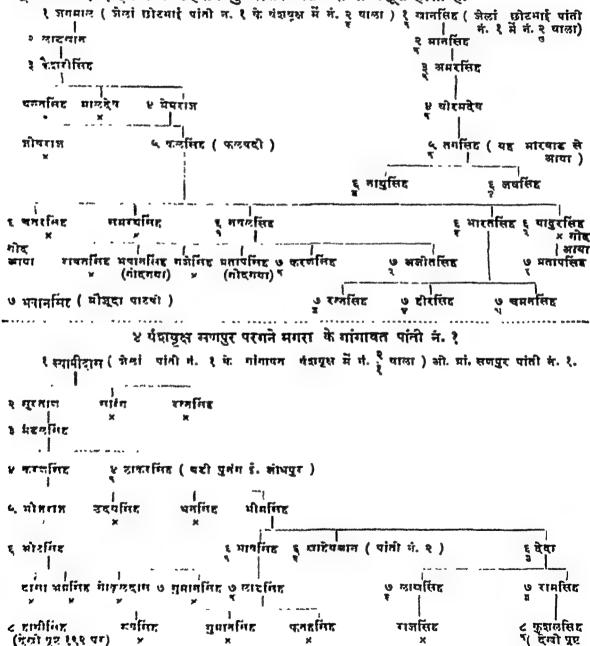

नोट-ईस पांती का मौजूदा पाटवी नं. १३ भीमसिंह ने ता. १४ जुन सन १९२३ ई. के ठहराव से रू ६२१) सालाना राज्यहक की आठआनी के दाखिल कर ने का, नकद लगान के कानून मुआफिक तय किया है.

# ५ वंशावृक्ष सणपुर परगने मगरा के गांगावस पांती नं. २ र साहेब्सान (वंशवृक्ष नं. ४ सणपुर पांती नं १ में नं. ६ वाला ) ओ. मां. सणपुर पांती नं. २ र देवा नयसिंह निहारीदास प्रमासिंह सीवसिंह नायसिंह अमाहसिंह प्रमासिंह सीवसिंह नायसिंह अमाहसिंह प्रमासिंह सीवसिंह नायसिंह अमाहसिंह प्रमासिंह सीवसिंह असिंह प्रमासिंह सीवसिंह प्रमासिंह प्रमासिं

नोट—सणपुर पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी नं. ९ चतरसिंह है. इस पांती में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालान रू. ५२४) लेनेका ठहराव ता. २७ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है. इस ठहराव में पांती नं. २ का ओ. प्रां.

स्यामीदास गांगाओत की जो लिखी है, वह गलती से लिखी गई है, क्यों कि वह जागीरदारान के कानून से खिलाफ है, वाकेही इस पांती का ओ. यां. साहेबखान भीमसिंहोत है.

खास नोट—सणपुर के गांगावतों को यह गांव वि.सं. १६७२ में, महाराव रायिसह ने दिया था, वाद में वि. सं. १८८६ में 'राणेरा 'व वि. सं. १९२५ में करजाल, का खेडा, यह दोनों खेडे आवादी के लिये दिये गये, सन १९२३ ई. में सणपुर की दोनों पांती वालों से जो ठहराव हुए हैं, उनमें जो रकम राज में दाखिल करने की ठहरों है, उसमें करजाल खेडा की रकम सालाना, दोनों पांती की मीलाकर रू.५०), और राणेरा खेडा के सालाना रू. ५०) पन्द्रहसाल के वासते मुकरर है, वाद में सोलहवे साल से करजाल के रू.१००) व राणेरा खेडा के रू. ८०) राज्यहक के लेने के है, और उसके वाद नकद लगान के कानून मुआफिक रकम वढेगी.

### ६ वंशवृक्ष परीपुनंग इलाके जोघपुर के गांगावत.

यह गांव ठाकरितह (सणपुर पांती नं. १ का वंशवृक्ष नं. १ में नं. ३ मंडल का पुत्र) को सिरोही रियासत से दिया गया था, मगर वाद में जोधपुर रियासत के तरफ चला गया. वडीपुनंग के गांगावतों में, १ ठाकरितह से क्रमशः २ नृसिंह, ३ गोविसिंह, १ अणंदिसिंह, ५ वीरमदेव, ६ भूतिसंह व ७ खुमिसह, इस सुआफिक पाटवी हुए, इस समय मांजृदा पाटवी नं. ७ खुमिसिंह है.



# प्रकरण १७ वाँ.

# डुंगरायत के मेदायत.

ठिकाना पाडिव वंशवृक्ष में नं. २ हुंगरसिंह का पुत्र नं. हैं भेदा से 'भेदावत' कहलाये गये. भेदा को शुरू में 'राडबर' की जागीर मिली थी, यह श्री सारणेश्वरजी महादेव के मन्दिर का रक्षण करने में काम आया, इसकी ओलादवाले को 'मुडारा' की जागीर (जो इस समय में जोधपुर रियासत में है) मिली, बाद में 'कोलर' का पहा मिला, और फिर छूट गया, अखीर में नं. ९ राजसिंह को 'चूली' की जागीर रियासत से इनायत हुई.

? वंदावृक्ष चूली परगने खूणी के भेदावत पांती नं. १. १ मेदा ( वंशवृक्ष ठिकाना पाडिच में नं २ द्वंगरसिंह का प्रत्र नं 🐉 चाला ) २ लालसिंह ( मुंदारा व बाद में इसकी ओलादबाले पिन्डवारा व तेलपुर आदि तांबों में है. ) ३ रत्नसिंह ४ देमसिंह ष्ट्र जेगारसिंह ( इसकी ओलांद वाले जीधपुर रियासत में चलेगये.) ५ जीवसिंह ५ नारायणसिंह ( पांती नं २ ) ५ सांगा र (देसो पृष्ट १९५ पर) र × ६ जोगीदास कहानसिंह ७ देवा ८ तेनसिंह ९ राजसिंह (ओ. यां. चूली पांती नं. १) अणंदसिंह १ अजनसिंह १० माइसिंह ११ डुंगरसिष्ठ मीमसिंह सुरताण र(देखों पृष्ट १९५ पर) x (देखो पृष्ट १९५ पर) × र्इ शंभुद्रान



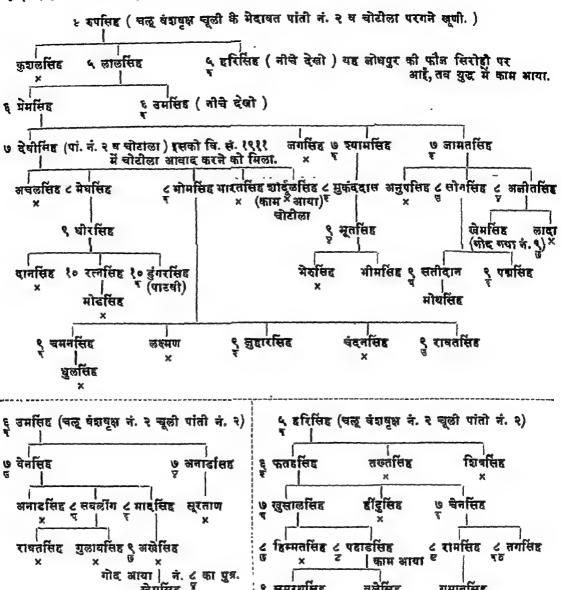

# चूली के मेदावतों का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ भेदा के पिता डुंगरसिंह को 'राडवर 'मिला था, वहांपर यह रहा, और (पाडिव वंशवृक्ष में नं. १ वाला) तेजसिंह को 'ओडा 'की जागीर मिलने से वह ओडे गया. भेदा सारणेश्वरजी में काम आया.

नं. २ रायधर राडवर में था, और इसका भाई लालसिंह को ' मुडारा ' की जागीर मिली, वाद राडवर छूट जानेसे, दोनों भाईओं की ओलादवाले मुंडारा गांव में चले गये.

नं. है लालसिंह की ओलाद वालों में, एक भाई कला की ओलाद वाले पिन्डवारा के राणावत के पास जागीर मिलने से रहा, दूसरा कर्मसिंह को तेलपुर की जागीर मिली व तोसरा तेजमाल को 'छोटी पुनंग' (छोटी पुनंग गांव वर्तमान समय में जोधपुर रियासत के तरफ है, लेकिन उस जागीर के ठाक्कर तेजमाल की ओलाद वाले हैं ) की जागीर मिली, जिनके वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है.

नं. ४ हेमसिंह उर्फ हामा प्रसिद्ध पुरुष हुआ था, मृतानेणसो की ख्यात में लिखा है कि इसने 'पालडी ' के देदा देवडा को ( इस देदा के नामसे डुंगरावतों में ' देदावत ' शाखा हुई है, जिसको ओलाद में ' नांवी ' इलाके जोधपुर के देदावत है. ) मारा था. हेमसिंह को महाराव मानसिंह ने मारा था, इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि,

" अतुली वल अकल न सकीया आंगम साजे सु तण निरो हो सार. "

" दामो अरयद राय हेरीयो जनरा हेरू फेरिया ज्यार. "

" सिरोहीया साथ कुण सा'झत हामा वानी त्रीर हक. "

" काया कुटे बनो जरी कार्ल काला सिर आया कटक. »

" रिणरीधल उपरी रतनावत गै गढ में गजरूप घणा "

" मोद्रतणा दल पहल पैलिया तो दल आया मान तणा. "

" मान राव हामी मारेवा केवा मागण कटक करे. "

' पग पग आवंतां प्रसण भीच न हुतो पगां भरे. '

पाया जाता है कि यह वीसलपुर के लखावत कल्याणसिंह ने, जब सिरोही की गरी का कब्जा किया, तब उसकी सेवा में उपस्थित था, और जब महाराव सूरताणसिंह के साथ, कल्याणसिंह का कालंद्री में युद्ध हुआ, तब कल्याणसिंह की सहायता में इसने युद्ध किया है, यह मुडारा गांव में काम आया.

नं. १ खंगारसिंह की ओलाद में क्रमशः नं. २ आसराज, ३ करणसिंह, ४ खानसिंह, ५ धनसिंह, ६ सामन्तिसह, ७ रघसिंह, ८ जगन्नाथ, ९ माहसिंह, इस मुआफिक हुए, और माहसिंह के तीन पुत्र नं. १० सूरतिसह नं. १० अमरिसंह, व नं. १० चत्रसिंह है, वे इलाके जोधपुर में रहते है.

नं. ५ जीवसिंह के भाई नं. है नारायणदास, नं. ईसांगा, व नं. ई साकरसिंह, यह तीनों भाई 'कोलर' में काम आये.

नं. है रावतितह, वीसलपुर के लखावत कल्याणिसह को सेवा में था. यह हुंगरावत वजेसिंह को 'इडर 'से आते हुए, रोकने के लिये चीवा खेमराज के साथ गया था, जहांपर हार खाकर जख्मी हुआ, इस विषय में कवि ने कहा है कि,

" दन घर छगां देखियो राखे जतने रात्र, खीगो ने राक्त खडे दोखीयां देसां दात्र."

" फांकल जी रावल फरां बजातणा सूग बोल, कलांज चढीयो जोर कर तहां वजपल खग तो रू. "

" विध विध खागां वाजीयो कांकल जो करणा, मूण खेमा रावत सपढ वजमल सुं वहणा."

- " वजमल अरी ब्लंडणो वहतां ये वजपाल, छीबो खीमो साजीयो वेरज लिघो वाल. "
- " पढीयो रावत पागती हद कीथी हथवाह, वाह केहतां वाहीई अणवध करे उपाह. "
- " गडयल खाए रावत गीयो जोए जोए सूरा जात, क्षत्री केहक साजीया बजा कलारी वात. "

जबिक कालंद्री में युद्ध हुआ, तब फिर रावतिसिंह उस लडाई में कल्याणिसिंह की सहायता में रहा, बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि वह 'छोटालोटीवाडा ' गांव में काम आया, लेकिन रघु नामके किन ने, जो दोहे हुंगरावत स्रसिंह काम आया उस विषय में कहे है, उनसे मालूम होता है कि, यह उस लडाई में मारा गया, जिसके लिये किन कहता है कि,

" काले रापायण कियो पहेलो खेमो पाड, पडेज रायत पाडीयो रंग हो जीतो राड. "

नं. ७ देदा 'पालडी 'में काम आया, और उसका पुत्र, नं. ८ तेजसिंह गांव 'वासाडे 'काम आया.

नं. ९ राजसिंह तेजसिंहोत को 'चूली' गांव की जागीर मिली, जिसके बाद लिखने काविल इतिहास नहीं है.

(नोट) चूली गांव की जागीर में पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी भाणसिंह है, उसके हेमसिंह व घुलसिंह नामके दो पुत्र है, जिसमें घुलसिंह नं. १ लाखसिंह के गोद गया. इस जागीर में दूसरी पांती का पाटवी (वंशवृक्ष नं.२ में) नं. १ हंगरसिंह है, जिसके तरफ 'चूली' की दूसरी पांती के साथ, 'चोटीला' गांव आवादी के लिये दिया हुआ था, लेकिन चोटीला गांव, खालसा राज में रखकर, ता. १३ मई सन १९२३ ईस्वी के ठहराव से, हुंगरसिंह को राडवर गांव में रू ३००) की जागीर पार्टीशन के कानून से आवगी देकर, उस राडवर की पांती का, इस हुंगरसिंह को ओ. अं. ठहराया गया है, और चूली की पांती में, राज्यहक आठआनी की रकम पांती नं. १ के पाटवी भाणसिंह के शामिल, ठहराव नं. ७१४ ता. १७ मई सन १९२३ ई. से नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. ६९६) लेनेका दोनों पांती का तय हुआ है.

### रे वंशवृक्ष गोडाणा परगने खूणी के भेदावत-

गोडाणा गांव, वि. सं. १९०९ में भेदावत कहानसिंह कलसिंहोत चुलीवाले को रियासत से आवादी के वासते दिया गया, बाद में कहानसिंह का बडा पुत्र नवलसिंह गोडाणा गांव में गया, और दूसरे पुत्र, चूली गांव में रहे.



नोट-इस गांव का मौजूदा पाटवी शिवनाथिसिंह है. इस गांव की ओ. यां. कहानिसिंह कलिंहोत है. इस जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १६७) लेनेका ठहराव नं. ७१० ता. ८ जुन सन १९२३ ई. से तय हुआ है.



५ वंदावृक्ष गदरा इलाके पालणपुर के भेदावत.

१ अनाहसिंह (पिन्डवारा के मेदावत रामपूत वंशवृक्ष नं. ४ में नं. ४ वाला. ) इसको गहरा गांव आवादी के वास्ते २ मीससिंह ग्रमानसिंह सबर्कतिह **मताप**सिंह

मिला. यह बहुत मौजिज राजपूत बा. रियासत सिरोही व मेवाड की सरइद तय हुई, उसमें सिरोही रियासत की अवली सेवा इसने बजाई थी.

६ वंदावृक्ष तेलपुर परगने पिन्डवारा के मेदावत. ( राजपूत दावे. )

तेलपुर गांव पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. हैं कर्मसिंह को जागीर में था, लेकिन वि. सं. १७८५ में पाडिव के ठाकुर ने, रावतिसंह (देखों नं. हैं) को चूक करके मारा, और नकुब राजपूत जो उसका प्रधान था, उससे गांव छीन लिया, जिससे भेदावत राजपूत 'राजपूत दावे' इस गांव में रहे हैं. इसवी सन १९२३ में पाडिव ठिकाने के साथ नया ठहराव हुआ, उसमें यह गांव खालसे हुआ है.

१ कमें सिंह (पिन्दियारा के भेदायत राजपूत वंशवृक्ष नं. ४ में नं. १ वाला.) २ दूर्जनसिंह ३ भीमसिष्ठ धुरावतंसिंह (पाडिय ठाक्कर ने सारा) **४** राजसिंह ५ हरिसिंह **कै**शरीसिंह रामसिंह ५ स्पसिष्ठ लाडा ६ वस्तसिंह ७ समामसिंह ७ खेमराज शिवसिष्ठ ८ हुंगरसिंह दू जैनसिंह नीवराज ९ खुसालसिंह ९ दानंसिंह १६ ८ रामसिंह गलेसिंह ८ गुमानसिंह ८ जालंमसिंह ९ मतापसिंह पू तर्कतसिंह पू सोनसिंह पू भीरसिंह पू सवलसिंह पू तेजसिंह मुकन्दसिंह अजीतितिह **१०** जामतसिंह कैशरोसिंड रचसिंह ९ मेमसिंह नवलसिंह मर्गसिङ सगतसिंह गनेसिंह अचलसिंह

७ वंशानृक्ष छोटी पुनंग इलाके जोधपुर के भेदाबत.

पिन्डवारा के भेदावत राजपूतों का वंशवृक्ष नं. ४ में नं. हैं तेजमाल को छोटीपुनंग गांव की जागीर, सिरोही रियासत से मिलो थी, वाद में यह गांव जोधपुर की रियासत के तरफ गया. छोटी पुनंग के भेदावतों में नं. १ तेजमाल से क्रमशः २ कमेंसिंह, ३ सतीदान, ४ भूपतिसंह, ५ नाहरखान, ६ रघिसंह, ७ केशरीसिंह व ८ गोदिसंह पाटवी हुए. गोदिसंह के तीन पुत्र ९ अनाडिसंह, ३ जोधिसंह, ३ चेनिसंह पाटवी की ओलाद वाले है.

# प्रकरण १८ वां.

# मालणवा डुंगरावत.

ठिकानों पाडिव वंशवृक्ष में नं.२ डुंगरिसेंह के पोता मालदेव से मालणवा कहलाये गये. १ वंशवृक्ष वीरवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा हुंगरावतः

र जांजण (वंशवृक्ष ठिकाना पाडिय में नं. २ हुंगर्रासह का पुत्र नं. है वाला ) २ मालदेव ( मालणवा कहाये. ) इसने मालणु गांव बसाया. ३ वायसिंह ४ रहमंग ५ तेशसिंह ६ रायमल ७ कर्मलिंह (बीरोली) ७ श्यामलदास ८ इश्वरदास ९ दयालदास १० जगतसिंह रू॰ करणसिंह (सीवेरा.) भोटसिंह ११ देवीसिंह १२ भोपसिंह (बीरबाडा ) १२ असेसिंह (छोटमाई देखो पृष्ट २०२ पर ) १२ माहसिंह । (मालणु) १३ चतरसिंह १४ जोरसिंह पद्मसिंह तेनसिंह जालमसिंह जामतसिंह दोलतसिंह समामसिंह १५ गलालसिंह १४ प्रेमसिंह
| × × × × × × × × × (देखो पृ. २०२ पर) १५ अगरसिंह कहानसिंह भोपालसिंह १५ वदसिंह मोपालसिंह रू५ मालसिंह अनाडसिंह (काम आया वि. सं. १८७० में) १६ सुरनमल १७ मेचसिंह चेनसिंह १७ अवलसिंह १७ देवीसिंह प्रतापसिंह समर्थसिंह करणसिंह १८ धुक्रसिंह १८ रत्नसिंह × (मीजूदा पाटबी)

? ( अ ) वंशवृक्ष वीरवाढा परगने पिन्डवारा के डुंगरावत मालणवा छोटभाई



#### ? (आ) वंश्वरक्ष वीरवाडा परगने विन्हवारा के माळणवा छोटमाई.

🔾 अखेलिह (बीरवाडा के मालणवा वंशवृक्ष मं. १ में मं. ११ देवीसिंह का पुत्र मं. १२ वाला ) छोटमाई 👶



नोट—वीरवाडा गांव का राजहक जो आठआनी लगता है, वह महाराव शिवसिंह ने श्री बामणवारजी महाराज के मन्दिर को अर्पण किया है. नं. २ सालदेव ने मालणु गांव बसाया था, जो गांव जोधपुर रियासत के साथ सिमा निकाल ने के फैसले में, जोधपुर तरफ चला गया.

नं. १३ वस्तिसिंह के समय में भारी दुष्काल पड़ा था, उस समय इसने अपना अनाज का कोठार अपनी प्रजा को अपण करने से किसी कवि ने कहा है कि—

" दर्गाओं मरुवर देश, गऊ हाले गालवे; वीरवाहे वगतेस थांभी दीवां देवडा. "

नं. १६ वदसिंह व वंशवृक्ष १ (आ) में नं. रैं वाला जगतिसह, पाडिव के हुंगरावतों के साथ, वि.सं. १८७० में वाद हुआ उसमें काम आय थे, दंतकथा में कहा जाता है कि मालणवा देवडा ने, रामावतों के उपर हमला करके उनकी पोल के किवाड ले आये थे, जो अब तक वीरवाडे में मौजूद है.

वंशवृक्ष नं. १ (आ) में नं. है कुशलसिंह की ओलाद वाले वि. सं. १८७८ में सवरली गांव म थ, लिकन नं. है रत्निसिंह वि सं. १८९१ में नाओलाद होने से, सवरली गांव खालसे हुआ, जिससे नं. है राजसिंह की ओलाद वाले वीरवाडा में आवाद हुए है. इस गांव में आठआनो राजहक जो बामणवारजो महाराज के देवस्थान के तरफ जाता है, उसकी वसूलात बटवारा से होती है.

२ वंशवृक्ष वीरोली परगने पिन्डवारा के मालणवा ( नाओलादी से खालसा ) पाटवी.



नोट-नाओळाद होनेसे वीरोळी गांव खाळसे राज हुआ.

ह वंदावृक्ष सोणवाडा परगने पिन्डवारा के मालणवा. राजपून दावे.







नोट-इस गांव में पाटवी अजेतिसंह मौजूद है, और गांव आबादी की खास शर्त से जागीर में है, जिसमें राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है, अजेतिसंह को शिवनाथिसिंह नामका एक पुत्र है.

७ वंदावृक्ष पालकी परगने खूणी के मालणवा राजपूत (राजपूत दावे)
१ अजवित (वंदावृक्ष नं. ३ सोणवाहा के मालणवा राजपूत में मं. ४ वाला नं. १ कोथित के पुत्र) राजपूत दावे. पालकी गये.
१ दुवैनितिह

हिरितिह १ प्यातिह

४ मुदरितिह ६ मुकन्टितिह

६ हीरितिह ६ सुकन्टितिह ६ दे सुकन्टितिह

८ बंशवृक्ष बीरोली परगने पिन्डवारा के मौजूदा मालणवा राजपूत. (राजपूत दावे.)
वीरोली गांव, वंशवृक्ष नं. २ वीरोली के मालणवा में नाओलादो होनेसे खालसा
राज हुआ था, बाद में सोणवाडा के मालणवा राजपूत वंशवृक्ष नं. ३ में नं हैं साहेबखान
का तीसरा पुत्र जुजारसिंह को, वीरोली आबाद करने को रियासत से दिया गया, मगर
आवाद नहीं होनेसे खालसा राज रहा, लेकिन साहेबखान की ओलाद वाले वीरोली
गांव में राजपूत दावे रहते हैं.

[ २०६ ]



८ (अ) वंशरक्ष वीरोली के मौजूदा मालणवा राजपूत ( राजपूत दावे ) वीरोली में व सरवली में भी है.



९ वंशास्त्र म्री परगने पिन्डवारा के मालणवा (नाओलादी से खालसा) व उनकी ओलाद सवरली में है, वह मालणवा राजपूत.

वंशवृक्ष नं. ३ सोणवाडा में नं. ३ वर्ष्तासंह के पुत्र जीवसिह को मूरी गांव आवादी के लिये मिला था, मगर वाद में नाओलादी होनेसे खालसे राज रहा. जिवसिंह का एक पुत्र नं. १ सवाईसिंह सवरली चला जानेसे, उसकी ओलाद वाले सवरली गांव में राजपूत दावे मौजूद है.



# १० वैदाहक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के नालणवा पांती नं. ?

सीवेरा की जागीर मालणवा करणसिंह को मिली थी, करणसिंह के पुत्र जगतसिंह: व जयसिंह सीवेरा में रहे. जगतिसिंह के पोते से इस जागीर में दो पांती हुई. करणसिंह के पुत्र जोधिसह को आंवली गांव मिला था, जिसकी ओलाद न होनेसे, आंवली गांव खालसा राज हुआ है.

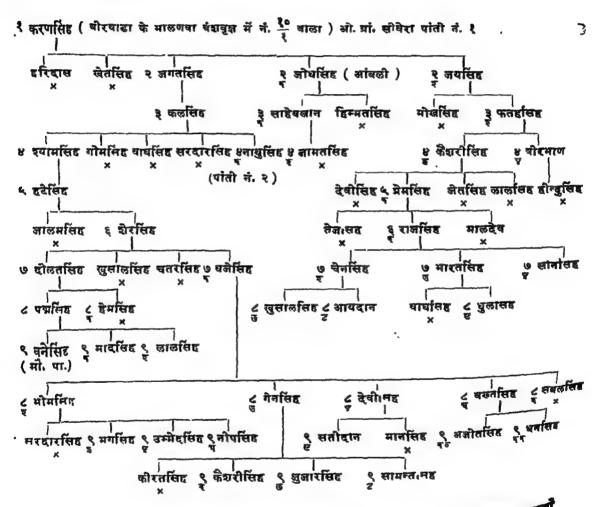

नोट-इस पांती में राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है. मौजून वाटनी वनेसिंह के १ प्रथ्वीराज व २ भूरसिंह नामके दो पुत्र है.

#### चौहान कुछ कल्पहुम.

# नं. ११ चंद्रांबृक्ष सीवेरा परगने पिन्डवारा के मालणवा, पांती नं २



नोट-इस पांती में जीवसिंह मौजूदा पाटनी है, और राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है.

कनं. १ ग्रमानसिंह नाओछाद ग्रजरे है. जोकि चहुआ की पुस्तक में जीवसिंह के छोटे भाई कैशरीसिंह को, नं. १ गजेसिंह के गोद जानेका छिखा है, परन्तु वह राज से मंजूर नहीं हुआ है, और यह भी कहा जाता है कि, कैशरीसिंह नं. १ गजेसिंह के गोद नहीं गया, छेकिन नं. १ गुमानसिंह जो इसी साछ में ग्रजरा है, वह उसके गोद गया था.



# प्रकरण १९ वां.

# कीतावत व मामावली के गोसलावत देवडा.

सिरोही राजकुल वंशवृक्ष में नं. ४ वाले महाराव लूंमा के पुत्र दुदा से, चौथी पुस्तपर 'कीर्तिपाल' हुआ, जिससे 'कीतावत,' और दूसरा पुत्र 'चाहह ' के पुत्र 'गोसल ' से 'गोसलावत' कहलाये गये, गोसल की ओलाद वाले को, मामावली की जागीर मिलनेसे, वे ' मामावला देवडा ' भी कहे जाते है.

? वैशवृक्ष कीतावत देवडा पामेरा में (राजपूत दावे.) र दुदा ( रामकुछ सिरोही देवडा चींहान वंशपृक्ष में नं. ५ वाछा ) रे मुलसिंह ३ मांदण ४ कोतीपाल ६ लालसिंह (सणदरा हैं। जोधपुर में) शंकरसिंह ६ द्वा भवानसिंह भीमसिंह ६ देवकरण ६ सांगा ( जुधादा हैं। अभावन हैं जोधवन) सेवाह में) ७ सरताण (टोकरा) ८ वणवीर कांधल ९ भगवान दिमाण रामसिंद ११ स्थानसिंह र अर्णदसिंह वक्तसिंह हटेसिंह १२ मृतसिंह (पामेरा) (नाओळादी से टोकरा बाळसे राम) रानसिंह साहेबजान १३ श्रीरासद जना**ड**सिंह चुमाण १३ गलसिंह १५शुकानसिंह १४ देवीसिंह १४ अजीतसिंह १४ वक्तसिंह १५ चमनसिंह १५ रत्नसिंह

नोट-नं. १ दृदा के तरफ रोहीडा परगने के धनारी आदि गांवों की जागीर थी. नं. १ कीर्तिपाल ने वि. सं. १४३० में, धनारी गांव के पास 'जालोकरा' नामक गांव

(जो इस समय वैरान खेडा है.) रावल ब्राह्मण को दिया था, वैसा रावलों के भाट की वही से पाया गया है, (ईस गांव में पुरोहित नारायणदास नामका मुसाहिब जो महाराव शिवसिंह के समय में था, और जिसने सिरोही रियासत की अच्छी सेवा बजाई थी, वह रहता था.)

नं. ५ लालसिंह को सणदरा मिला, जिससे उसकी ओलाद वाले वहां गये, बाद में वह गांव रियासत जोधपुर के तरफ जानेसे, उसकी ओलाद वाले 'भोमिये' कहलाये, जिसका वंशकृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. र् दूदा को परगने पामेरा का गांव टोकरा मिला था, मगर नं. १२ मालदेव जो पाटवी था, वह नाओलाद हुआ, और टोकरा गांव वैरान होगया, जिससे खालसा राज हुआ, बाद में नं. र् भूतसिंह को, रियासत से पामेरा गांव में अरहट दिये गये, जिसकी ओलाद वाले, पामेरा गांव में राजपूत दावे रहते हैं.

नं. ई देवकरण को कांकेदरा मिला था, मगर वाद में इसकी ओलाद में, नं. ७ देवीसिंह उदयसिंहोत, अपने मामा राणावत दोलतसिंह विजापुर इलाके जोधपुर वाले के पास चला गया, जिससे उसकी ओलाद वाले विजापुर में रहे, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

नं. 🔓 सांगा की ओलाद वाले मेवाड में लुघाडा गांव में चले गये, जो वहांपर विद्यमान है.





#### पंदापृक्ष विजापुर इलाके जोघपुर के कीतावत देवडा.

र्षश्रप्र में. १ के कीमायतों में मं. १ देयकरण से कमशः २ कमैसिंह, ३ दीरसिंह, ४ लालसिंह, ५ इश्वरदास, ६ उद्दर्शनद्द व ७ देवीनिंह हूप. देवीसिंह वि. सं. १७९० में विज्ञापुर विला गया, जहां पर उससे क्रमशः ८ नोदनिंह, ९ द्यालदान व १० नागुर्निंह हूप. जिनका परिवार



# ४ यंदारक्ष मामावर्ला परगने पामेरा के गोसलावत. ( छोटभाई. )

सिरोही के महाराव लूंभा का पुत्र चाहड की ओलाद वाले के तरफ, डोहुआ गांव की जागीर थी, वाद में डोडुआ लूट गया, जिससे नं. ६ पीथिसिंह मामावली गांव में आया. सिरोही रियासत के पूराने दफतर से मालूम हुआ है कि, नीचे के वंशवृक्ष में नं रू गजेसिंह, पीथिसिंह का तीसरा पुत्र था, तब भी उसकी ओलाद वाले, मामावली गांव की जागीर के पाटवी थे, वि.सं. १८५६ में (महाराव वैरीसाल के समय में) दृसरी पांती के वंशवृक्ष का नं. है वाला मुकुन्दिसह पाटवी था, और उसकी ओलाद वाले के नाम रियासत

से पाटवी का हुकमनामा होता था, दूसरे सब छोटभाई गिनेजाते थे, लेकिन सन १९२३ ई. के मई महीने में जो नया ठहराव हुआ है, उससे यह जागीर में दो हुकमनामा पांती कायम हुई है.

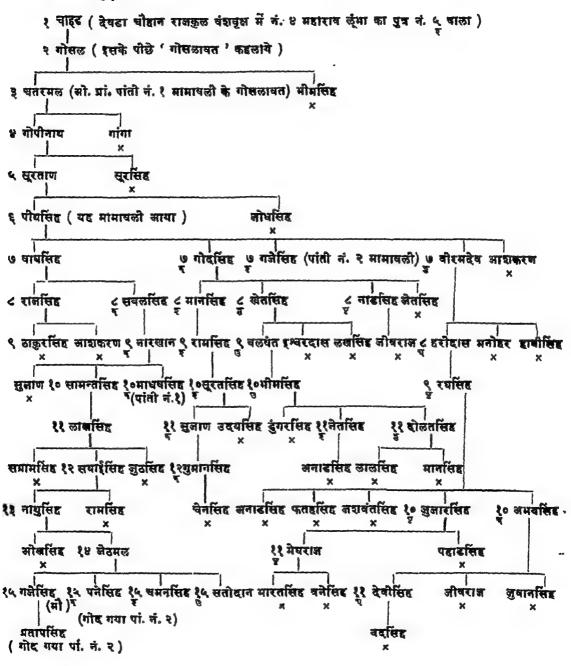

#### ५ वंदावृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावत पांती नं. ?



नोट-मामावली पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी नं. ६ शिवनाथसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १२२) लेनेका ठहराव नं. ६७६ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

# ६ धंदावृक्ष मामावली परगने पामेरा के गोसलावल पांती नं. २ १ गोर्निह ( मांमावली पंदावृक्ष मं. ४ में नं. ७ पाला नं. ६ पीर्यसिंह का पुत्र ) ओ. मां मांमावली पांती नं. २ २ केटारीमिंह २ सर्वतिह दलिंह २ स्वतिह १ मुक्तिविह वीरमदेव १ नारावण रत्नसिंह २ मांविह ५ मालिंह ५ सोनिंह मालिंह १ मालिंह ६ सोव्हिह २ मांविह ६ सोनिंह मालिंह १ मालिंह ६ सोविहिह १ मालिंह १ मालेह १ मालिंह १ मालिंह

नोट-मामावली पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी नं. ८ प्रतापिसह है. इस जागीर में राज्यहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १९८) लेनेका ठहराव नं. ६७५ ता. ८ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.

| गोद आया ८ प्रतापसिंह (मीज्दा पाटवी)

# प्रकरण २० वां.

# वहगांमा, व वागहिया देवहा.

सिरोही राज्य स्थापन करने वाले विजलराय के पांच पुत्रों में, नं. हैं लूणकरण, (देखों राजकुल वंशवृक्ष में नं. हैं वाला) मंदार के मुगल के साथ युद्ध करने में काम आया था, जिससे मंदार उसके पुत्र तेजिसेंह को दिया गया था, बाद वि. सं. १३६० में आबु पहाड देवडा चौहानों ने कब्जे किया, उस समय तेजिसिंह ने, दलपत परमार (जो आबु के मालिक था.) को मारा, इसलिये वि. सं. १३६७ में जब चंद्रावती में महाराव लूंभा ने राज्यस्थान किया, तब आबु भी तेजिसिंह को दिया गया. तेजिसिंह के समय में आबु पहाड पर जो जो शिलालेख लिखे गये हैं, उनमें उसका नाम राजा के तौरपर लिखा गया है, जिससे इतिहास बेताओं की यह राय है कि, तेजिसिंह महाराव लूंभा का बडा पुत्र था, इस विषय में इस पुस्तक के पहिला विभाग के प्रकरण २४ वां में सविस्तर अहवाल लिखा जा चूका है. लूणकरण के दूसरे पुत्र तिहणुक को वांकिडिया वडगांम मिला था, जिसकी ओलाद वर्तमान समय में वडगांम में मौजूद है, वडगांम के नामसे तिहणुक की ओलाद वाले 'वडगांमा देवडा ' कहलाये गये हैं.

तिहणुक का वडा पुत्र देवीसिंह वडगांम रहा, और दूसरा पुत्र 'रावलसिंह' को धाका, धानेरा व सुराव आदि गांवों की जागीर मिली, वे गांव धानेरा पट्टी में 'वागड ' नाम के प्रदेश के नामसे मशहूर होनेसे, रावलसिंह की ओलाद वाले 'वागडिया देवडा' कहलाते है.

वडगांमा व वागडिया देवडों को, रियासत सिरोही से जागीरें मिली है, और वि. सं. १६३१ ( महाराव सूरताणसिंह ) तक, वे सिरोही रियासत के तरफ थे, लेकिन जब कि लखावत कर्याणसिंह ने, सिरोही की गद्दी सिसोदियों की सहायता से दवा ली, तब जालोर के मलिकखान को अपनी सहायता करने के वदले में, महाराव सूरताणसिंह ने चार परगने दिये, उसमें एक परगना वडगांम भी था, जिससे वडगांमा देवडों का तालुक जालोर के खान से हुआ. जब की खान के हाथ से जालोर छूट गया, तब वडगांमा देवडों का तालुक जालोर के खान से हुआ. जब की खान के हाथ से जालोर छूट गया, तब वडगांमा देवडों का तालुक पुनः सिरोही के साथ हो गया, लेकिन वे लोग स्वतंत्र तौरपर अपना वर्ताव करने लगे, जिससे वि. सं. १७८७ में पुनः जालोर के राठौरों के तरफ गये. वर्तमान समय में वडगांमा देवडों का सिरोही रियासत में सिर्फ आकुना ' नामका गांव है, जो गांव महाराव सूरताणसिंह ने, चांपराज नामका वडगांमा देवडा ने दताणी की लडाई में सेवा बजाने से, वि. सं. १६४० में इनायत किया था. चांपराज की ओलाद वाले आकुना गांव में मोजूद है, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

#### रे वंशास्त्र वहगांमा देवहा.



# उपर्युक्त बंशकृक्ष का लंकिय इतिहास.

- नं. १ लूणकरण वहादुर राजवी था. इसने अपने पिता विजलराय के साथ वडगांम व मंदार के युद्ध में अच्छी वीरता वताई थी, जिससे इसके पुत्रों को महाराव लूंमा ने, मंदार व वडगांम पट्टे की जागीरें दी थी.
- नं. २ तेजसिंह का नाम आधु पहाड पर वि.सं. १३७८-१३८७ व १३९३ के शिलालेखों में मिलता है, और वह राजा था वैसा माना गया है. बडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, तेजसिंह को अबल मंदार परगना, व साँचौर पट्टी के रेवाडा व पाल नामका पटा, (जिसमें १७ गांव है.) जागीर में मिला था. इसने झामटा, ज्यातुली व तेजलपुर नामके गांव, विश्वजी के मन्दिर को चढाने का शिलालेख में उल्लेख किया गया है.
- नं. रे तिहणुक को वडगांम परगने के २६ गांव व धानेरा परगना मिला था. इसने वडगांम से बहुआ को सीख दी थी. इसकी ओलाद वाले 'वडगांमा देवडा 'कहलाये. इसकी राणी चावडीजी 'जीवांदे 'चावडा कांधल के पुत्र भाणसिंह की पुत्री थी.
- नं. ३ कान्हडदेव का नाम आबु पहाड पर वि. सं. १३९४ व १४०० के शिलालेखों में मिलता है. वर्तमान समय में आबु पर जो विश्वष्ठजी का मन्दिर है, वह इसके समय में बना था. इसकी मूर्ति अचलेश्वरजी के मन्दिर के सभामंडप में विद्यमान है, और इसने वीरवाडा गांव विश्वष्ठजी के मन्दिर को भेट किया था, ऐसा शिलालेख में उल्लेख हुआ है. इसको भी राजा होना माना गया है.
- नं. रे रामसिंह के तरफ वडगांम परगना व सूणतरा परगने की जागीर रही, और उसका भाई नं. रे रावलसिंह को वागड का परगना मिला, जिसकी ओलाद वाले बाद में 'वागडिये देवडे ' कहलाने लगे.
- नं. ४ सामन्तसिंह अपने पिता कान्हडदेव के पिछे गद्दी पर आये. इसने लूणोल, (लुहूणी) छापोल (छापुली), व कीरणथला (इस नामका कोई गांव सिरोही रियासत में नहीं है.) गांव विशयली के मन्दिर को भेट किये, ऐसा सि. रा. ई. के कर्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा है. बहुआ की पुस्तक में इसका नाम भी नहीं है.

नं. १ देवीसिह के तरफ वडगांम, झांखडी, दहीपुरा आदि गांवों की जागीर रही, जिसकी ओळाद में वडगांम के मौजूदा ठाकुर है. देवीसिंह के बाद की ख्यात जिस वहीं में लिखी गई थी, वह वडुआ के हाथसे चली गई, और वडगांमा देवडों ने अपना अहवाल दूसरे +भाटों से लिखवाना ग्रुरु किया, वैसा कहा जाता है. इस समय में जोधपुर रियासत में वडगांमा देवडों की जागीरें, १ वडगांव, २ जोडवा, ३ राणीवाडा मोटा, ४ राणीवाडा छोटा, ५ झांखडी, ६ धामसेण, ७ रतनसिंह, ८ इंगरी आदि के पट्टे है. और वागडीया देवडों की जागीरें पालणपुर रियासत में है.

नं. ई भोजराज के तरफ तेजाव गांव की जागीर थी, इसने व इसके पुत्रों ने दताणी की छडाई में अच्छी सेवा बजाने से, महाराव सूरताणिसह ने 'आकुना ' गांव वक्षा, बाद में इसकी ओछाद वाले, तेजाव छोडकर आकुना में आबाद हुए है, जो वर्तमान समय में आकुना में विद्यमान है.

नं. 🖁 शंकरसिंह के तरफ कोरां, दापां, झुझाणी, व कावीतरां आदि गांवों की जागीर रही.

नं. है अजेतसिंह के तरफ सुणतरा पट्टा के गांव धनाल, सुडा, राणीवाडा व रतनपुरा आदि जागीर में रहे, जिसकी 'वल ' सिरोही में आती थी, लेकिन वि. सं. १८४६ से पालणपुर के तरफ चली गई. ( लालजीमल की वही से )

नोट-इस पुस्तक के लेखक ने वडगांम ठाक्कर को खुद निंवज मुकाम अपनी स्यात भेजने को रुवरु में कहा था, लेकिन न आनेसे जोधपुर के वडगांमा देवडों के वास्ते ज्यादह नहीं लिखा गया है.

२ वंशबृक्ष आकुना परगने मगरा के चढगांमा देवडा पांती नं. १
१ भोजराज (वंशबृक्ष नं. १ वढगांमा देवडा में नं. १ वाला)
२ वांपराज (ओ. मां. आकुनां पांती नं. १) भीमसिंह २ कमेंसिंह (पांती नं. २)
३ तेजपाळ ३ रूपसिंह
४ राजसिंह (देको पुष्ट २१७ पर)

<sup>4-</sup> इस विषय में बहुआ छ्लमनसिंह का यह कहना हुआ था कि, वटगांमा देवटे हमारे यजमान है, और हमको वंदाते थे, करीन एकसों वर्ष पर वटगांम मेरा वटाउआ गया था, तन हमारी वटगांमा देवटों की प्रस्तक किसीने चूराली, और नाद में वटगांमा देवटों के नाम छिलने का बंध हुआ. आछुना के वटगांमा देवटों की वंशावली हमने वटी मुश्केली से खडी की, और उनके नाम छिले है.

नोट---वहगांव के ठाकुर शिक्टानिमह ने खेमत पर चढाई करके, वहां के ठाकरला कोली अननसिंह को मारा पा, उस विषय में कवि ने कहा है कि--

<sup>&</sup>quot; अपछरपूछे आय कही अनवा मायुं कठे, घड रहा रण मांय श्चिर ले गयो श्चिवदानीयो. "



नोट-इस पांती का माजूदा पाटवी नं. ११ सरदारसिंह है, जिसको शिवसिंह नामका एक पुत्रहे. इस पांती की जागीर में राज्यहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू. ३३८) लेनेका ठहराव नं. ७५४ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.



नोट-आक्रुना पांती नं. २ का मौजूदा पाटवी भूरसिंह है, इस जागीर में राज्यहक आठआना नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रू २४९) लेनेका ठहराव नं. ७५५ ता. २९ मई सन १९२३ ई. से तय हुआ है.



नोट—आकुना गांव के वरावृक्ष में जो जो नाओछाद गुमर गये, वे सब इसमें नहीं आये हैं, क्योंकि िसरोही के बहुए ने आने चोपडे चले जानेसे, मौनूदा वडगांमा देवडों का वंशवृक्ष जवानी दिखापत करके छिला था. इस विषय में िसरोही रियासत के दफनर से तशदिक करते नीचे के नामों का पत्ता बहुआ से नहीं चछा, न आकुना के देवडों से उसका खुछाता मिछा. बिलेक बहुआ के पुस्तक में इस वंशवृक्ष में दर्न हुए बहुतसे नाम नहीं थे, जो रियासत के दफतर से दर्न किये है.

र इसमांव में दि. मं. १९०४ में शिवसिंह नामका पूरुप था, वह नाओलाद हुआ निससे उसके गोद स्त्नसिंह गया, जिमका हुकपनामा रु. ५१) ननराना लेकर रियामत ने कर दिया, लेकिन शिवसिंड किसकी ओलाद में या, वह पत्ता नहीं चला.

२ इसगांव में देवडा कर्टासंह नामक था, जो नाओछाद हुआ था, जिससे उसकी पांती नं. १० सूरताण (पांती नं. १ वाले ) को वि मं. १९२२ में रियासत ने रु. २५) नजराना हेकर बसी, छेकिन कर्टिमंह किसकी ओछाद में था, उसका पत्ता नहीं चटा है.

# प्रकरण २१ वां-

# बोडा बौहान (सियाणा ई. जोबपुर)

सिरोही के राजकुल वंशवृक्ष में नं. है बोडसिंह उर्फ वोडा के नाम से 'वोडा चौहान' कहलाये गये. वोडा चौहानों की जागीरें रियासत सिरोही से व जालोर के सोनगरे चौहानों के समय में जालोर राज्यस्थान से दी हुई है, मूतानेणसी की ख्यात में लिखा है कि, जालोर के राव कीर्तिपाल के पुत्र, भाखरसिंह का पुत्र बोडा नामका था, परन्तु वडुआ, राणीमगा व कुलगर की वहीं से पाया गया है कि, जालोर के राव माणीजी उर्फ मानसिंह का दूसरा पुत्र 'वोडा 'था.

वोडा चोहानों में पार्टवी ठिकाना 'सियाणा' है, जो वि. सं. १६३१ तक रियासत सिरोही में था, और वाद में महाराव स्र्ताणसिंह ने जालोर के मिलकलान को चार परगने दिये, जिसमें यह परगना भी जालोर तरफ गया. वि. सं. १७२० में जब कि मूता नेणसी ने वोडा चोहानों की ख्यात लिखी, तब सियाणा पट्टा के वोडा चौहानों के तरफ १ सियाणा, २ चांदण, ३ भेंटाल, ४ मेडो, ५ वाहरलोवास, ६ माहेलोवास, ७ कुंड, ८ दहीगाम, ९ नागणी, १० देवदो, ११ उडवाडो, १२ कणवद आदि गांव थे, व बोडा माना नर्मदोत के तरफ जालोर से मिले हुए, वापडोत पट्टे के पांच गांव, व दिहयावटी में सात गांव (१ सींहराणो, २ खारी, ३ सांधाणो, ४ देवसीवास, ५ आलवाडो, ६ आलाराण आदि ) थे, जहांपर वोडा माना के भाइवन्धु रहते थे, जो करीव २०० राजधूत थे, और वक्त जरुरत ४० घोडेसवार से काम देते थे, इसके सिवाय गांव भांडे में भी ठाकरसिंह व स्रा नामके वोडे चौहान विद्यमान थे. सिरोही रियासत में 'धांधपुर' नामका गांव घोडा चौहान को आवाद करने की शर्त से दिया गया है, उसके सिवाय बोडा चौहानों की जागीर नहीं है.

मूतानेणसी की ख्यात से बोडा चौहानों की वंशावली, जालोर के सोनगरा कीर्तिपाल से क्रमशः २ समरसिंह, ३ भाखरसिंह, ४ बोडा, ४ लक्षमण, ५ महिपालदेव, ६ हांजा, ७ सांवत, ८ सिखरा, ९ नंबंधण, १० करमसी, ११ बीजा, १२ वाघा, १३ नारायणदास, व १४ कल्याणदास तक लिखी गई है, वि. सं. १७२० में कल्याणदास सियाणे में विद्यमान था.

वोडा चोहानों के +वहुए की पुस्तक मुआफिक राव माणीजी से निम्न वंशवृक्ष सियाणे के वोडा चौहानों का होता है.

<sup>4-</sup> देवडा चौहान व बोडा चौहान का बहुआ अलग अलग है, इसके लिये बहुआ ललमनसिंह का यह कहना हुआ था कि, हम लोगों में यनमान बटे नाते है, तब जो यनमान हमारे माईओं को सुपूर्द होते है उनकी वही उसको दी नाती है.

वंदावृक्ष सियाणा इलाके जोषपुर के बोडा चौहान र वोडसिंह उर्फ वोडा ( सिरोडी रामकुल धंशवृक्ष में नं. है वाला. ) २ वलवंत उर्फ वलु ( नेणसी की रूपात में इसका नाम ' लक्ष्मण ' लिखा है.) ३ विकल ध महिपाल (नेणसी की रूयात में इसके बाद हांजा दर्ज हुआ है.) ५ सामन्तसिष्ट ६ सलरा ७ रामसिंह ७ नौंधण ८ कर्मसिंह ९ यमेसिंह १ अखेराज (रसकी ओलाद चानणा च काणदर गांव में है) १ खेवसिंह ( रसकी ओलाद १० वाचसिंह ११ नारायणसिंह १२ फल्याणसिंह १२ केसर्रासिंह (इसकी ओलाद नागणी व माहेलावास नाम के गांवों में है ) रु३ मनोहरवास ( इसकी ओलाद माडवडा गांव में है ) १३ हरिसिंह १४ अजवसिंह १५ जयसिंह र्4 भीमसिंह ( भीमावत बोडा कहलाया ) जो सिवाणा में हैं ) १६ अभयसिंह १७ सुनाणसिंह १७ लक्ष्मण तेनसिंह १८ जेतसिंह १८ गुल।यसिंह खमाणसिंह (गोद गया) (गोद आया) १९ गुमानसिंह (गोद गया) (गोद आया) २० शक्तिदान २१ मेघसिंह | गोद आया २२ हवतसिंह (मोजूदा पाटवी)

# उपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप्त इतिहास.

नं. १ वोडसिंह को जब कि देवडा चौहानों का राज्य कायम नहीं हुआ था, तब जालोर राज्यस्थान से 'वापडोत' व दहीयावटी में जागीर मिली थी, और यह वहां रहते थे.

- नं. ३ विकल को 'कै।छेलगढ' की जागीर चंद्रावती राज्यस्थान से दो गई थी, परन्तु इसने महाराव रडमल के समय में सोलंकीयों की सहायता से 'बंड उठाया, जिससे काछेल गढ उससे ले लिया गया.
  - नं. ४ महिपाल को महाराव रडमल ने सियाणा पद्दा की जागीर, तेरह गांवों से दी.
- नं. ५ सामन्तिहं वि. सं. १८१० में था. वोडा चौहानों के बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि, इसने गेहलोत राजपूतों से युद्ध करके, वारह गांव लिये, और 'वारलावास ' नामका गांव वसाया.
- ं. ७ नौंधण, जोधपुर पर घेरा डाला गया तव उस युद्ध में काम आया. (यह घेरा राठोर राव मालदेव के समय में मुगलों ने डाला था.)
- नं. ८ कर्मसिंह जालोर में काम आया, यह बडा वीर पुरुष था. वीरता के कारण यह 'मामा खेजडा ' कहलाया, और उसके स्थान की पूजा होती है.
- नं. ९ वजेसिंह के समय में वि.सं. १६३१ में सियाणा परगना, महाराव सूरताणसिंह ने जालोर के खान मिलकखान को सुपुर्द किया,तवसे बोडा चौहान जालोर की मातहती में गये.
- नं. १ अबेराज को चानणा व काणदर गांव मिला, जिसकी ओलाद वाले वहांपर रहने लगे.
  - नं. 💲 खेतसिंह को ' भेटाला ' गांव की जागीर मिली.
- नं. ११ नारायणिसह की विहन का विवाह राठौर राव सूरसिंह के साथ हुआ था. जब कि अकवर बादशाह ने जालोर गढ, राठौर क्रमार गजेसिंह को बक्षा तब नारायणिसिंह ने गजेसिंह की सहायता करके, विहारी पठाणों से जालोरगढ गजेसिंह को सुपुर्द कराया, इस सहायता के एवज में इसको वाकरा, भागरा व भदारा आदि गांव मिले थे. यह वि. सं. १६९० तक विद्यमान था.
- नं. १२ कल्याणसिंह के समय में वि. सं. १६९९ में जालोरगढ राठौर महेशदास दलपतिसहोत को वादशाह ने वक्षा, और चार वर्ष बाद (वि. सं. १७०३ में जालोरगढ राठौर रत्नसिंह महेशदासोत के तरफ आया.) राठौर रत्नसिंह ने कल्याणदास को कहलाया कि, मैं शाही सेवा में दूर के प्रदेश में जानेवाला हुं, सो तुम्ह जालोर में आकर ठहरो, जिस पर कल्याणदास कम आदमी लेकर उसके पास गया, जिससे राठौर रत्नसिंह ने नाखुश होकर अपने हाथ से वरली मार कर कल्याणदास को मार डाला, और उस समय सें सियाणा परगना जो बोहा चीहानों की स्वतंत्र जागीर का था. उसमें जालोर के राठौरों का दखल होकर

यह 'भोमिया' के नांई होगये, यानी उस जागीर पर राजहक लाग्र हुआ, और राठौरों ने अपने खानदान के दूसरे जागीरदार को अपनी तरफ से कायम करना ग्रुरु किया.

- नं. १२ केसुरसिंह की ओलाद नागणी व माहेलावास नामके गांवों में मौजूद है.
- नं. १३ हरिसिंह वि. सं. १७३५ में ठाकुर हुआ, उसका भाई नं. 🔞 मनोहरदास की ओलाद आडवडा गांव में है.
- नं. १६ अभयसिंह ने राठौर मानसिंह जो जालोर में था, उसकी अच्छी सेवा वजाई थी, और वि. सं. १८५६ में भोमिया की सनद पाई.
- नं. १७ सुजाणसिंह वि. सं. १८६७ में जब कि, जोधपुर की फौज सिरोही पर चढाई छेकर आई, तब जोधपुर की फौज में शरिक था. यह वि. सं. १८७० में ग्रजरा.
- नं.१८ जेतसिंह नाओलाद ग्रजर जानेसे, उसका चचेरा भाई कैशरीसिंह वि. सं. १८९१ में गोद आया, और वह भी नाओलाद ग्रजरने से, नं. र्८ ग्रलाबिसह का पुत्र शक्तिदान सियाणे के भोमिये का वि. सं. १८९६ में पाटवी हुआ.
- नं. २१ मेघसिंह नाओलाद ग्रजरने से, नं. रूष्ट्र हिरिसिंह का पुत्र हवतसिंह गोद आया जो मौजूदा पाटवी है.



नोट—सियाणा के बोहा चौहान सियाणा पट्टे के मोमिये कहनाते हैं, और नागीरदार के तौरपर राजीर राजपूत हैं. नागीरदार को सिर्फ राजहक की आमदनी मिलती है. यदि नागीरदार की नागीर नाओलादी या दूसरे कारण से छालसे होसकी है और तबादना भी होता है, परन्तु मोमिया की नागीर के वास्ते वैसा नहीं होता है, क्योंकि बमुकाबन्ने नागीरदार मोमिया का हक हक्क ज्यादह मनवूत है, वनह यह है कि नागीर मौजूदा रियासत से दी गई है, लेकिन मोमिया को मोम परंपरा से (मौजूदा राज्यस्थान कदम होने के पहिले से ) कक्ने में वर्ला आ रही है.

# प्रकरण २२ वां

# वालोतर चीहान. (डोडीयाली ई. जोवपुर)

राजकुल सिरोही के वंशवृक्ष में (देखो पृष्ट २ पर) नं. रू बालसिंह (राव माणीजी का तीसरा पुत्र) के वंशज 'वालोतर' कहलाये. बालसिंह के तरफ वि. सं. १३४० में जालोर से मिली हुई 'गुडा ' पहें की जागीर थी, लेकिन महाराव लूंभा ने वंद्रावती में राजस्थान कायम करने बाद वालसिंह का पुत्र विशलदेव चंद्रावती आया जहां से उसको वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली' पहें की जागीर ८४ गांवों के साथ दो गई. वि. सं. १६३१ में डोडीयाली के वालोतर जालोर के विहारीखान के तहत में हुए, लेकिन विहारी के हाथ से जालोर जाने वाद इनका तालुक पुनः सिरोही के साथ हो गया, परन्तु वडगांमा देवडों के मुआफिक वि. सं. १७८७ में पुनः जालोर के राठौर की तरफ यह पृहा भी गया.

डोडीयाली व आलावा आदि गांवों में मीणे भील ज्यादह होने के कारण से बालोतर चौहान वहुत बलवान रहने पाये विक उन्हों ने अपना तालुक सिरोही से छूट जाने पर भी राठौरों को खिराज नहीं दी और उनकी चाकरी करना भी स्वीकार नहीं किया, जिससे बार २ इन लोगों पर राठौरों का आक्रमण होता रहा, इस कारण से इनके कइएक गांव राठौरों ने दवा लिये और वर्तमान समय में बालोतर चौहानों के तरफ +करीव २० गांव रहने पाये है, जिस में डोडीयाली गांव मुख्य है जिसके पाटवी को 'रावजी' के पद से लिखावट होती है. इस ठिकाने पर जोधपुर रियासत की रेख चाकरो कदीम से नहीं है सिर्फ फीजवल के नामसे कुछ रकम ली जाती है.

यदि महाराव सूरताणसिंह के समय में 'वांकडिया वडगांव, सियाणा, लोहीयाणा, व डोडियाली ' ये च्यारों परगने जालोर के खान को दिये गये थे और राठौरों के पास जालोर आने वाद वे परगने और उनके सिवाय रामसिण, विशलपुर और दूसरी कइएक सिरोही के माईयातों की जागीरें जोधपुर रियासत के तरफ जाने पाई थो, लेकिन उन जागीर के सरदारों का कितनाक तालुक (१ गद्दी निशानी के समय पगडी वंधवाना, २ शादी-गमी में लौकिक व्हेवार रखना, २ फौज-फांटे के कामों में सिरोही में हाजिर आना वगेरह ) सिरोही रियासत के साथ कायम रहा है, विक जोधपुर के महाराजा मानसिंह का सिरोही रियासत के साथ विरोध होने से उसने वि. सं. १८६० से १८८२ तक में कई दफे सिरोही रियासत पर फौज भेजी, जिस में विशलपुर आदि गांवों के

<sup>+</sup> जोधपुर रियासत में वि. सं. १८९६ में वहांके सरदारों के तरफ् कितने गांव व कितनी आमदनी की जागीरें है, उसकी फेहरिस्त बनी है जिसमें ढोडीयाजी के पालोतरों के पास. १९॥ गांव व. १८६२५) की आमवनी होना अंकित है.

लखावत जोधपुर के मातहत होने के कारण शरीक थे, मगर डोडीयाली के राव उस कि फीज में शरीक नहीं हुए. सिरोही राज्य के पुराने दफतर से पाया जाता है कि, श्वि. सं. १९२९ तक डोडीयाली के रावजी का तालुक जैसा का वैसा बना रहा, परन्तु वि. सं. १९३६ में जब कि सिरोही रियासत की फीज झाडोली के वजावतों पर भेजी गइ तब ×जोधपुर रियासत के और सरदारों (जिनका तालुक अरसा से चला आ रहा है.) के मुआफिक डोडीयाली के बालोतर उनमें शरीक नहीं रहे, (कहा जाता है कि उस समय में डोडीयाली में जो रावजी विद्यमान था वह खुद मीणे भीलों को पनाह देता था.) जो कि डोडीयाली के रावजी का कुरव, ताजीम आदि वभा, सियाणे के ठाकुर के बराबर गिना जाता है, लेकिन उनके तरफ से सियाणे के ठाकुर के मुआफिक बरताव नहीं रहने के कारण, सियाणा के ठाकुर के साथ शादी—गमी में व पाट बैठने के समय में जो रसमें सिरोही रियासत के तरफ से अदा होती हैं, वह डोडीयाली ठिकाने के साथ कुछ दिनों से मुलतवी रहने पाई हैं.

१ वंशवृक्ष वालोतर चौहान डोडीयाली रियासत जोधपुर. १ वालसिंह ( उर्फ बाला ) राजकुल सिरोही पंशवृक्ष में नं रेट्ट बाला ).



<sup>#</sup> जोधपुर रियासत से सिरोही पर आई हुई फौज में डोडीयाजी के रावजी शरीक नहीं थे लेकिन 'कुवाला' गांव के बालोतर तेजिस्हि वि. सं. १८६१ में व 'पावटा' गांव के बालोतर रामसिंह लालर्सिहोत वि. सं. १८८२ में शरीक थे बिल्क 'पापाया ' गांव का बालोतर भूपतिसह जोरावरसिंहोत महाराजा मानसिंह की सहायता में सिरोही में काम आया था.

<sup>÷</sup> वि. सं. १९२९ में रांवाडा ठाकुर शार्द्छर्सिंह की पंचाती में डोडीयाछी के रावनी मी शामिछ थे, बिल्क रांवाडा ठाकुर को अनमेर की जेल से रिहा कराने में पाडीव, कालंद्री व सियाणे के सरदारों के साय यह भी उनके जामीन हुए थे.

<sup>×</sup> वि. सं. १९६६ में सिरोही की फौज झाडोड़ी के वनावतों को सजा देने के वास्ते गई उस में सिरोही से तारहुक रवने वाड़े जोधपुर रियासत के सरदारों में डोहीयाणा के दियोड़ राणा, व वेडा के राणावतों की तरफ से उनके प्रधान ठिकानों की जमियत के साय आये थे, और सियाणा ठाकुर, रामसीण ठाकुर, वांकड़ीया वडगांग के ठाकुर, वीसड़पुर, वांकड़ी व कोग्टा के डखावत ठाकुर और रायपरीया आदि गांवों के देवडे खुद अपनी २ जमीयत ढेकर शरीक हुए थे, परन्तु डोडीयाड़ी . के बाडोतर उनमें नहीं के, पाया जाता है कि उसी समय से इनका तास्टुक सिरोही से कम हुआ है.



# मौजूदा रावजी साहव-डोडीयाळी रियासत जोधपुर.



रावजी साहव जुजारसिंह ठिकाना डोडीयाळी.

[ विभाग दुसरा एष्ट २३१-ध्य. नं. २६ ]

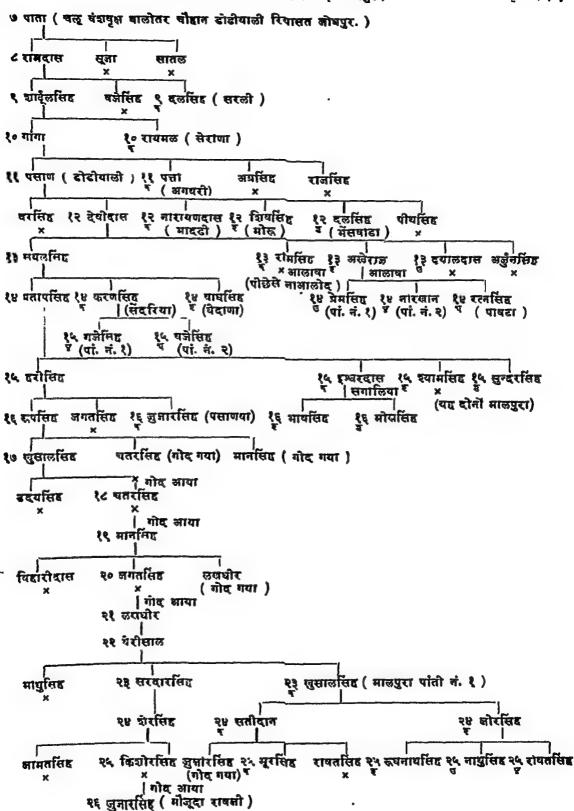

# डपर्युक्त वंशवृक्ष का संक्षिप इतिहास.

- नं. १ वालसिंह उर्फ बाला को जालोर राजस्थान से 'गुडा' पट्टे की जागीर मिली थी, इसकी राणी वारडजी मयाकुंवर बारड परमार जसवन्तसिंह की पुत्री जालोर में अपने पति के पीछे सती हुई. इसी की ओलाद वाले ' वालोतर चौहान ' कहलाये गये.
- नं. २ वीसलदेव के तरफ गुडा पहे की जागीर थी, लेकिन महाराव लूंभा का चंद्रावती में राज्यस्थान होने पर इसको वि. सं. १३७९ में 'डोडीयाली 'पटा की जागीर ८४ गांवों से दी गई.
  - नं. ३ हरपाल ' कोरटा ' गांव में देवडा अअजीतसिंह के हाथ से मारा गया.
- नं. ४ जेठमल के विषय में बहुआ की पुस्तक में लिखा है कि इसपर श्रीकालकामाता प्रसन्न हुई जिससे वालोतर चौहानों को 'नाडोला नहार' का विरद आया, इसके समय में राठौर राव मल्लीनाथ अपने भतिजे को मिलने के वास्ते मेहवासे डोडीयाली के पहाड में आये वहां पर वि. सं. १४०५ में देव हुए, जिससे डोडीयाली के पहाड में मल्लीनाथ का स्थान हुआ है. जेठमल के ÷बाईस पुत्र थे, जिसमें इक्कीस पुत्र वि. सं. १४४० में युद्ध में काम आये. पाया जाता है कि यह लोग कालेल के वोडा चौहानों को सिरोही के महाराव रडमल ने सजा की उस समय वोडा चौहानों की सहायता में काम आये है.
- नं. ५ राणकदेव का ज्यादह इतिहास प्राप्त नहीं है, लेकिन इसका भाई नं. है देदा वि. सं. १४२२ में विद्यमान था और वीर पुरूष हुआ, उसने 'देदानाल ' वंधाई और देदा के नाम से डोडीयाली के 'राव ' बहुत प्रसिद्धि में आये.
  - नं. ६ चांदा अपने काका देदा के जैसा बहादुर पुरूष था, इसने -चांदराई गांव
- \* देवडा अजीतिसिंह ' नाडोल ' राज्यस्यान में ' देवडा ' कहलाती शाला में से या, जो नालोर के रावल कान्हडदेव की सेवा में उपस्थित था, जब कि अलाउद्दीन खीलजी ने जालोरगढ सर किया तब देवडा कांचल, देवडा जयत, देवडा महीप, देवडा सोमीत आदि नाडोल के देवडे चौहान बडी वीरता के साथ युद्ध करके काम आये थे, लेकिन उस समय देवडा अजीत अपनी जान बचा कर भाग गया था.
- ÷ जैठमल के २२ प्रत्र थे, जिसमें तीन के नाम नहीं मिले है, इन बाईस प्रत्रों में से २१ प्रत्र वि. सं. १४४० में लहाई में काम आये, ऐसा बहुआ की पुस्तक में लिखा है, इन प्रत्रों के नामसे कितनेक गांव वसाये गये, जिसकी तफिसल यह है कि, २ देदा (यह वि. सं. १४२२ में या और वहा वीर पुरुष हुआ. ) ने 'देदानाल' वंघाई. २ मांडा के नामसे 'महवारिया' गांव, ४ जाणा के नामसे 'जाणां' गांव, ५ चुंडा के नाम से 'चुंडा' गांव, ६ बीठा के नामसे 'बीठी' गांव, ७ आका के नामसे 'अंकिरीया पादर' गांव, ८ उका के नामसे 'उकरहा गांव, ९ मंडला के नामसे 'मंडला' गांव, १० वर्सिह के नामसे 'वरानाल की दोय पादर' गांव, ११ देवा के नामसे 'देमानाल' गांव व वावडी बनवाई, १२ गोगराज के नामसे 'गोगरा' गांव, १३ वागा के नामसे 'वदाणा' गांव, १४ कवरा के नामसे 'कुरणी' गांव, १५ करमसी के नामसे 'करजाल' गांव, १६ महेदादास के नामसे 'मादही' गांव, १७ धुंमा के नामसे 'पुंमा' गांव, १८ लालिह के नामसे 'लरीयाकापादर' गांव, १० वीहारीदास के नामसे 'बेढीयो' गांव बसाये.

वसाया, और वि. सं. १४५५ में बहुआ को डोडीयाळी से सीख दी. इसका तेज प्रताप इतना था कि डोडीयाळी गांव की मवेसी जाळोर के पास 'ओळा ' नामक पहाड में चरती थी. इस विषय में कवि ने कहा है कि—

> " सिंहा बसे सेसला, कायर दैखें कांध; देदा पुढे डोडीयाल लावी कीधी चांद. " " कहां करूँ पारख़ं, कहां करूं घीज; चांदा थारी बार में चरती ओलारी सीम. "

नं. ७ पाता ने वि. सं. १४८२ में बहुआ को डोडीयाळी से सीख दी. इसका भाई नं. र जेतिसिंह की ओळाद वाळे वाळोतर जोधपुर इळाके के गांव वडगांव व सिरोही इलाके के गांव निवज में होना बहुआ की पुस्तक में अंकित है, जो गांगा व उदावत के पोते कहलाते है.

नं. ८ रामदास ने वि. सं. १५१६ में व नं. ९ शार्दृलसिंह ने वि. सं. १५५५ में होडीयाली से बहुआ को सीख दी.

१ पुरुतनामा सरली के बालोतर पाती नं १.

नं, ै दलसिंह को 'सरली 'गांव मिला. जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. ९ करणिसह. नं. ३ अखिसह, नं. ४ सांतलसिंह, नं. ५ दयालदास हुआ. दयालदास की ओलाद में नाओलादी होनेसे उसका भाई नं. े भोमिसेंह व उसके बाद क्रमशः नं. ६ वाघिसिंह, नं. ७ हरनाथिसेंह, नं. ८ उदयभाण, नं. ९ राजिसेंह हुए.

राजसिंह वि. सं. १८६० में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में पाळी नगर में उदयभाण के साथ युद्ध हुआ उसमें काम आया जिससे महाराजा मानसिंह ने ' डुंडी खीदाखोर ' की जागीर जो जस हुई थी वह वापस दी. राजसिंह से कमशा नं. १० अचलसिंह, नं. ११ चमनसिंह व नं. १२ चतरसिंह हुए. चतरसिंह नाओलाद होने से उसका छोटाभाई नं. १३ भभूतसिंह गोद आया, जो इस समय 'सरली ' की भोम में पांती नं. १ के मौजूदा पाटवी है.

नं. १० गांगा ने वि. सं. १५६५ में बहुआ को सीख दी, और अपने नाम से 'गांगावा' गांव वसाया जो वि. सं. १५७५ में चारण को दे दिया.

# २ पुक्तनामा सेराणा के बालोतर,

नं. १० रायमल को वि. सं. १६१० में 'सेराणा' गांव मिला, जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ नेतिसंह, नं. ३ करणिसंह, नं. ४ हरिदास, नं. ५ वेणीदास, नं. ६ नरिसंह, नं. ७ लालिसंह, नं. ८ कैसरीसिंह, नं. ९ जेतिसिंह, नं. १० गुलिसंह व नं. ११ उमिसंह हुए. उमिसंह सेराणा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके किशोरिसेंह नामक एक पुत्र है.

नं. ११ पसाण ने अपने नाम से पसाणवा गांव बसाया, यह सिरोही के महाराव रायसिह (पहिले) के समय में सीरोडी-सणवाडे में काम आया.

इसने जालोर के गजनी खान की तहत में जाने बाद चारण राएमल को गांगावास में भूमि दान दिया. उस विषय में किव ने कहा है कि—

- " समत सोलो सरस वरस. तेसटो मेजवातमः माहा महीनो रत हेम, शुक्रल पक्ष तथ सातम "
- " पातल राव पसाण, बले गजनीखान विहारी; गांगां वास दियाम, अरठ पंदरे एक सारी. "
- " पनरे इजार विद्यां पृथवी, थीर दे बारट थपीयो; तोरण घोडो ने त्याग, रायमल ने तद अतो डोडगरे अपीयो. "
- नं. ११ पत्ता को 'चाणोद ' पहे की जागीर मिली थी, मगर बाद में वि. सं. १६३४ में 'अगवरी ' का पहा मिला. जिसमें से 'ग्रुडा', 'कुवाला', 'सरली', की जागीरें अलग हुई. जिस्का वंशवृक्ष इस प्रकरण में नं. २ पर दिया गया है.
  - नं. १२ देवीदास वि. सं. १६८१ में गुजर गया.

#### रे पुरुतनामा 'मादही ' के वालोतर

नं. १३ नारायणसिंह को 'मादडी 'मिला. नारायणसिंह से क्रमशः नं. २ जयसिंह, नं. ३ भूपतिसिंह, नं. ४ उदिसिंह हुए. उदिसिंह की ओलाद में पीछे से नाओलादी होनेसे उसको भाई नं. १ प्रेमिसिंह से क्रमशः नं. ५ नाथुसिंह, नं. ६ मोकसिंह, नं. ७ पृथ्वीराज नं. ८ इन्द्रसिंह, नं. ९ देवीसिंह व नं. १० किशनसिंह हुए. किशनसिंह मादडी की भोम का मौजुदा पाटवी है.

# ४ पुरतनामा 'मोरू 'के बालोतर.

- नं. रे शिवसिंह को वि. सं. १६८१ में ' मोरू ' गांव मिला, शिवसिंह से क्रमशः नं. र रामसिंह, नं. ३ मानसिंह, व उसका भाई नं. रे भाखरसिंह हुए.
- नं. ३ मानसिंह की ओळाद में क्रमशः नं. ४ हरिदास, नं. ५ साहेबखान, नं. ६ अणंदिसह, नं. ७ आयदान हुए. आयदान नाओळाद ग्रजर गये. नं. ४ हरिदास के दूसरा पुत्र स्रताण की ओळाद में क्रमशः शिवदानसिंह, नारायणदास, पनेसिंह, व ळखिंह हुए.
- नं. ३ मानसिंह के दूसरा पुत्र भाखरसिंह से क्रमशः नं. ४ हीरसिंह, नं. ५ कवरसिंह नं. ६ गलसिंह, नं. ७ घुलसिंह, नं. ८ अभयसिंह हुए. अभयसिंह नाओलाद होनेसे उसका भाई नं. ९ प्रेमसिंह गोद आये. प्रेमसिंह के बाद नं.१० प्रतापसिंह हुए. प्रतापसिंह 'मोरू' की भोम पर मौजूदा पाटवी है.

#### ५ पुश्तनामा भेंसवाडा के बालोतर.

नं. १२ दलमिंह को 'भेंसवाडा' मिला, दलसिंह से क्रमशः नं. २ गोपालसिंह, नं. ३ हेमराज, नं. ४ भगवानसिंह, नं. ५ अखेसिंह, व नं. ६ जोरसिंह हुए. जोरसिंह नाओलाद

होनेसे उसके काका ओपसिंह का पुत्र नं. ७ पोमसिंह वि. सं. १८७६ में गोद आया उससे कमशः नं. ८ गेनसिंह हुआ मगर उसके वंश में नाओलादी होनेसे उसका भाई सूरतिसंह का पुत्र नं. ९ खुमसिंह व उसके वाद नं. १० जामतिसंह हुए. जामतिसंह भैंसवाडे की जागीर का मौजुदा पाटवी है.

नं. १३ सवलसिंह ने वि. सं. १६८१ में बहुआ को सीख दी. इसने जोधपुर के राजा को सहायतो करने से जोधपुर महाराज ने बहुत सन्मान किया था. उस विषय में कवि देवल नरसिंह ने कहा है कि—

" सविआ अब रा बदलो मत, छानो सोवनगर घर साम; मान अगो बालोत महावल, कट लंगा घणी रे काम. "

- नं. <sup>१३</sup> रामसिंह और नं. <sup>१३</sup> अलेराज को 'आलावा' पट्टे की जागीर मिली, लेकिन रामसिंह का पुत्र सूरजमल के वेटे जगतिसह व मोहनार्सिंह नाओलाद गुजरने से उनकी जागीर नं. <sup>१३</sup> अलेराज की ओलाद वालों के तरफ शामिल हो गई, और अलेराज के दो पुत्रों में इस जागीर में दो पांती होकर जागीर तकसीम हुई.
- नं. राष्ट्र नं व्यालदास ने दयालपुरा गांव बसाया, यह नाओलाद ग्रजर गया, जिससे इसकी जागीर डोडीयाली पट्टे के शामिल होगई.
- नं. १४ प्रतापसिंह डोडीयाली पट्टे का पाटवी हुआ. इसके भाई नं. रें करणसिंह को सेंदरीया की जागीर मिली, उसके दो पुत्र नं. रें गजेसिंह व नं. रें वजेसिंह से सेंदरीया मे दो पाटवी पांती हुई.

## ६ पुक्तनामा सेंदरियाके बालोतर पां. नं. १

नं. १ करणसिंह का वडा पुत्र नं. १ गजेसिंह सेंदरीया में पांती नं. १ के पाटवी हुआ, उससे क्रमशः नं. २ रणछोड, नं. ३ ग्रमानसिंह, नं. ४ चेनसिंह, नं. ५ भूपतिसिंह, नं. ६ पृथ्वीराज, नं. ७ शिवनाथिसेंह नं. ८ सवलिंह व नं. ९ सांगिसेंह हुए. सांगिसेंह मोजूदा पाटवी है.

#### ७ पुस्तनामा सेंदरियांके वालोतर पांती नं. २

संदरीया की दूसरी पांती में नं. १ करणिसह का दूसरा पुत्र नं. १ वजेसिंह पाटवी हुआ, उससे कमशः नं. २ शिवदानिसेंह नं, ३ अनोपिसह, नं. ४ फतेसिंह, नं. ५ इयामिसह नं. ६ हीम्मतिसह, नं. ७ सरदारिसह, नं. ८ हीरिसह व नं. ९ वसन्तिसह हुए. वसन्तिसह संदरीया की दूसरी पांती का मौजूदा पाटवी है.

<sup>&</sup>quot; पाले क़ुरम आहाडा पाले, जावो मत मांहा जोर करां; × × × × × × × ×

<sup>&</sup>quot; पालत करक दुआयो साद्ल, बोहो गोला अण छूटा वाण; रुक वक रहीओ कने राजा, साचे विच स्रो चहुआण." " अते मान जोषपुर आया, सह भट हुआ घण सांव; मान नवाज घरे मेलीया, सहत कहां मोती सरपाव."

# ८ गुस्तनामा वेदाणाके बालोतर

मं. १४ वाघिसह को वि. सं. १७४० में 'कुवाला' की जागीर मिलथी मगर वाद में वह छूट जानेसे 'वेदाणा ' की जागीर मिली. वाघिसह से क्रमशः नं. २ दोलतिसह, नं. ३ अमरिसह, नं. ४ वहादुरिसह हुआ, जो डोडीयाली में काम आया उसके वाद नं. ५ रत्निह, नं. ६ अदरिसह, नं. ७ भभूतिसह हुए. भभूतिसह नाओलाद होनेसे उसके भाई सरदारिसह के पुत्र नं. ८ लक्ष्मणिसह गोद आया जो वेदाणा जागीर के मौजूदा पाटवी है, उसको प्रेमसिंह नामक एक पुत्र है.

# ९ पुरुतनामा आलावा के बालोतर पां. नं. १

नं. १४ प्रेमसिंह आलवा की पांती नं. १ के पाटवी हुआ उससे क्रमशः २ साहेबखान नं. ३ प्रयागदास, नं. ४ नाथुसिंह, नं. ५ विहारीदास हुए. विहारीदास के चार पुत्र (१ वनेसिंह, २ दानसिंह, ३ पृथ्वीराज, ४ धनसिंह) थे जो नाओलाद गुजर जानेसे, उसने अपने भाई पनेसिंह का पुत्र नं. ६ पहाडिसिंह को गोद लिया, पहाडिसिंह का पुत्र नं. ७ भूतसिंह नाओलाद गुजर जानेसे दूसरा पुत्र नं. १ माधुसिंह के पुत्र नं. ८ आयदान, भूतसिंह के गोद गया. जिसके पुत्र नं. ९ मूलसिंह व १ गुलाविह है, जिसमें मूलसिंह आलावा में पांती नं. १ का मौजूदा पाटवी है.

# १० पुस्तनामा आलावा के पांती नं. २ के बालोतर.

नं. १४ नारलान आलावा पांती नं. २ के पाटवी हुआ उससे क्रमशः नं. २ हरनाथ हुआ जिसने वि. सं. १८२२ में 'मादडी 'व रियावाव 'की और जागीर हासिल की. हरनाथ से क्रमशः नं. ३ सवाईसिंह, नं. ४ नाधासिंह, नं. ५ तेजसिंह हुए. तेजसिंह नाओलाद होनेसे, रियावाव के वालोतर दोलतिसिंह कानसिंहात का पुत्र नं. ६ पहाडसिंह गोद आया, उसका पुत्र नं. ७ सतीदान हुआ, लेकिन वह नाओलाद गुजरनेसे सतीदान कें भाई चमनसिंह का पुत्र नं. ८ मोपालसिंह गोद आया, जिसका पुत्र नं. ९ दलपतिसिंह आलावा की दूसरी पांती का मौजूदा पाटवी है.

# ११ पुस्तनामा रियाचाव के बालोतरः

आलावा पांती नं. २ में नं. २ हरनाथ के दूसरा पुत्र नं. १ भीमसिंह को रियावाव को जागीर मिली, उसमें कमशः रियावाव में नं. २ कानसिंह, नं. ३ शेरसिंह, नं. ४ अमरिसह हुए. अमरिसह नाओलाद होनेसे नं. ५ अवसिंह गोद आया, उसके वाद नं. ६ वेरीसाल व नं. ७ कीशोरसिंह हुए. कीशोरसिंह रियावाव का मौजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र है जिसमें मेधसिंह बडा है.

#### १२ पुक्तनामा पावटा के बालोतर.

नं. १९ रलसिंह को 'पावटा ' को जागीर मिछी उससे क्रमशः नं. २ ओपसिंह, नं. ३ लालसिंह नं. ४ खुसालसिंह, नं. ५ प्रतापसिंह, नं. ६ अजीतसिंह, नं. ७ वहादुरसिंह, व नं. ८ वरदसिंह हुए. वरदसिंह नाओलाद गुजरजानेसे उसका छोटाभाई नं. ९ शिवनाथसिंह गोद आया जो पावटा की जागीर का मौजूदा पाटवी है, जिसके दो पुत्र है जिसमें वडा पीरसिंह है.

नोट-पावटा की जागीर में नं. ३ लालसिंह का दृसरा पुत्र रामसिंह वि. सं. १८८२ में जोधपुर रियासत कें तरफसे सिरोही पर फौज आई उसमें शरीक था. (परवाना जोधपुर महाराजा मानसिंह वि. सं. १८८२ फागण विद ३)

नं. १५ हरिसिह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. १६ इश्वरदास को 'सगालीया ' की जागीर मिली और नं. १६ इयामिसह व नं. १६ सून्दरसिंह इन दोनों को 'मालपुरा ' गांव मिला, जिससे इन दोनों को मालपुरा गांव में दो अलग २ पांती हुई, लेकिन इयामिसह की ओलाद न रहने के क़ारण उसकी पांती डोडीयाली ठीकाने के शामिल हो गई, जो वाद में नं. १३ खुसालसिंह को ढोडीयाली ठीकाने से दी गई.

# १३ पुस्तनामा मालपुरा के पांती नं. २ के वालोतर.

मालपुरा की दृसरी पांती नं. १६ सुन्दरसिंह के तरफ रही, उससे क्रमशः नं. २ इयामसिंह नं. २ देवीसिंह, नं. ४ दर्लसिंह, नं. ५ शार्दूलसिंह, नं. ६ भीमसिंह व नं. ७ भूरसिंह हुए. भूरसिंह मालपुरा जागीर की दृसरी पांती के मौजूदा पाटवी है.

नं. १६ रूपिसह डोडीयाली के पाटवी हुआ, उसके बाद इसका पुत्र नं. १७ खुसाल-सिंह पाट वैठा मगर वह नाओलाद ग्रजरनेसे दूसरा पुत्र नं. १८ चतरसिंह पाट आया, लेकिन वह भी नाओलाद ग्रजर गया जिस्से तीसरा पुत्र नं. १९ मानसिंह गोद आया.

## १४ पुक्तनामा पसाणवा के बालोतर

नं. र् जुजारसिंह को 'पसाणवा' की जागीर मिली. उसके बाद नं. २ अभयराम हुआ लेकिन वह लडाई में काम आनेसे उसका भाई नं. े जोरावरसिंह पाटवी हुआ, उससे क्रमशः नं. ३ मेघसिह, नं. ४ कैसरीसिह, नं. ५ गुलावसिंह, नं. ६ चमनसिंह, नं. ७ करणसिंह व नं. ८ मोतीसिह हुए. मोतीसिह पसाणवा के मौजूदा पाटवी है.

नोट-पसाणवा में नं रे जोरावरसिंह का छोटा पुत्र भूपतसिंह जोधपुर की फौज सिरोही पर आई उसमें शरीक था, जो लडाई में वहांही मारा गया.

#### १५ पुस्तनामा सगालिया पां. नं, २ के बालोतर

नं. १६ भावसिंह सगालीया की जागीर की पांती नं. १ के पाटवी हुआ लेकिन उसकी ओलाद में पीछेसे नाओलादी हो गई और दूसरी पांती के पाटवी नं. १६ मोखसिंह से क्रमशः नं. २ हीन्दुसिंह, नं. ३ दुर्जनसिंह, व नं. ४ फतेसिंह हुए. फतेसिंह नाओलाद गुजरनेसे दुर्जनसिंह का भाई धनसिंह का पुत्र बदसिंह का पोता कीरतसिंह मेघसिंहोत, फतेसिंह के गोद आया जो संगालीया में मौजूदा पाटवी है, जिसके एक पुत्र लालसिंह नामक है.

नं. २० जगतसिंह डोडीयाळी के पाटवी हुआ, लेकिन वह नाओलाद गुजरनेसे उसका भाई नं. २१ लखधीर गोद आया.

नं. २२ वेरीसाल डोडीयाली के पाटवी हुआ जो 'पसाणवा' गांव के पडवे में जोधपुर रियासत के तरफ से चूक हुआ उसमें मारा गया.

नं. २३ सरदारसिंह डोडीयाळी के पाटवी हुआ, इसके भाई नं. ३३ खुसाळसिंह को माळपुरा की पांती नं. १ दी गई जिसकी ओळाद वाळों के नाम इसी पुरतनामा में (डोडीयाळी में) अंकित है.

नं. २४ शेरसिंह डोडीयाली के पाटवी हुआ, इसके बाद इसका पुत्र नं. २५ किशोर-सिंह पाट बैठा, लेकिन वह नाओलाद ग्रनर जानेसे, नं. १३ खुसालसिंह का पोता नं. २६ जुजारसिंह गोद आया, जो डोडीयाली ठिकाने के मौजुदा रावजी है.

२ वंदावृक्ष अगवरी के बालोतर रिवासत जोधपुर.

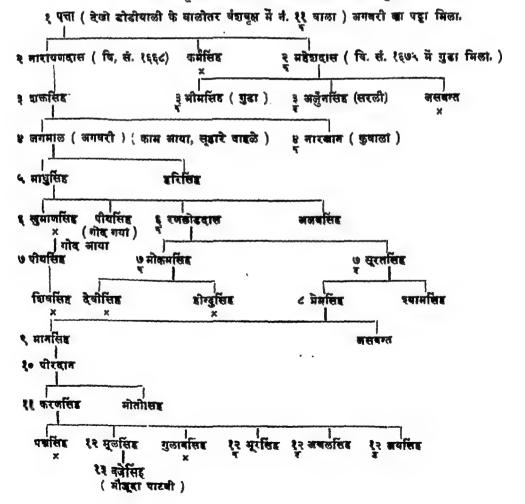

# नोट-अगवरी पहें की जागीर के मौजुदा पाटवी वजेसिह है.

# १ पुरतनामा क्रवाला के बालोतर.

नं. हैं नारखान को कुवाला की जागीर मिली, जिसकी ओलाद में क्रमशः नं. २ छत्रसाल, नं. ३ हुंगरसिंह, नं. ४ ओपसिंह, नं. ५ वजेसिंह, नं. ६ तेजसिंह, नं. ७ अनाडसिंह, नं. ८ सालमिंह व नं. ९ लक्ष्मणिंह हुए. लक्ष्मणिंह कुवाला के मौजुदा पाटवी है, जिसके किशोरसिंह नामक एक पुत्र है.

#### २ पुक्तनामा गुष्टा के बालोतर.

नं. है भीमसिंह को 'युडा ' की जागीर मिली उससे क्रमशः नं. २ राघोदास, नं. ३ समस्थिसिंह नं. ४ मेघराज हुए. मेघराज नाओलाद होनेसे उसका भाई नं. ५ अणंदिसिंह गोद आया लेकिन वह भी नाओलाद होनेसे उससे छोटा भाई नं. ६ सूरताणिसिंह पाट वैठा, इसके बाद यह लोग युडा में ' भोमिये ' कहलाये, सूरताणिसिंह से क्रमश नं. ७ सवाईसिंह, नं. ८ शेरसिंह, नं. ९ उमिसेंह, नं. १० अलिसेंह, नं. ११ भूतिसिंह, नं. १२ मेघिसेंह व नं. १३ हीरसिंह हुए. हीरसिंह युडा में मौजुदा पाटवी है.

# ३ पुस्तनामा सरली पांती न २ के बालोतर

नं. है अर्जुनसिंह को सरली की जागीर मिली, उससे क्रमश नं. २ नाथुसिंह, नं. ३ स्त्रेमसिंह, नं. ४ वीरभाण, नं. ५ रामसिंह, नं. ६ शिवसिंह, नं. ७ भोमसिंह व नं. ८ कल्याणसिंह हुए. कल्याणसिंह सरली पांती नं. २ के मौजूदा पाटवी है.



## प्रकरण २३ वाँ

# बीवावत चौहान.

जालोर के राव माणीजी उर्फ मानािंह के पुत्र चीवा के नाम से 'चीवा उर्फ चीवावत चौहान' कहलाये गये. राणो मगा की वही में लिखा है कि, चीवा, माणीजी के पुत्र माला का पुत्र होता है, परन्तु अन्य प्रमाणों से व बहुआ की पुस्तक से पाया गया है कि, चीवा, राव माणीजी का पुत्र था. चीवावतों की जागीरें इस समय रियासत सिरोही में जामठा, नागाणो, रेवदर, दुआ आदि गांवों में व पालणपुर रियासत में किपासिया, पांथावाडा, आकोली, आरकी, पहुवाड आदि गांवों में है. पालणपुर की मातहती में जो जागीरें है वह सिरोही में थी, लेकिन पीछे से सरहद के फैसले के समय पालणपुर के नीचे चली गई.

### १ वंशवृक्ष चीवावत चौहानः





- नं. १ चीवाजी जालोर में था. उसके पीछे ' चीवावत चौहान ' कहलाये गये.
- नं. २ समामिस को महाराव लूंभा ने, आबु कब्जे में आने वाद वि. सं. १३६५ में कोरटा पट्टे को जागोर, ४२ गावों के साथ दी. इसकी राणी सिसोदणीजी अखेकुंबर कोरटा में सती हुई.
- नं. ३ राजसिंह कोरटा में काम आया. इसका पुत्र नं. ४ भीमसिंह को २४ गांवों के साथ कोटडा की जागीर और मिली.
- नं. ८ वेलिसिंह को सूरताणपुरा गांव मिला, और उसका भाई नं. र्रायधर, महाराव सहसमल के साथ, मेवाड के राणा कुंभा का युद्ध हुआ तव वि. सं. १४९५ में काम आया. ( वडुआ की पुस्तक में लिखा है कि, यह लडाई सारणेश्वरजी में हुई थी. )
- नं. ११ खेमराज, लखावत कला की पक्ष में था, जब कि लखावत कला ने सिरोही का कब्जा किया, तब यह उसका मुसाहिव हुआ, राव कला ने इसको बुआडा, कालंद्री आदि गांवों की जागीर दी थी. यह राव कला की सहायता में जब कि महाराव सूरताणसिंह ने चढाई की, तब कालंद्री में अपने पुत्र नं. कि पाता सिहतं काम आया, (इसका ज्यादह अहवाल विभाग पहिला के प्रकरण २८ वां में आ चूका है.) इसकी जागीर महाराव सूरताणसिंह ने दुंगरावत सामन्तसिंह को दे दी. खेमराज का देहान्त युद्ध में हुआ, उस विपय में किव आसीआ दला ने कहा है कि—

" वीडरी असत विजो थोथीयो, वांसे वाजे हांक यई विकराल, चालां वालणहार न चूको, खत्रवट खाग वाहो खेमाल. "
" एकर भख उपर आयो, सोह आवगो इंगरा साथ; मिंटै न गणे नरे मोडाणा, भारमलोत सरसवा रात. "

नं. ११ खेतिसिंह के तरफ बुआडा की जागीर थी वह छूट जाने से, उसकी ओलाद वाले नुन गांव में जा रहे, जो पीछे से नाओलाद हुए. कितनेक चीवावत भारजे में व खाखरवाडा में आवाद हुए, जहांपर राजपूत दावे उनकी ओलाद विद्यमान है, जिनका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.

i

- मं. 🛂 हरराज के तरफ वागरा व सातुला गांव था, और नं. 🤁 कहानसिह के तरफ सूरताणपुरा था, लेकिन वे दोनों नाओलाद गुजर गये.
  - नं. १२ मेहरसिंह ने अपने नाम से 'मेर' गांव बसाया. इसने महाराव सूरताणिसंह को सेवा अच्छी वजाने से, महाराव ने वि. सं. १६४१ में कपासिया पट्टे की जागीर बारह गांवों से इनायत की.
  - नं. १२ जेतसिह, जोधपुर के राठौर राजा उदयसिंह ने, नितोडा में हुंगरावत सामन्तिसिंह आदि को चूक कराया जिसमें यह भी मारा गया. चीबावत जेतसिंह के चूक के विषय में कविने कहा है कि—
  - " सौमं हर तिलक सींचतो सा वल करतो लग दीती कर; रिण रोहीयो वर्णा राडोहै चीवो एकल वाह वर, "
  - " भोंने छंडा खरडके माला, पढे न पिड देती पसर; एकल जेत सलख आहेडी सकेत पाँड भड सिंहर."
  - " उपार्धाये तुठ आधतर जण जण पुगी जूबो जूबो, खीवर हाकलीयो खिमावत होकर जाड विहाट हुबो. "
  - नं. रे कर्मसिंह उर्फ चीवा करमसी बहादुर राजपूत हुआ. इसने महाराव सूरताणसिंह को सेवा करके, 'पांथावाडा 'परगने की जागीर हासिल की, जिसका पुश्तनामा इस प्रकरण में दिया गया है.
  - नं. रहे दुदा को 'आकोली ' पट्टे की जागीर मिली. दुदा उदार राजपूत था. इसके विषय में प्रख्यात कवि आढा दुरशा ने कहा है कि—
  - " इन्द्र ज्यु हं। वह दान उझलो, झलरां कवां झाझां झल्लो; चीवो सु रंगे मोम अवलो, देवहो थांमे दूर्जन सल्लरो."
  - " पारले सारले पात्र परखु, दोहे गीत कवित्ते देखुं; सीम्त्र कन्नोदर आप सु पेखुं. राजड राव तणो घर देखुं. "
  - ' कोटे मोटे क्रांत कहाणी, वा जद वापरीया कव वाणी; पाटे अरबुद चाढण पाणी, मोटे माँडे भ्रज महाराणा. "
  - " आपण दान कवि उन्नह्नां, गीत गनारण राखण गह्नां; खाग त्याग राव खतह्नां, भीम सदा ग्रुज भार इमह्नां. "

दुदा की ओलाद के चीवावत, पालणपुर रियासत के आकोली पट्टे में है, जिसके पाटवी का वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया हे.

- नं. १५ मानसिंह के पुत्रों में नं. १६ चतरसिंह को ' जामठा ' की जागीर, वि. सं. १७६० में सिरोही रियासत से मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिया गया है.
- नं. र् कैशरीसिह के तरफ कपासिया पट्टे की जागीर रही, जिसके पाटवी का वंशवृक्ष इस प्रकरण में अंकित किया है.
- नं. रह नाडसिंह को 'नागाणी' गांव की जागीर मिली, जिसका वंशवृक्ष इस प्रकरण में अंकित किया है.

नोट—चीवावत चौहान ितरोही रियासत में नामी राजपूत थे, और उनके तरफ घड़ी २ जागीरें थी. चीवा खेमराज ने, हुंगरावत देवडों के साथ खटपट होने के कारण, राव कला का पक्ष ग्रहण किया, जिससे वह जागीरें चली गई, लेकिन वाद में चीवा कर्मिसह आदि चीवावतों ने, सिरोही रियासत की अच्छी सेवा करने से, वे पुनः बड़ी

जागीरें पाने पाये, मगर उनकी जागीरें पालणपुर रियासत की सीमा पर होने से, महाराव उदयभाण के समय में जब कि लखावत देवडे बदल गये, और पालणपुर के दोवान की मातहती में जाकर, अपनी जागीर में से आधा हिस्सा लिख दिया, तब वि.सं. १८७४ में चीवावत भी उनके साथ शरीक होकर, पालणपुर की मातहती में गये. वि. सं. १८८० में जब कि लखावतों के गांव, सिरोही रियासत को अंग्रेज सरकार ने वापस किये, तब चीवावतों की जागीर के गांवों को वापस नहीं करते, पालणपुर के +तरक रखे गये, जिनमें से जामठा, मेर, रेवदर आदि गांव तबादला में सिरोही में वापस आये, और कपासिया पहा, आकोलो पहा व पांधावाडा परगना आदि बडी बडी जागीर के पहे पालणपुर रियासत के तरफ रहे.

वर्तमान समय में चीवावतों के तरफ सिरोहो रियासत में १ जामठा, २ नागाणो, ३ रेवदर, ४ दुआ इस मुआफिक जागीरें है, और पालणपुर रियासत में १ पांथावाडा, २ कगितिया, ३ आकोली, ४ आरको, ५ पहुवाड आदि पहों को जागीरें है, जिनमें से आकोलो, छगामिया व पांथावाडा के पाटवीओं के वंशवृक्ष इस प्रकरण में दिये गये है, आरको व पहुवाड को सम्पूर्ण वंशावलो प्राप्त न हुई है, लेकिन मालूम हुआ है कि आरको गांव में चीवावत उम्मेदिसह देवीसिंहोत व दोलतिसिंह मानिसिंहोत यह दोनों पाटवी जागीरदार है, और पहुवाड में चीवावत जेठमल हिन्दुसिंहोत व मगिसिंह खेमराजोत यह दोनों पाटवी है.

### २ वंशवृक्ष जामठा परगने मंदार के चीवावत



<sup>+</sup> कहा जाता है कि जब कि पालणपुर और सिरोही रियासत की सीमा की तकरार चली तब अंग्रेज सरकार ने जाजम बिछा कर कहा कि, जो जो सरदार जिस २ रियासत में हो वह उन रियासत की जाजम पर बेंटे, उस वक्त चीबावन पदल कर पालणपुर की जाजम पर जा बेंटे, निससे उनकी कुल जागीरें पालणपुर के तत्क रखी गईं. इस तरह होने से जामठा, रेवदा, मेर, ब्यादि गांवों की हदबंदी सिरोही रियामत के ब्यदबीच टाप्र के नांई कायम होकर नेखम बंदी की गईं, बाद में ऐसे बीचमें आये हुए गांवों का तबादला किया गया, जिसमें सिया जहीया का पट्टा,पालणपुर को दिया और बीच में आये हुए गांव सिरोही रियासत में आये.

ा नोट—नं. ७ सालमसिंह जामठा की जागीर का पाटवी है. इसके पास जामठा गांव के सिवाय कोटरा व देरली नाम के खेडे है, उनमें राजहक छहआनी व जामठा में आठआनी है, वह वटवारा से वसूल होता है. पाटवी को उदेराज व अखेराज नाम के दो पुत्र है.



नोट-इस पांती का पाटवी चीवावत गजेसिंह नं. ८ वाला है, और राजहक की आठआनी वटवारा से वसूल होती है.



# नोट—नागाणी में दूसरो पांतीका पाटवी चीवावत फतहसिंह है, जिसका हुकमनामा वि. सं. १९४९ में हुआ है. इस पांती में राजहक आठआनी वटवारा से वसूल होता है. ५ वंशवृक्ष फपासिया रियासत पालणपुर के चीवावत पाटवी.

र कैशरोसिंद ( घोषायत वंशयूक्ष नं. १ में नं. ह वाला नं. १५ मानसिंद के पुत्र ) की कपासिया पट्टे की जागीर मिली थी, उसके याद क्रमशः २ नृसिंद, ३ अनगसिंद, ४ मेघसिंद व ५ चत्रसिंद हुए (चतरसिंद के बाद)



नोट-नं. ७ पृथ्वीराज पाटवी है, उसको जुवानसिंह व चेनसिंह नाम केदो पुत्रहै.

६ वंदावृक्ष आकोली रियासत पालणपुर के चीवावत पाटवी.

र तुदा ( चीषायत यंशवृक्ष नं. १ में नं. र्ष याला नं. १३ दूर्जनमान का पुत्र ) के पुत्र २ कानसिंह को आकोली पहा मिला था, उससे कमाशः ३ पीयसिंह, ४ चनरसिंह, ५ नृसिंह, ६ अनोपसिंह, ७ रघसिंह, ८ जयसिंह य ९ प्रेमिनिह हुव, ( प्रेमिनिह के योद ).

मभीदान यहातुर्गितः १० गयात्रींमतः (पाटयो) १० जोधसिंह १० चमनसिंह १० अचलसिंह × दानसिंह दिवयामह

७ यंद्रावृक्ष रेयद्र परगर्ने मंदार ( व पांधावाहा ई. पालणपुर ) के चीवावत.

१ क्मितिह (चीषायम वेदावृक्ष मं. १ म मं. 🧎 वाला ) पांचाबादाः

२ भगवाम वीरमदेव २ शामलदास (दुआ) २ दरीदास २ फुळादास ३ सुन्दरसिंह ३ राघोसिंह ३ रामसिंह ३ सिया १ (पहुंबाद है पालणपुर) जगतसिंह केशरीसिंह ४ भागरिकद जगर्नसिंह रपसिंह ४ माहसिंह ु अनुपसिंह ( ओ. मां. रेपंदर. ) ५ मृसिह भेषसिंह ६ अर्वद्रसिंह अनार्टिसह गुसालिताः ६ प्रागदासः ६ तेजनिद पृथ्वीराज ६ जुर्जारिनद्व ६ वंगीरिसद ६ पर्चासिद × ६ (पृ. २३८ पर) । (पृ. (पृ. २३८ पर) रस्नेसिष्ठ ७ अमारसिह रामिलिह म्लमिह मामसिह ८ वदसिह ६ वजेसिह ६ म्यमल भम्तसिह (देखो पृष्ट २३८ पर)

+ नव कि महाराय गयसिंह को खताबत पृथ्वीराम ने चूक किया, तब सिसोदिया पर्वतर्तिह, हुंगरायत रामसिंह, व शाह तैमपाल के शामिल रह का, नं. ५ देश ने पृथ्वीराम को भगाया और देश पार कर दिया.





नोट—नं. दें अनुपिसंह को, महाराव पृथ्वीराज ने रेवदर गांव, सवाणचा राजधूतों से छुडवा कर दियाथा, लेकिन पीछे से इसका पोता नं. ७ अनाडिसंह व पुत्र नं. दें पदमिसंह ने, वि. सं. १८७४ में अपनी जागीर में आधा हिस्सा पालणपुर के दीवान को लिख दिया था. वर्तमान समय में रेवदर की जागीर का पाटवी नं. ११ कैशरीसिंह है, जिससे राजहक तीसरे हिस्से से वटवारा होकर वसूल होता है. रेवदर के पाटवी को वर्तमान समय में ताजीम नहीं है, परन्तु पहिले इस ठिकाने का दर्जा अच्छा था. नं. दें पदमिसंह की ओलाद वालों का रेवदर की जागीर में हिस्सा नहीं है, उनकी जागीर पालणपुर रियासत में हे.

#### ८ वंशवृक्ष हुआ परगने मगरा के चीबावत.





नोट—इस गांव में पाटवी नं. है जीवसिंह है. इस जागीर में राजहक आठआनी नकद लगान के कानून मुआफिक सालाना रु. १३९) लेनेका ठहराव नं. ७५१ ता. २७ मई सन १९२३ इस्वो से तय हुआ है.

् वंशास्त्र चीयावत राजपूत भारजा व खाखरवाडा परगने रोई।डा. ( राजपूत दावे. ) १ ग्वेनिसिट ( चीवावत चीदान वंशवृक्ष नं. १ में मं. ११ वाला ) राजपूत दावे भारजा व खाखरवाडा.



(अ) वंशवृक्ष चल्ल् चीवावत राजपूत भारजा परगने रोहीडा. राजपूत दावे

१ जगतसिंह ( नुन ) ( देखा पंशवृक्ष चीवायत राजपूत नं. ९ में नं. ६ याला )
२ जीवसिंह

३ प्रयामसिंह छालसिंह १ शिवसिंह बीरमदेव

×

४ जीरसिंह ( मारजा )

१ कहानसिंह ( मारजा )

१ कहानसिंह ( मारजा )

४ जीरसिंह ( मारजा )

१ कहानसिंह ( मारजा )

४ कहानसिंह ( मारजा )



## ९ ( आ) वंश्वद्यक्ष चीवावत राजपूत खाखरवाडा परगने रोहीडा. राजपूत दावे





## प्रकरण २४ वां

# अवादत उर्फ अवसी चौहान.

सिरोही देवडा राजकुल वंशवृक्ष में नं. १ राव मानसिह उर्फ माणीजी का पुत्र नं. है अवसिंह से अवावत शाखा कहलाई गई.

१ वंशवृक्ष देलदर परगने सांतपुर के अवावत चौहान पांती नं. १.





नोट—इस गांव में पाटवी नं. रेरे जुवानसिंह है. इस गांव में राजहक की आठआनी, रियासत के तरफ से श्री अंबाजी माता को अर्पण करने से, वह अंबाजी माता के देवस्थानी सिगे में जाती है. नं. रेरे रामसिंह को बगैर मंजूरी राज, दूसरी पांती में नं. ८ दोळतसिंह नाओळाद के गोद भेजा था, उसका तसिकया होने पेश्तर रामसिंह गुजर गया, फिर रामसिंह के गोद, मौजूदा ठाकुर ने दूसरे को भेजने की कोशिष की, जिसपर राज सें दोळतिसेंह की पांती में से कुछ हक मौजूदा ठाकुर को देकर, दूसरी पांती खाळसा अंबाजी माता को दी. इस जागीर में देवस्थान की आठ आनी बटवारा से वसूळ होती है.

? (अ) वंशरुक्ष देलदर के अवावत पांती नं. १ के छोटभाई. नं १३ इरीदास के छोटेपुत्र. १ इरदेशम (देलदर परगने सांतपुर अवायत पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. १५ वाला) १ कैशरीसिंह (देलदर पां. १ क्रपलिंह **४ शकसिंह** २ मोहनंदास स्रंसिंह गुलसिह नयसिंह ३ धनराज रायभाण ३ इटेसिइ ४ सोनसिंह माहसिंह ४ हरिसिंह कहानसिंह नेटसिंह तेजसिंह जोरसिंह गुलसिंह ५ सुमाणसिंह उमसिंह ५ खुशालसिंह वांकसिंह. ६ गारतसिंह नवर्जीसह

नोट-अनावतों में वि. सं. १६२८ पहिले सुरताण नामका अवावत सरदार मशहूर था, जो महाराव मानसिंह का मिन्दान था; लेकिन उसका नाम देलदर व ओड के अवावतों में नहीं है, तरुरंगी के अवावत वि. सं. १६४० बाद हुए है. पाया आता हैं कि वह देलदर का अवावत होगा मगर पता नहीं चलता है.



नोट—यह गांव खालसा राज है. वि. सं. १९०८ में यह गांव भारजा के चीबावत खुसालिंसह को आवाद करने के वास्ते दिया गया था, मगर आवाद न होने से खालसा हुआ. फिर वि. सं. १९४५ में आमतरा के नं. ३ वाला दोलतिंसह को आवाद करने को दिया, मगर शर्त मुआफिक आवादी न होनेसे, वि. सं. १९६३ में खालसे राज हुआ है.

५ वंशवृक्ष मानपुर परगने सांतपुर के अवावत (नाओलाद होनेसे खालसा राज,)
१ क्षेत्रसिंह (देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ११ वाला)



नोट—नं. हैं सबलसिंह नाओलाद होने से यह गांव खालसा हुआ, बाद वि. सं. १८९४ में ओड का अबसी बुद्धसिंह (नं. है वाला) को आबाद करने को दिया, बिस्क वि. सं. १९०२ में उसको तरतोली गांव भी आबाद करने को दिया गया, लेकिन वि. सं. १९१३ में कसूर में आने से, यह दोनों गांव राज ने खालसे किये. बाद तरतोली बुद्धसिंह को दिया और मानपुर खालसे रहा, जो वि. सं. १९१९ में राजसाहेबां जामतसिंह (खाखरवाडा के पट्टे में) को दिया गया. बाद में जामतसिंह राजसाहेब नाओलाई होने से खाखरवाडा के पट्टे शामिल यह गांव भी खालसा राज हुआ है.

६ वंशवृक्ष औड परगने सांतपुर के अवावत.
१ भोजराज (देलदर पांती नं. १ के वंशवृक्ष में नं. ९ वाला)

१ मारायणदास २ नेतसिंह (तक्षंगी)

१ मान्यसिंह ३ केसुरदास (केसुरली उर्फ कीवरली)

१ फहानसिंह

५ रामसिंह ५ उदयसिंह (देको पृष्ट १४५ पर)

१ रामसिंह ५ उदयसिंह दिको पृष्ट १४५ पर)

१ रामसिंह ४ उदयसिंह दिको पृष्ट १४५ पर)



६ रंबवृक्ष ओड परगने सांतपुर के अवावत (छोटभाई )



नोट. ओड गांवमें नं. ७ अनोपसिंह की ओलाद वाले व नं. १ वस्तिसिंह की ओलाद वाले दोनों की अलग २ हुकम नामा पांती थी, लेकिन नं. १ धीरसिंह जो दूसरी पांती के पाटवी था, वह नाओलाद होनेसे नं. ११ भीमसिंह को दूसरी पांती की जागीर जो खालसे रखने की थी वह नजराना से इनायत की, बाद में पांती नं. १ का पाटवी नं. १२ मीहो बतिसिंह नाओलाद गुजरा, जिससे नं. ११ गजेसिंह दोनों पांती के पाटवी हुआ, इस गांवमें राजहक आठआनी बटवारा से वसूल होता है.

```
७ वंदारक्ष तरतोली परगने सांतपुर के अबावत.
     ६ बुद्धसिंह ( ओड पांती तं. २ वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ९ वाला )
          गोद साया देलदर से नं. २० वाला )
          | गांद आया देलदर से नं. १० वाला )
     ३ गुलांबसिंह
                                   ४ मतांपसिंह
     ४ चंगनसिंह ( मौजूबा पाटवी )
                                                            ३ रावतसिंह
     नोट-ने. ४ चमनसिंह मौजूदा पाटवी है. इस गांव में राजहक आठवानी
 ाटवारा से वसूल होता है.
                      ८ वंशवृक्ष आमतरा परगने सांतपुर के अबावत.
     १ रूपसिंह ( ओड के अवायत छोटभाई वंशवृक्ष नं. ६ में नं. ४ वाला) यह गांव माजी साहेब के तरफ था
         गोद आया ओडले
     २ घतरसिंह
          गाद आया ओडसे
     ३ दोलतसिंह

    मूलसिंह ( मौजूदा पाटवी )

     नोट-इस गांवमें राजहक आठ आनी वटवारा से वसूल होता है.
   ९ वंदावृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अबावत पांती नं. १ (नाओलाद होनेसे खालसाराज).
    १ केस्रवास (ओड के वंशवृक्ष नं ६ में नं ३ वाला)
१ अमर्रसिंह २ गोपालदास
                (देखो पृष्ट २४७ पर )
३ कमेंसिह
              ३ खुमाणसिंह ( देखी पृष्ट २४७ पर् )
                  श्व दोलतंसिंह ( देको पृष्ट २४७ पर ) '
४ वाचसिंह
              जुजारसिंह
५ सरदारसिंह
                                                  ६ गुलसिंह
                                    ६ नाथुसिंह
            वजेसिह
                     शिवदान
🕻 असवन्त
                                                                                 ७ वीरमदेव
  ममृतसिह
                                                                 ९ उम्मेदसिंह
  दोलतसिंह 🥄 अगतसिंह
```

नोट—नं. १० उदयसिंह पाटवी नाओलाद होनेसे उसका जागीर हक वि. १ १९६० में खालसा राज हुआ है, छोटभाइ के अरहट मौजूद है जिसमें राजहक आठेंश्रीनी वसूल होता है.

#### ९ (अ) वंशरहस कीवरली पांती नं १ के अवावत छोटभाई.



## ९ (आ) वंशवृक्ष कीवरळी पांती नं. १ के छोटभाई-



९ (इ) वंशवृंश कीवरली के पांती नं. १ के अवावत छोटमाई.

१ शोपालदास ( वंधवृक्ष कीवरली पांती नं. १ में नं २ वाला )

२ न्रदरदास (देसी पृष्ट २४८ पर)



## १० वंदावृक्ष कीवरली परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. २



नोट-इस पांती में नं. ६ वहादुर्रासेंह मौजूदा पाटवी है, और राजहक की आठआनी वटवारा से वस्ल होती है.

```
११ वंदावृक्ष मोरथला परगने सांतपुर के अवावत पांती नं. २.
```

```
१ बुद्दसिंह (कीवरली पांती नं. २ के वंशवृक्ष में नं. ३ वाला )

२ अजीतिसिंह तेजसिंह अवलसिंह गोद गया कीवरली पांती नं २ में नं. ६ के)

शिद गया कीवरली पांती नं. २ में न. ४ कें)

३ हिम्मतिसिंह

( मी. पा. )
```

नोट पहर्गांव में एक हिस्सा वि. सं. १९१३ में चौहान अखेसिंह रामसिंहोत आबादी के वास्ते दिया गया था, और दूसरा हिस्सा नं. १ बुदसिंह को वि. सं. १९२७ अहादी के वास्ते दिया गया, जिससे इस गांव में दो पांती हुई. चौहान अखेसिह के पांती वि. सं. १९३४ में खाळसा राज हुई, और अबावत की पांती मौजूद है. इस पांती राजहूक आठआनी बटवारा से वसूळ होता है, और दूसरी पांती खाळसे राज है.

१२ वंशवृक्ष तसंगी परंगने रोहीडा के अवायतः



नोट—इस गांव में पाटवी जुवानसिंह है, और राजहक आठआनी बटवारा से वसूछ होता है.

